

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (पहला भाग)



# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

[ तीन भागों में पूर्ण ]

प्रथम भाग

....

in the property

AND DESCRIPTION

I see to be a second of the second

इस संस्करण में बहुविय परिष्कार तथा परिवर्षत के कारण ४० पृष्ठ बहें हैं]

経さりつけ からか

### प्रकाशक

रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़, जिला—सोनीपत (हरयाणा)

- योगोज्य नामांक्य

| संस्करण                                                               | प्रकाशनकाल                                   | पृष्ठ संख्या             | परिवर्षन                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्रथमभाग— प्रघूरा मुद्रित प्रथम संस्करण द्वितीय संस्करण नृतीय संस्करण | सं० २००४<br>सं० २००७<br>सं० २०२०<br>सं० २०३० | 300<br>840<br>840<br>448 | लाहौर में नष्ट<br>१५० पृष्ठ<br>१२५ पृष्ठ<br>१२५ पृष्ठ |
| द्वितीय भाग—<br>प्रथम संस्करण<br>द्वितीय संस्करण                      | सं० २०१६<br>सं० २०३०                         | ४०६<br>छप रहा है         | लगभग १४०                                              |
| वृतीय भाग—<br>प्रथम संस्करण                                           | सं० २०३०                                     | छप रहा है                |                                                       |

मृत्य

प्रथम भाग—२५-०० द्वितीय भाग—२०-०० तृतीय भाग—१५-००

> मुद्रक— सुरेन्द्र कुमार कपूर रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस बहालगढ़, जिला—सोनीयत (हरवाणा)

# शुभाशंसनम्

ब्रनेकेषु शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमेण युधिष्ठिर-मीमांसकेन वैदिक-वाङ्मये संस्कृतव्याकरणे च चिरकालं परिश्रमध्य ये विविधाः शोध-पूर्णा ग्रन्था विरचिता सम्पादिताश्च, तैरस्य महानुभावस्य पाण्डित्यं शोधकार्यविषयकं प्रावीण्यं च पदे-पदे परिलक्ष्यते ।

ग्रहमेतादृशस्य युधिष्ठिर-मीमांसकस्य चिरायुष्यं स्वास्थ्यं साफल्यं च भगवतो विश्वनाथात् कामये, येनेकाकिनानेन विदुषा निष्कारणं प्रारब्धस्य सुरभारत्या रक्षणात्मकं ज्ञान-सत्रं पूर्णतां भजेत् ।

संचालक— राजस्थान संस्कृत-शिक्षा विभाग, जयपुर के. माधवकृष्ण-शर्मा

[बि० सं० २०२०]

## संस्कृत शुभाशंसन का अभिप्राय

अनेक शास्त्रों में कृतभूरि-परिश्रम पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने वैदिक वाङ्मय और संस्कृत व्याकरणशास्त्र में चिरकाल तक परिश्रम करके जो विविध ग्रन्थ लिखे वा सम्पादित किए, उनसे इन महानुभाव का पाण्डित्य और शोधकायं-सम्बन्धी प्रवीणता का परिचय पद-पद पर मिलता है।

मैं भगवान् विश्वनाथ से पं० युधिष्ठिर मीमांसक के चिरायुष्य, स्वास्थ्य श्रीर कार्य की सफलता की कामना करता हूं, जिससे इस प्रकार के एकाकी असहाय विद्वान् के द्वारा निष्कारण श्रारम्भ किया गया संस्कृत वाङ्मय की रक्षा करनेवाला ज्ञान-सत्र पूर्ण हो।

संचालक— के. साधवकृष्ण दार्मा राजस्थान संस्कृत-शिक्षा विभाग, जयपुर [ वि० सं० २०२० ]

हि॰ श्री पण्डितप्रवर 'के. माधवकृष्ण शर्मा' मेरे परम मित्र एवं सहायक थे। ग्रापका लगभग ३ वर्ष पूर्व हुद्रोग से स्वर्गवास हो गया।

### प्राक्कथन

### ( प्रथम-संस्करण )

पं व्युचिष्ठिरजी मीमांसक का यह ग्रन्थरत्न विद्वानों के सम्मुख उपस्थित है। कितने वर्ष कितने मास और कितने दिन श्री पण्डितजी को इसके लिये दत्तचित्त होकर देने पड़े, इसे मैं जानता हूं। इस काल

के महान् विघ्न भी मेरी ग्रांखों से ग्रोफल नहीं हैं।

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपने ढङ्ग के अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए। उनमें उन्होंने अपने ढङ्ग के अध्यापक और महो-पाध्याय रक्से । उन्हें ग्रार्थिक कठिनाइयों से मुक्त करके ग्रंग्रेजों ने ग्रपना मनोरथ सिद्ध किया। भारत ग्रब स्वतन्त्र है, पर भारत के विश्वविद्यालयों के प्रभूत-वेतन-भोगी महोपाष्ट्याय scientific विद्या-संम्बन्धी स्रीर critical तकंयुक्त लेखों के नाम पर महा अनृत स्रीर ग्रविद्या-युक्त वातें ही लिखते ग्रौर पढ़ाते जा रहे हैं।

ऐसे काल में अनेक आर्थिक और दूसरी कठिनाइयों को सहन करते हुए जब एक महाज्ञानवान् ब्राह्मण सत्य की पताका को उत्तोलित करता है, और विद्या-विषयक एक वज्रग्रन्थ प्रस्तुत करके नामधारी विद्वानों के अनृतवादों का निराकरण करता है, तो हमारी ब्रात्मा प्रसन्नता की पराकाच्छा का अनुभव करती है। भारत शीघ्र जागेगा, ग्रौर विरोधियों के कुग्रन्थों के खण्डन में प्रवृत्त होगा।

ऐसा प्रयास मीमांसकजी का है। श्री ब्रह्मा, वायु, इन्द्र, भरद्वाज म्रादि महायोगियों तथा ऋषियों के शतशः आशीः उनके लिये हैं। भग-वान् उन्हें बल दें कि विद्या के क्षेत्र में वे ग्रधिकाधिक सेवा कर सकें।

मैं इस महान् तप में अपने को सफल समऋता हूं। इस ग्रन्थ से भारत की एक बड़ी त्रिट दूर हुई है। जो काम राजवर्ग के बड़े-बड़े लोग नहीं कर रहे, वह काम यह ग्रन्थ करेगा। इससे भारत का शिर कंचा होगा।

श्री बाबा गुरुमुखसिंहजी का भवन ग्रमृतसर कार्तिक शुक्ला १५ सं० २००७ वि० घार्य विद्याका सेवक

भगवहत्त

२. वर्तमान में द्यानन्द सरस्वती धनुसन्धान आश्रम, १/२८ पञ्जाबी

बाग, रोहतक रोड़, देहली।

१. स्वतन्त्रता के बाद २५ वर्ष के सुदीर्घ काल में भी भारतीयों में योरो-पियन लेखकों का ग्रन्थानुकरण पूर्ववत् ही विद्यमान है।

## भूमिका

### ( प्रथम संस्करण )

भारतीय आयों का प्राचीन संस्कृत वाङ्मय संसार की समस्त जातियों के प्राचीन वाङ्मय की अपेक्षा विशाल और प्राचीनतम है। अभी तक उसका जितना अन्वेषण, सम्पादन और मुद्रण हुआ है, वह उस वाङ्मय का दशमांश भी नहीं है। अतः जब तक समस्त प्राचीन वाङ्मय का सुसम्पादन और मुद्रण नहीं हो जाता, तब तक निश्चय हो उसका अनुसन्धान कार्य अधूरा रहेगा।

पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन करके उसका इतिहास लिखने का प्रयास किया है। परन्तु वह इतिहास योरोपियन दृष्टिकोण के अनुसार लिखा गया है। उसमें यहूवी ईसाई पक्षपात, विकासवाद और आधुनिक अधूरे भाषाविज्ञान के आधार पर अनेक मिथ्या कल्पनाएं की गई हैं। भारतीय ऐतिहासिक परम्परा की न केवल उपेक्षा की है, अपितु उसे सबंथा अविश्वास्य कहने की घृष्टता भी की है।

हमारे कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी प्राचीन भारतीय वाङ्मय का इतिहास लिखा है, पर वह योरोपियन विद्वानों का ग्रन्ध-अनु-करणमात्र है। इसलिये भारतीय प्राचीन वाङ्मय का भारतीय ऐतिहासिक परम्परा तथा भारतीय विचारधारा से कमबद्ध यथायं इतिहास लिखने की महती ग्रावश्यकता है। इस क्षेत्र में सब से पहला परिश्रम तीन भागों में 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' लिख-

१. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस क्षेत्र में महती विरावट माई है। प्राचीन मुद्रित ग्रन्थ दुष्प्राप्य हो गये हैं। नये ग्रन्थों का प्रकाशन होना तो दूर रहा, पूर्व मुद्रित ग्रन्थों के पुन: संस्करण भी नही हुए।

२. देखो-श्री भगवद्त्तजी कृत 'भारतवर्ष का वृहद इतिहास' भाग १
पृष्ठ ३४—६= तक 'भारतीय इतिहास की विकृति के कारण' नामक तृतीय
प्रथ्याय ।

कर श्री माननीय पं० भगवद्त्तजी ने किया। उसी के एक अंश की पूर्ति के लिये हमारा यह प्रयास है।

संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण-शास्त्र ग्रपना महत्त्वपूणं स्थान रखता है। उसका जो वाङ्मय इस समय का उपलब्ध है, वह मी बहुत विस्तृत है। इस शास्त्र का ग्रभी तक कोई कमबद्ध इतिहास ग्रंगों जी वा किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित नहीं हुग्रा। चिरकाल हुग्रा सं० १६७२ में डा० वेल्वाल्करजी का 'सिस्टम्स् ग्राफ दो संस्कृत ग्रामर' नामक एक छोटा सा निवन्ध अंग्रेजी भाषा में छपा था। संवत् १६६५ में बंगला भाषा में श्री पं० गुरुपद हालदार कृत ध्याकरण दर्शनर इतिहास' नामक ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रकाशित हुग्रा। उसमें मुख्यतया व्याकरण-शास्त्र के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन है। ग्रन्त के ग्रंश में कुछ एक प्राचीन वैयाकरणों का वर्णन भी किया गया है। ग्रतः समस्त व्याकरण-शास्त्र का कमबद्ध इतिहास लिखने का यह हमारा सर्व प्रथम प्रयास है।

## इतिहास-शास्त्र की त्रोर प्रवृत्ति

आषं ग्रन्थों के महान् वेता, महावैयाकरण् आचायंवर श्री पंक् ब्रह्मदत्त जिज्ञासु की, भारतीय प्राचीन वाङ्मय और इतिहास के ग्रद्भट विद्वान् श्री पंक्ष्मगवद्दत्तजी के साथ पुरानी स्निग्ध मैत्री थी। ' ग्राचायंवर जब कभी श्री माननीय पण्डितजी से मिलने जाया करते यो, तब वे प्रायः मुक्ते भी अपने साथ ले जाते थे। आप दोनों महानु-थे, तब वे प्रायः मुक्ते भी अपने साथ ले जाते थे। आप दोनों महानु-भावों का जब कभी परस्पर मिलना होता था, तभी उनकी परस्पर श्रमेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण शास्त्रचर्चा हुआ करती थी। मुक्ते उस शास्त्रचर्चा के श्रवण से ग्रत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार अपने शास्त्रचर्चा के श्रवण से ग्रत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार अपने शास्त्रचर्चा के श्रवण से ग्रत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार अपने शास्त्रचर्चा के श्रवण से ग्रत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार अपने शास्त्रचर्चा के श्रापके महान् पाडित्य का मुक्त पर विशेष प्रभाव पड़ा। और भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन तथा उनके इतिहास जानने की मेरी रुच्च उत्पन्न हुई, और वह रुच्च उत्तरोत्तर बढ़ती गई।

आपकी प्रेरणा से मैंने सर्व प्रथम दशपादी-उणादि-वृत्ति का सम्पा-दन किया। यह प्रत्थ व्याकरण के वाङ्मय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और

ग्रव दोनों ही स्वगंत हो चुके हैं।

प्राचीन है। इसका प्रकाशन संवत् १६६६ में राजकीय संस्कृत महा-विद्यालय काशी' की सरस्वती भवन प्रकाशनमाला की ओर से हुआ'। प्रध्ययनकाल में व्याकरण मेरा प्रधान विषय रहा। आरम्भ से ही इसमें मेरी महती रुचि थी। इसलिये थी माननीय पण्डितजी नें संवत् १६६४ में मुक्ते व्याकरणशास्त्र का इतिहास लिखने की प्रेरणा की। आपकी प्रेरणानुसार कार्य प्रारम्भ करने पर भी कार्य की महत्ता, उसके साधनों का ग्रभाव, ग्रीर अपनी ग्रयोग्यता को देखकर अनेक वार मेरा मन उपरत हुआ। परन्तु ग्राप मुक्ते इस कार्य के लिये निरन्तर प्रेरणा देते रहे, ग्रीर अपने संस्कृत वाङ्मय के विशाल ग्रध्ययन से संगृहीत एतद्ग्रन्थोपयोगी विविध सामग्री प्रदान कर मुक्ते सदा प्रोत्साहित करते रहे। आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन का ही फल है कि ग्रनेक विध्न-बाधाओं के होते हुए भी मैं इस कार्य की करने में कथंचित् समर्थ हो सका।

### इतिहास की काल गणना

इस इतिहास में भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार भारतयुद्ध को विक्रम से ३०४४ वर्ष प्राचीन माना है। भारतयुद्ध से बाचीन ग्राचार्यों के कालिनिर्धारण की समस्या बड़ी जटिल है। जब तक प्राचीन युग-परिमाण का वास्तविक स्वरूप ज्ञात न हो जाए, तब तक उसका काल-निर्धारण करना सवंधा असम्भव है। इतना होने पर भी हमने इस ग्रन्थ में भारतयुद्ध से प्राचीन व्यक्तियों का काल दर्शाने का प्रयास किया है। इसके लिये हमने कृत युग के ४८००, जेता के ३६००, द्वापर के २४०० दिव्य वर्षों को सौरवर्ष मान कर

१. वर्तमान (सं० २०२०) में बाराग्रेय संस्कृत विश्वविद्यालय।

२. ग्रव वह दुष्प्राप्य हो चुका है।

३. श्री पं॰ भगवह्त्तजी कृत 'मारतवर्ष का इतिहास' द्वितीय संस्करण पृष्ठ २०५-२०६। तथा रावबहादुर चिन्तामणि वैद्य कृत 'महाभारत की मीमांसा' पृष्ठ ५६-१४०। ४. तुलना करो — मप्तविद्यतिपर्यन्ते कृत्सने नक्षत्रमण्डले। सप्तर्थयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायण शतं शतम्। सप्तर्थीणां युगं ह्ये तद् दिव्यया संख्यया स्मृतम्।। वायु पुराण ग्र० १६, श्लोक ४१६। ग्रन्यत्र विना दिव्य विशेषण के साधारण रूप में २७०० वर्ष कहा है।

काल-गणना की है। इसलिये भारतयुद्ध से प्राचीन आचार्यों का इस तिहास में जो काल दर्शाया है, वह उनके अस्तित्व की उत्तर सीमा है। वे उस काल से अधिक प्राचीन तो हो सकते हैं, परन्तु अवीचीन हैं। हो सकते, इतना निश्चित है।

पाइचात्य तथा उनके अनुकरणकर्ता भारतीय ऐतिहासिकों का मत है कि भारत में आयों का इतिहास ईसा से २५०० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। इसकी असत्यता हमारे इस इतिहास से भने प्रकार जात हो जायगी।

हमने श्रभी तक भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जितना विचार किया है, उसके श्रनुसार भारतीय आर्यों का प्राचीन कमबढ़ इतिहास लगभग १६००० वर्षों का निश्चित रूप से उपलब्ध होता है। उस इतिहास का श्रारम्भ वर्तमान चनुयुँगी के सत्ययुग से होता है। उससे पूर्व का इतिहास उपलब्ध नहीं होता। इसका एक महस्व-पूर्ण कारण है। हमारा विचार है कि सत्ययुग से पूर्व संसार में एक महान् जलप्लाबन श्राया, जिस में प्रायः समस्त भारत जलमग्न हो गया था। जलप्लाबन में भारत के कुछ एक महर्षि ही जीवित रहे। यह वही महान् जलप्लाबन है, जो भारतीय इतिहास में मनु के जलप्लाबन के नाम से विख्यात है। इस भारी उथल-पुथल मचा देने वाली महस्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख न केवल भारतीय वाङ्मय में है, श्रिपतु संसार की सभी जातियों के प्राचीन ग्रन्थों में नूह ग्रथवा नोह का जलप्लाबन श्रादि विभिन्न नामों से स्मृत है। ग्रतः इस महान् जलप्लाबन की ऐतिहासिकता सर्वथा सत्य है। इस जलप्लाबन का संसार के श्रन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह श्रभी ग्रन्वेषणीय है।

### आधुनिक भाषा-विज्ञान

भारतीय प्राचीन वाङ्मय के अनुसार संस्कृतभाषा विश्व की पादि भाषा है। परन्तु आधुनिक भाषाविज्ञानवादियों के मतानुसार संस्कृतभाषा विश्व की आदि भाषा नहीं है, और उसमें उत्तरोत्तर महान् परिवर्तन हुआ है।

संवत् २००१ में मैंने पं० वेचरदास जीवराज दोशी की 'मुज-राती भाषानी उत्कान्ति' नामक पुस्तक पढ़ी । उसमें दोशी महोदय ने नगभग १०० पाणिनीय सूत्रों को उद्युत करके वैदिक संस्कृत और प्राकृत की पारस्परिक महती समानता दर्शात हुए सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत का मूल कोई प्रागितिहासिक प्राकृत भाषा थी। यद्यपि मैं उससे ।पूर्व आधुनिक भाषाविज्ञान के कई प्रत्थ देख चुका था, तथापि उक्त पुस्तक में सप्रमाण लेख का अवलोकन करने से मुक्ते भाषाविज्ञान पर विशेष विचार करने की प्रेरणा मिली। तदनुसार मैंने दो ढाई वर्ष तक निरन्तर भाषाविज्ञान का विशेष अध्ययन और मनन किया। उससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि अधुनिक भाषाविज्ञान का प्रासाद अधिकतर कल्पना की भित्ति पर खड़ा किया गया है। उसके अनेक नियम, जिनके आधार पर अपभ्रंश भाषाओं के किमक विकार और पारस्परिक सम्बन्ध का निक्चय किया गया है, अधूरे एकदेशी हैं। हमारा भाषा-विज्ञान पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का विचार है। उसमें हम आधुनिक भाषाविज्ञान के स्थापित किये गये नियमों की सम्यक् आलोचना करेंगे। प्रसंगवश इस ग्रन्थ में भी भाषाविज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण नियम का अधूरापन दर्शाया है।

संस्कृतभाषा विश्व की स्नादि भाषा है वा नहीं। इस पर इस प्रत्य में विचार नहीं किया। परन्तु भाषाविज्ञान के भैम्मीर स्थ्ययन के सन्तर हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि संस्कृतभाषा में स्नादि (चाहे उसका स्नारम्भ कभी से क्यों न माना जाय) से स्नाज तक यांत्किचत् परिवर्तन नहीं हुस्ना है। स्नाधुनिक भाषाशास्त्री संस्कृतभाषा में जो परिवर्तन दर्शाते हैं, वे सत्य नहीं हैं। हां, स्नापाततः सत्य प्रतीत स्वश्य होते हैं, परन्तु उस प्रतीति का एक विशेष कारण है। सीर वह है संस्कृतभाषा का ह्नास। संस्कृतभाषा अतिप्राचीन काल में बहुत विस्तृत थी। शनैःशनैः देश काल सौर परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण म्लेच्छ भाषास्रों की उत्पत्ति हुई, सौर उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि के साथ-साथ संस्कृतभाषा का प्रयोगक्षेत्र सीमित होता गया। इसलिये विभिन्न देशों में प्रयुक्त होनेवाले संस्कृतभाषा के विशेष इन्द्र संस्कृतभाषा से लुप्त होगये। भाषाविज्ञानवादी

१. श्री पं ॰ भगवद्दत्तजी ने इस विषय पर 'भाषा का हितहास' नामक एक ग्रन्थ लिखा है।

२. देखो पृष्ठ १२, १३ (हि॰ सं॰ में पृष्ठ १४-१६)।

संस्कृतभाषा में जो परिवर्तन दर्शाते हैं, वह सारा इसी शब्दलोप वा संस्कृतभाषा के संकोच (=हास) के कारण प्रतीत होता है। वस्तुतः संस्कृतभाषा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। हमने इस विषय का विशद निरूपण इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में किया है। प्रपने पक्ष की सत्यता दर्शाने के लिये हमने १८ प्रमाण दिये हैं। हमें अपने विगत ३० वर्ष के संस्कृत अध्ययन तथा अध्यापनकाल में संस्कृतभाषा का एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला, जिसके लिये कहा जा सके कि अमुक समय में संस्कृतभाषा में इस शब्द का यह रूप था, और तदुत्तरकाल में इसका यह रूप हो गया। इसी प्रकार अनेक लोग संस्कृतभाषा में मुण्ड आदि भाषाओं के शब्दों का अस्तित्व मानते हैं, वह भी मिथ्याकल्पना है। वे वस्तुतः संस्कृतभाषा के अपने शब्द हैं, और उसके विकृत रूप मुण्ड आदि भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। इस विषय का संक्षिप्त निदर्शन भी हमने प्रथमाध्याय के अन्त में कराया है।

## इतिहास का लेखन और मुद्रण

में इस ग्रन्थ के लिये उपयुक्त सामग्री का संकलन संवत् १६६६ तक लाहीर में कर चुका था, और इसकी प्रारम्भिक रूपरेखा भी निर्धारित की जा चुकी थी। संवत् १६६६ के मध्य से संवत् २००२ के अन्त तक परोपकारिणी सभा अजमेर के ग्रन्थसंशोधन कार्य के लिये अजमेर में रहा। इस काल में इस ग्रन्थ के कई प्रकरण लिखे गये, और भाषाविज्ञान का गम्भीर अध्ययन और मनन किया। इसके परिणामस्वरूप इस ग्रन्थ का प्रथम अध्याय लिखा गया। कई कारणों से संवत् २००३ के प्रारम्भ में परोपकारिणी सभा अजमेर का कार्य छोड़ना पड़ा, अतः में पुन लाहीर चला गया। वहां शो रामलाल कपूर दूस्ट में कार्य करते हुए इस ग्रन्थ के प्रथम भाग का चार पांच वार संशोधन करने के अनन्तर मुद्रणार्थ अन्तिम प्रति (प्रेस

१ इस तृतीय संस्करण तक ५० वर्ष के संस्कृत अध्ययन-अध्यापन-काल में भी हमें एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला, और न किसी बिहान् ने इस विषय का एक भी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। जिसका रूपान्तर हो गया हो, और वह रूपान्तर भी मंस्कृतभाषा का ही खड़ा बन गया हो।

कापी) तयार की। श्री माननीय पण्डित भगवद्दत्तजी नें, जिनकी प्रेरणा और श्रत्यिक सहयोग का फल यह ग्रन्थ है, अपने व्यय से इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था की। संबत् २००३ के ग्रन्त में, जब सम्पूर्ण पञ्जाब में साम्प्रदायिक गड़बड़ घारम्भ हो चुको थी, इसका मुद्रण श्रारम्भ हुआ। साम्प्रदायिक उपद्रवीं के कारण श्रनेक विघ्न होते हुए भी आषाढ़ संवत् २००४ तक इस ग्रन्थ के १६ फार्म अर्थात् १५२ पृष्ठ छप चुके थे। श्रावण संवत् २००४ में भारत-विभाजन के कारण लाहीर के पाकिस्तान में चले जाने से इस ग्रन्थ का मुद्रित भाग वहीं नष्ट होगया। उसी समय मैं भी लाहीर से पुनः श्रजमेर आ गया।

उक्त देशविभाजन से श्री मानवीय पण्डितजी की समस्त सम्पत्ति, जो डेढ़ लाख रुपए से भी ऊपर को थी, वहीं नष्ट होगई। इतना होने पर भी आप किञ्चिनमात्र हतोत्साह नहीं हुए, और इस ग्रन्थ के पुनर्मुद्रण के लिये वरावर प्रयत्न करते रहे। अन्त में आप और आपके मित्रों के प्रयत्न से फाल्गुन संवत् २००५ में इस ग्रन्थ का मुद्रण पुनः प्रारम्भ हुआ। मैंने इस काल में पूर्वमुद्रित अंश का, जिसकी एक कापी मेरे पास बच गई थी, और शेष हस्तलिखित प्रेस कापी का पुनः परिष्कार किया। इस नये परिष्कार से ग्रन्थ का स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ वना, और ग्रन्थ भी पूर्वापक्षया डघोढ़ा हो गया।

इस प्रकार अनिर्वचनीय विष्न-यायाओं के होने पर भी श्री माननीय पण्डितजी के निरन्तर सहयोग और महान् प्रयत्न से यह प्रथम भाग छपकर सण्जित हुआ है। इसके लिये में आपका अत्यन्त कृतज हूं, अन्यथा इस प्रन्थ का मुद्रण होना सर्वथा असम्भव था। इस प्रन्थ का दूसरा भाग भी यथासम्भव शीध्र प्रकाशित होगा, जिसमें शेष १३ अध्याय होंगे।

### स्वन्प त्रुटि

विद्या की दृष्टि से अजमेर एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ नगर है। यहां कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं, जिसके साहाय्य से कोई व्यक्ति अन्वेषण-कार्य कर सके। इसलिये इस ग्रन्थ के मुद्रणकाल में मुक्ते

<sup>ं</sup> १. यह भाग भी सं० २०१६ में प्रकाशित हो चुका है।

यधिकतर अपनी संगृहीत टिप्पणियों पर ही अवलम्बित रहना पड़ा। मूल यन्थों को देखकर उनके पाठों की गुद्धागुद्धता का निर्णय न कर सका। अतः सम्भव है कुछ स्थलों पर पाठ तथा पते आदि के निदंश में कुछ भूल हो गई हो। किन्हीं कारणों से इस भाग में कई आवश्यक अनुकमणियां देनी रह गई हैं, उन्हें हम तीसरे भाग के अन्त में देंगे।

### कृतज्ञता-प्रकाश

आपं प्रत्यों के महाध्यापक पदवाक्यप्रमाणज्ञ महावैयाकरण आचार्यवर श्री पूज्य पं० बह्मदत्तजी जिज्ञामु को, जिनके चरणों में बैठकर १४ वर्ष निरन्तर आर्ष प्रत्यों का अध्ययन किया, भारतीय बाङ्मय और इतिहास के अद्वितीय विद्वान् श्री माननीय पं० भग-वहत्तजी को, जिनसे मैंने भारतीय प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया, तथा जिनकी अहानिश प्रेरणा उत्साहवर्षन और महती सहा-यता से इस ग्रन्थ के लेखन में कथंचित् समर्थ हो सका, तथा अन्य सभी पूज्य गुरुजनों को, जिनसे अनेक विषयों का मैंने अध्ययन किया है, अनेकथा भक्तिपुर:सर नमस्कार करता हूं।

इस ग्रन्थ के लिखने में सांख्य-योग के महापण्डित श्री उदयवीर जी शास्त्री, दर्शन तथा साहित्य के ममंज विद्वान् श्री पं॰ ईश्वर-चन्द्रजी, पुरातत्त्वज्ञ श्री पं॰ सत्यश्रवाः जी एम॰ ए॰, श्री पं॰ इन्द्र-देवजी आचार्य श्री पं॰ ज्योतिस्वरूपजी, और श्री पं॰ वाचस्पतिजी विभु ( बुलन्दशहर निवासी ) आदि श्रनेक महानुभावों से समय-समय पर बहुविध सहायता मिली। मित्रवर श्री पं॰ महेन्द्रजी शास्त्री (भूतपूर्व मंशोधक वैदिक यन्त्रालय, श्रजमेर) ने इस ग्रन्थ के प्रभ-संशोधन में श्रादि से ४२ फार्म तक महतो सहायता प्रदान की। उक्त सहयोग के लिये मैं इन सब महानुभावों का श्रत्यन्त कृतज्ञ हूं।

मैंने इस ग्रन्थ की रचना में शतशः ग्रन्थों का उपयोग किया, जिनकी सहायता के विना इस ग्रन्थ की रचना सर्वथा असम्भव थी। इसलिये में उन सब ग्रन्थकारों; विशेषकर श्रो पं० नायूरामजी प्रेमी का, जिनके 'जैन साहित्य ग्रीर इतिहास' ग्रन्थ के आधार पर ग्राचार्य देवनन्दी और पाल्यकीति का प्रकरण लिखा, ग्रत्यन्त ग्राभारी हूं।

संवत् २००४ के देशिक्भाजन के मनन्तर लाहौर से अजमेर

जाने पर आर्य साहित्य मण्डल अजमेर के मैंनेजिंग डाइरेक्टर था माननीय बाबू मथुराप्रसादजी शिवहरे ने मण्डल में कार्य देकर मेरी जो सहायता की, उसे मैं किसी अवस्था में भी भुला नहीं सकता। इसके अतिरिक्त आपने मण्डल के 'फाइन आर्ट प्रिटिंग प्रेस' में इस प्रन्य के सुन्दर मुद्रण की व्यवस्था की, उसके लिये भी मैं आपका विशेष कृतज्ञ ह।

स्वाध्याय सब से महान् 'सत्र' है। अन्य सबों की समाप्ति जरावस्था में हो जाती है,' परन्तु इस सब की समाप्ति मृत्यु से ही होती है। मैंने इसका बत अध्ययनकाल में लिया था। प्रभू की कृपा से गृहस्थ होने पर भी वह सब अभी तक निरन्तर प्रवृत्त है। यह अनुसन्धानकार्य उसी का फल है। मेरे लिये इस प्रकार का अनुसन्धानकार्य करना सवंथा असंभव होता, यदि मेरी पत्नी यशोदादेवी इस महान् सब में अपना पूरा सहयोग न देती। उसने याजकल के महावंकाल में अत्यल्प आय में सन्तोष, त्याग और तपस्था से गृहभार संभाल कर वास्तविक रूप में सहधिमणीत्व निभाया, अन्यथा मुक्ते सारा समय अधिक द्रव्योपार्जन की चिन्ता में लगाकर इस प्रारव्ध सब को मध्य में ही छोड़ना पड़ता।

#### चमा-याचना

बहुत प्रयत्न करने पर भी मानुष-सुलभ प्रमाद तथा दृष्टिदोष आदि के कारणों से प्रन्थ में मुद्रण-सम्बन्धी कुछ अशुद्धियां रह गई हैं। ग्रन्त के १६ फार्मों में ऐसी अशुद्धियां अपेक्षाकृत कुछ अधिक रही हैं, क्योंकि ये फार्म मेरे काशी आने के बाद छपे हैं। छपते-छपते अनेक स्थानों पर मात्राओं और अक्षरों के दूट जाने से भी कुछ अशुद्धियां हो गई हैं। आशा है पाठक महानुभाव इसके लिये क्षमा करेंगे।

ऐतिहाप्रवणस्वाहं नापवाद्यः स्वलन्निष । निह सहत्मंना गच्छन् स्वलितेष्वप्यपोद्यते ॥

प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान भोतो भील-काशो मार्गशीर्थ-सं० २००७ विदुषां यशंवदः

युधिष्ठिर मीमांसकः

१. द०-जरामयं वा एतत् सत्रं यदिनहोत्रम् । जरमा ह वा एत-स्मान्युच्यते मृत्युना वा । शत० १२ । ४ । १ । १ ॥

# तृतीय संस्करण की भूमिका

मरे 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास प्रत्य का प्रथम भाग सं० २००७ में प्रथम बार छपा था। इसका द्वितीय परिविधत संस्करण अनेक विघन-वाधाओं के कारण लगभग १२ वर्ष पदचात् सं० २०२० में छपा। यह भी दो वर्ष से अप्राप्य हो चुका था। अब उसका पुनः परिष्कृत वा परिविधत संस्करण में प्रकाशित कर रहा हूं।

द्वितीय भाग प्रथम बार सं० २०१६ में छपा था। यह भाग भी ४ वर्ष से अप्राप्य था। अब उसका भी द्वितीय परिष्कृत एवं परि-

विधित संस्करण साथ ही प्रकाशित हो रहा है।

तृतीय भाग छापने की सूचना मैंने प्रथम भाग के द्वितीय संस्करण में दी थी। परन्तु विविध प्रकार की विष्न-बाधाओं के कारण मैं इसे प्रकाशित नहीं कर सका। यह भाग भी इस संस्करण के साथ ही प्रकाशित हो रहा है।

बिद्वानों के प्रनुकूल बा प्रतिकूल विचार — प्रथम भाग के प्रकाशित होने के परचात् गत २३ वर्षों, एवं द्वितीय भाग के प्रकाशित होने के परचात् गत ११ वर्षों में इतिहासप्रेमी विद्वानों ने मेरे इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में अनेकविध विचार उपस्थित किये। उनकी यहां चर्चा करना व्यथं है। यतः मेरा ग्रन्थ अपने विषय का एकमात्र प्रथम ग्रन्थ है (ग्रन्थ भाषाओं में भी इस विषय पर इतना विशद ग्रन्थ ग्राज तक नहीं लिखा गया), इस कारण मुक्ते सारी सामग्री सहस्रों मुद्रित एवं हस्तिविखत ग्रन्थों का पारायण करके स्वयं संकलित करनी पड़ी, और भारतीय इतिहास के अनुसार उसे कमबद्ध करना पड़ा। इस कारण इसमें कहीं क्विचत् प्रमाद से अगुद्धि होना स्वामाविक है। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि मैंने ग्रपने इतिहास की सामग्री प्रायः करके लाहौर के डी. ए. बी. कालेज एवं विविध विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में संगृहीत ग्रन्थों से की थी। अतः अनेक दुर्लभ ग्रन्थों के पुनदंशन का ग्रभाव होने से उनके उद्धृत उद्धरणों के पाठों एवं पतों का पुनमिलान भी असम्भव हो गया। इस कारण भी इसमें कहीं-कहीं कुछ त्रुटियां रही हैं।

गत २३ वर्षों में अनेक लेखकों ने मेरे इस प्रन्थ से प्रत्यक्ष पा परोक्षरूप में बहुविघ सहायता ली है। अनेक उदारमना लेखकों ने 'उदारतापूर्वक' मेरे ग्रन्थ वा मेरे नाम का उल्लेख किया है। अनेक ऐसे महानुभाव भी है, जिन्होंने मेरे ग्रन्थ से न केवल साहाय्य लिया, प्रापितु पूरे-पूरे प्रकरण को अपने शब्दों में ढालकर अपने लेखों प्रन्थों वा शोध-प्रवन्धों के विशिष्ट प्रकरण लिखे, परन्तु कहीं पर भी मेरे ग्रन्थ वा मेरे नाम का उल्लेख करना उन्होंने उचित नहीं समक्ता। सम्भव है इसमें उन्होंने अपनी शोध-प्रतिष्ठा की हानि समक्ती हो। कुछ भी हो इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के पश्चात् इस से विविध लेखकों को बहुविध साहाय्य प्राप्त हुआ, इतने से ही मैं अपने परिश्रम को सफल समक्ता हूं।

श्री डा० सत्यकाम वर्मा का प्रन्थ – मेरे प्रन्थ के प्रकाशन के परचात् इस विषय का एक ही प्रन्थ यत वर्ष प्रकाशित हुआ है। वह है – श्री डा० सत्यकाम वर्मा का 'संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास'। यह प्रन्थ विश्वविद्यालयीय छात्रों की दृष्टि से ही लिखा गया है। ग्रतः इसमें मौलिक चिन्तन को ग्राशा करना भी व्यथं है। ग्रापन्त यह प्रन्थ योरोपीय दृष्टि को प्रधानता देते हुए लिखा है। प्रसङ्गवात कर है कि श्री वर्मा जी ने मनेक स्थानों पर मेरे नाम से जो मत उद्घृत करना पड़ा। परन्तु आश्चर्य इस वात का है कि श्री वर्मा जी ने मनेक स्थानों पर मेरे नाम से जो मत उद्घृत करने हैं, वे मेरे प्रन्थ में उस रूप में कही लिखे ही नहीं गये। इस प्रकार के दो तीन स्थलों की समीक्षा मैंने इस संस्करण में निदर्शनार्थ की है। पाठक दोनों के प्रन्थों को मिलाकर पढ़ें, और देखें कि किस प्रकार ग्रपना वैदुष्य दिखाने के लिये किसी लेखक के नाम से ग्रसत्य मत उपस्थित करके उनकी समीक्षा करने का रोग हमारे विद्वानों में विद्यमान है।

विविध परीक्षायों में ग्रन्थ की स्वीकृति—ग्रागरा, पञ्जाव श्रादि यनेक विश्वविद्यालयों में व्याकरणविषयक एम० ए०, तथा वाराणसेय मंस्कृत विश्वविद्यालय की ग्राचार्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में साक्षात् वा सहायक ग्रन्थ के रूप में मेरे ग्रन्थ को स्थान दिया गया है। यद्यपि यह ग्रन्थ भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा होने के कारण उक्त परीक्षायों में स्थान पाने के लिये ग्रयोग्य है, परन्तु ग्रुपने विषय का एकमात्र ग्रन्थ होने के कारण पाठचकम के निर्घारकों को इसे अपनाना ही पड़ा। यह भी इस ग्रन्थ की उपादेयता का परिचायक है।

विविध प्रकार की सूचियां—इस प्रकार के शोधग्रन्थों में विविध प्रकार की सूचियों का होना भ्रत्यावस्यक होता है, जिससे यिभिप्रेत विषय बीध्रता से ढूंढा जा सके। परन्तु इस प्रन्थ के दोनों भागों के पिछले संस्करणों में इस प्रकार की सूचियां हम नहीं दे सके। इसकी न्यूनता हमें स्वयं बहुत ग्रखरतों थी। इस कमी को हम इस संस्करण में दूर कर रहे हैं। तीनों भागों से सम्बन्ध प्रन्थ प्रन्थकार धादि के नामों की सूचियां तथा इस प्रन्थ से साक्षात् वा परम्परा से सम्बन्ध कतिपय विषयों का निर्देश हुतीय भाग के ग्रन्त में कर रहे हैं। इस कार्य से इस प्रन्थ की उपयोगिता और वढ़ जायेगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

#### क्तज्ञता-प्रकाशन

इस ग्रन्थ के पुनः संस्करण और प्रकाशन में जिन-जिन महा-नुभावों ने सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सब का बहुत आभारी हूं। तथापि—

१-श्री पं रामशङ्कर भट्टाचार्य, व्याकरणाचार्य एम० ए०, पीएच० डी०, काशी।

: २-भी पं० राम ग्रवध पाण्डेय, व्याकरणाचार्य, एम० ए०, पीएच० डी०, गोरखपुर।

३-श्री पं० बी० एच० पद्मनाभ राव, आत्मंकूर (आन्ध्र)।

४-श्री पं० यन्० सी० यस्० वेड्युटाचार्यं, 'शतावधानी', सिकन्दराबाद (ग्रान्ध्र)।

इन चारों महानुभावों ने इस ग्रन्थ के पूर्व संस्करणों के मुद्रण के पश्चात् अनेकविच श्रत्यावश्यक सूचनाएं दीं, उनसे इस ग्रन्थ के पुनः संस्करण में पर्याप्त सहायता मिली है। इस कार्य के लिए मैं इन चारों महानुभावों का विशेष श्राभारी हूं।

५-श्री डा॰ बहादुरचन्दजी छाबड़ा, एम० ए०, एम० थो० एल०, पीएच० डी०, डी० एफ० ए० एस०, भूतपूर्व संयुक्त प्रधान हि. देशक, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, देहली। आप जुलाई सन् १६५ में निरन्तर १० वर्ष तक २५ ६० मासिक की सास्विक सहायता करते रहे हैं। इस निष्काम सहयोग के जिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

६-श्री पं० भगवद्दत्तजी दयानन्द अनुसन्धान आश्रम, ११२६ पञ्जाबी बाग, देहली।

मेरे प्रत्येक शोध-कार्य में आपका भारी सहयोग सदा से ही रहता आया। आपके सहयोग के विना इस कण्टकाकीण मार्ग में एक पद चलना भी मेरे लिए कठिन था। इतना ही नहीं, इस भाग के प्रथम संस्करण के प्रकाशन की भी व्यवस्था आपने उस काल में की थी, जब देश-विभाजन के कारण आपकी सम्पूर्ण सम्पत्ति लाहीर में छूट गई थी, और देहली में आकर आप स्वयं महती कठिनाई में थे।

दितीय संस्करण में जो भी वृद्धि हुई है, उसमें अधिकांश भाग आप के निर्देशों के अनुसार ही परिवृद्धित किए गए थे। लगभग साढ़े चार वर्ष पूर्व आपका स्वर्गवास हो जाने से इस भाग में उनके द्वारा मुभे कोई सहयोग आप्त न हो सका, इसका मुभे अत्यन्त खेद है। उनके उत्तराधिकारियों में पारस्परिक कलह के कारण उनकी प्रति के प्रान्तभागों पर लिखे गये निर्देश भी मुभे देखने को प्राप्त न हो सके। अन्यथा उनके निर्देशों से इस संस्करण में भी पर्याप्त लाभ उठा सकता था।

रामलाल कपूर ट्रस्ट | वैद्यासी पर्व | विदुषा वशंबदः बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) | सं०२०३० | युधिव्टिर मीमांसक

# युधिष्ठिर मीमांसक के प्रमुख ग्रन्थ

## लिखित पुस्तकें-

| e 17 - 53                                                    | 11.517              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| १. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (भाग १)                 | 59-50               |
| (जसरणहेका राज्य दारा प्रस्कृत)                               | 5x-00               |
| संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (भाग र)                    | 20-00               |
| मंद्रका क्याकरण-शास्त्र का शतिश्री साथ र/                    | 5x-00               |
| - केल्लि क्लर-मीमांसा (तलरप्रदेश राज्य हारा पुरस्कुप         | ) X-00              |
| व बैदिक-छन्दोमीमांसा (उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत      | Alati A             |
| अ कालि त्यानस्य के ग्रन्थों की इतिहास                        | 4                   |
| " वैहिक बाइमय में प्रयक्त विविध स्वराञ्चन अनार               | 6-10                |
| e कार्यकत्स्त ब्याकरण ग्रीर उसके उपलब्ध धून                  | अप्राप्य            |
| ् - िक्ट के मामा विद्यासित संस्थात शास्त्रमध                 | 2-00                |
| ्राप्तार (स्टब्स्स-स्टब्स्स)                                 | 5-00                |
| 2 Continue                                                   | 20-10               |
| १०. दुष्कृताय चरकाचार्यम्—मन्त्र पर विचार                    | 0-58                |
| ११. छन्द:-शास्त्र का इतिहास                                  | अप्रकाशित           |
| ११. छन्द-सारन ना सराहर                                       | श्रप्रकाशित         |
| १२. शिक्षा-शास्त्र का इतिहास<br>१३. निकक्त-शास्त्र का इतिहास | ग्रंप्रकाशित        |
| १३. निरुक्त-शास्त्र का राज्यानित गरवर्षे                     |                     |
| सम्पादित पुस्तके-                                            | <del>अस्तार्थ</del> |
| १. दशपादि-उणादिवृत्ति                                        | अप्राप्य            |
| २. क्षीरतरिङ्गणी (प्राचीन घातुवृत्ति)                        | ग्रप्राप्य          |
| ३, दैवम-पूरुषकारोपेतम्                                       | 5-00                |
| ४. निरुक्त-समुच्चयः (वरहचि)                                  | 4-00                |
| u भागतनि-संकलनम्                                             | 3-00                |
| ६. काशकुत्स्नधातुब्याख्यानम् (उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा       |                     |
| पुरस्कृत)                                                    | 4 1 -               |
| ा कालाकटेक्स-स्याकरणम्                                       | 3-00                |
| कर्णाद्वित्रसाहितायाः पदपाठः (राजस्थान राज्य प               | ों .                |
| सहायता से सम्पादित तथा उ० प्र० राज्य से पुरस                 | हत) १५-००           |
| e सहगार्थ-पद्मार्थ                                           | 11                  |
| १०. ऋग्वेदभाष्य (स्वामी दयानन्द सरस्वती) प्रथम               | भाग २५-००           |
| \$0. M                                                       |                     |

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

### संविष्त विषय-सूची

### ( प्रथम भाग )

| प्रध्याय विषय                                   | पृष्ठ |
|-------------------------------------------------|-------|
| १ - संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास श्रीर हास  | 9     |
| २-व्याकरण-शास्त्र की उत्पत्ति और प्राचीनता      | 48    |
| ३-पाणिनीयाष्टक में अनुद्धिखित १६ प्राचीन आचार्य | ७३    |
| ४-पागिनीय अष्टाध्यायी में स्मृत १० स्रोचार्य    | 638   |
| ५-पाणिनि और उसका शब्दानुशासन                    | 309   |
| ६-शाचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय |       |
| ७—संग्रहकार च्याडि                              | २७५   |
| <ul><li>= अष्टाध्यायी के वार्तिककार</li></ul>   | २६२   |
| <ul><li>= वार्तिकों के माध्यकार</li></ul>       | ३२६   |
| १० — महामाष्यकार पतञ्जलि                        | 330   |
| ११ — महाभाष्य के २४ टीकाकार                     | 348   |
| १२ — महाभाष्य-प्रदीप के १५ व्याख्याकार          | 865   |
| १३ अनुपदकार और पदशेपकार                         | 830   |
| १४ अष्टाध्यायी के ४६ वृत्तिकार                  | 838   |
| १५ — काशिका के ८ व्याख्याता                     | A08   |
| १६ - पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-प्रनथकार      | प्र२१ |
| १७ ब्राचार्य पाणिनि से अर्वाचीन १८ वैयाकरण      | AFX   |

[ द्वितीय भाग की संक्षिप्त विषय-सूची ग्रगले फुठ पर देखिए ]

## द्वितीय माग की विषय-ध्रची

| प्रच्याय विषय                                          | र्वेश्य |
|--------------------------------------------------------|---------|
| १८—शब्दानुशासन के खिलपाठ                               |         |
| १६-शब्दों के बातुजत्व ग्रीर घातु के स्वरूप पर विचा     | र       |
| २० - धातु-पाठ के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता (पाणिनि से  | पूर्ववत |
| २१— " " " (पाणिनि)                                     |         |
| २२- " " " (पाणिनि से उत्तरवर्ती                        | )       |
| २३गण-पाठ के प्रवक्ता श्रौर व्याख्याता                  | ***     |
| २४ - उणादि-सूत्रों के प्रवक्ता धौर व्याख्याता          | *       |
| २५ — लिङ्गानुशासन के प्रवक्ता और व्याख्याता            | 8.4.7   |
| २६-परिभाषा-पाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता               | 4.7.4   |
| २७ - फिट्-सूत्र के प्रवक्ता और व्याख्याता              | 9 6 0   |
| २८-प्रातिशास्य म्रादि के प्रवक्ता ग्रीर व्यास्याता     | 111     |
| २६ - व्याकरण के दार्शनिक ग्रन्थकार                     |         |
| ३०—लक्ष्यप्रधान वैयाकरण कवि                            |         |
| तृतीयभाग की विषय-सूची                                  |         |
| परिज्ञिष्ट विषय                                        |         |
| १—ग्रवाणिनीय प्रामाणिकता—नारायण भट्ट                   |         |
| २-पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिक व्याख्या का निद         | र्शन    |
| ३ - भाष्यसम्मत खब्टाध्यायीपाठ-नागेशभट्ट                |         |
| ४-भाष्यसम्मत ग्रष्टाच्यायीपाठ-ग्रनन्तरामशर्मा          |         |
| ५ - सूत्रात्मक पाणिनीयशिक्षा के बृहत् और लघु पाठ       |         |
| ६-पाणिनि के जाम्बवती-विजय काव्य के उपलब्ध उ            | द्धरण   |
| ७ - प्रयम भाग के परिवर्तन-परिवर्धन                     |         |
| <ul><li>= - द्वितीय भाग के परिवर्तन-परिवर्धन</li></ul> |         |
| ६-प्रयम भाग में निदिष्ट प्रन्यकारों की सूची            |         |
| १०-प्रथम भाग में उद्धृत ग्रन्थों की सूची               |         |
| ११ — द्वितीय भाग में निदिष्ट प्रन्थकारों की सूची       |         |
| १२—द्वितीय भाग में उद्घृत ग्रन्थों की सूची             | -       |
| १३-तृतीयभाग में निविष्ट ग्रन्थ वा ग्रन्थकारों की सु    | ची      |

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

### विस्तृत विषय-सूची

षध्याय

विषय

903

१ — संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास ग्रोर ह्राम १

भाषा की प्रवृत्ति, पृष्ठ १। लीकिक संस्कृतभाषा की प्रवृत्ति २। लौकिक वैदिक शब्दों का अभेद ४। संस्कृतभाषा की व्यापकता द (ब्यापकता के चार उदाहरण ११-१२)। ब्राधनिक भाषा-मत और संस्कृतभाषा १३। नृतन भाषा-मत की आलोचना १४। क्या संस्कृत प्राकृत से उत्पन्न हुई ? १६। संस्कृत नाम का कारण १८। कल्पित कालविभाग १६। शास्ता-ब्राह्मण-कल्पसूत्र-ब्रायुर्वेद-संहिताएं समानकालिक १६। संस्कृतभाषा का विकास २२। संस्कृत भाषा का हास २४ (संस्कृत भाषा में परिवर्तन हास के कारण प्रतीत होता है) । संस्कृत भाषा से शब्द-लोप के १८ प्रकार के उदाहरण—(१) प्राचीन यण्-व्यवधान सन्धि का लोप २६; (२) 'नैयङ्कव' की प्रकृति 'नियङ्कु' का लोप २७; (३) त्र्यम्बक के ताद्धित 'त्र्याम्बक' रूप का लोप २८; (४) लोहितादि शब्दों के परसमैपद के रूपों का लोप ३०; (४) ग्रविरविकन्याय-आविक की 'अविक' प्रकृति का, तथा 'अविकस्य मांसम्' विग्रह् का लोप ३०; (६) 'कानीन' की प्रकृति 'कनीना' का लीप (अवेस्ता में 'कईनीन' का प्रयोग) ३१; (७) 'त्रयाणाम्' की मूल प्रकृति 'त्रय' का लोप ३१; (८) वष्ठचन्त का तुजन्त तथा स्रकान्त के साथ समास का लोप ३२; (६) हन्त्ययंक 'वध' धातु का लोप ३३; (१०) 'द्वय' के 'जस्' से अन्यत्र सर्वनामरूपों का लोप ३४; (११) अकारान्त नाम के 'भिस्' प्रत्ययान्त रूपों का लोप ३४; (१२) ऋकारान्तो के 'शस्' के 'पितरः' आदि रूपों का लोप ३४; (१३) 'अर्वन्तौ' 'मघवन्ती' खादि रूपों, दीघीङ् वेवीङ् और इन्धी घातु के प्रयोगों का लोक में लोप ३६, ३७; (१४) समास में नकारान्त राजन् के ( 'मत्स्यराज्ञा' बादि) प्रयोगों, विना समास के बकारान्त 'राज' के

रपों का लोप (समासान्त प्रत्यय वा आदेश आदि द्वारा मूल प्रकृति को ओर संकेत—यथा 'राज' और 'अह' अकारारान्त, ऊधन् नका-रान्त) ३६; (१५) 'विशत' आदि तकारान्त और 'विशति' 'चत्वा-रान्त) ३६; (१५) 'विशत' आदि दकारान्त शब्दों का लोप ४०; (१६) पाणिनीय व्याकरण से प्रतीयमान कितपय शब्दों का लोप ४१; (१७) 'छन्दो-व्याकरण से प्रतीयमान कितपय शब्दों का लोप ४१; (१७) 'छन्दो-व्याकरण से प्रतीयमान कितपय शब्दों का लोप ४१; (१७) 'छन्दो-व्याकरण से प्रतीयमान कितपय शब्दों का लोप ४१; वैयाकरण-नियमों के शाधार पर संस्कृतशब्दों के परिवर्तित रूपों की कल्पना करना देशाहस ४३; (१६) भाषा में शब्द प्रयोगों का कभी लोप होना देश उनका पुनः प्रयोग होना ४५। संस्कृतशब्दों में अप्रयुज्यमान देश उनका पुनः प्रयोग होना ४५। संस्कृतशब्दों में अप्रयुज्यमान १ स्कृतशब्दों की हिन्दी फारसी आदि भाषाओं में उपलब्धि—यथा ६ (बन्नार्थक पाक, घर, जङ्ग, बाज, जञ्ज, दूंढ (क्रिया) आदि ४६। धाकरणों द्वारा आदिष्ट-रूपवाली धातुओं का स्वतन्त्र प्रयोग ४६। आकृत आदि भाषाओं द्वारा संस्कृत के सुन्त प्रयोगों का संकेत ५२।

२--व्याकरण-शास्त्र की उत्पत्ति और प्राचीनता

38

व्याकरण का आदि मूल ५४। व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति
१५। व्याकरण शब्द की प्राचीनता ५६। षडङ्ग शब्द से व्याकरण
का निर्देश ५७। व्याकरणान्तर्गत कितप्य संज्ञाओं की प्राचीनता
१७। व्याकरण का आदि प्रवक्ता—बह्मा ५६। द्वितीय प्रवक्ता—
बृहस्पति ५६। व्याकरण का आदि संस्कर्ता—इन्द्र ६१। माहेश्वर
बृहस्पति ५६। व्याकरण का बहुविध प्रवचन ६३। पाणिनि से
प्राचीन ६५ व्याकरणप्रवक्ता ६३। आठ व्याकरणप्रवक्ता ६३।
नव व्याकरण ६५। पांच व्याकरण ६६। व्याकरणशास्त्र के तीन
बिभाग ६६। व्याकरण-प्रवक्ताओं के दो विभाग ६६। पाणिनि से
प्राचीन (२६ परिज्ञात) आचार्य ६६। प्रातिशाख्य आदि वैदिक
व्याकरणप्रवक्ता ६७। प्रातिशाख्यों में उद्धृत (५६) बाचार्य ६६।
पाणिनि से अर्थाचीन (१६) आचार्य ७२।

३-पाणिनीयाष्टक में अनुन्लिखित( १६) प्राचीन आचार्य ७३

१. ज्ञिब ७३। २. बृहस्पति ७७। ३. इन्द्र ८०; ऐन्द्र व्याकरण के सूत्र ८६। ४. बायु ८६। ४. भरद्वाज ६०। ६. भागुरि ६४, भागुरि व्याकरण के सूत्र ६७। ७. पौक्करसादि १०१। ८. चारायण १०४, चारायण-सूत्र १०४। ६. काशक्रत्स्न' १०६। १०. शन्तनु १२२। ११. वैयाध्रपद्य १२२। १२. माध्यन्दिन १२४। १३. रौडि १२८। १४. शौनिक १२६। १४. गौतम १३१। १६. व्यडि १३१। ४-पाणिनीय अष्टाध्यायी में स्मृत (१०) आचार्य १३४

१. ग्रापिशालि १३४, ग्रापिशल सूत्र १३६। २. काश्यप १४६। ३. गाग्यं १४८। ४. गालव १५२। ५. चाकवर्मण १५५। ६. भार-द्वाज १५८। ७. शाकटायन १६०। ८. शाकल्य १६८। ६. सेनक १७४। १०. स्फोटायन १७४।

४-पाणिनि और उसका शब्दानुशासन

200=

पाणिनि के पर्याय १७८ । वंश तथा गुरु-शिष्य १८२ । देश १८६। मृत्यु १८७। काल-पादचात्य मत १६०, पादचात्य मत परीक्षा १६१, अन्तःसाक्ष्य १६६, पाणिनि के समकालिक आचायं २००, शौनक का काल २०२, यास्क का काल २०३। पाणिनि की महत्ता २०४। पाणिनीय व्याकरण ग्रीर पाइचात्य विद्वान् २०७। क्या कात्यायन ग्रीर पतञ्जलि पाणिनि के सूत्रों का खण्डन करते हैं ? २०८। पाणिनि-तन्त्र का आदिसूत्र २०६। क्या प्रत्याहारसूत्र ग्रपाणिनीय हैं ? २११। भ्रष्टाध्यायी के पाठान्तर २१५। काशिका-कार पर सर्वाचीनों के स्राक्षेप २१८। स्रष्टाध्यायी का त्रिविध पाठ २२०। पाणिनीय झास्त्र के नाम २२२। पाणिनीय झास्त्र का मुरुय उपजीव्य २२४ । पाणिनीय तन्त्र की विशेषता २२४ । पाणिनीय तन्त्र पूर्व तन्त्रों से संक्षिप्त २२४। ग्रस्टाध्यायी संहिता पाठ में रची थी २२६। सूत्रपाठ एकश्रुतिस्वर में या २२६। ग्रब्टाध्यायी में प्राचीन सूत्रों का उद्धार २३०। प्राचीन सूत्रों के परिज्ञान के कुछ उपाय २३३ । अव्टाव्यायी के पादों की संज्ञाएं २३५ । पाणिनि के अन्य व्याकरणग्रन्थ २३५। पाणिनि के अन्य ग्रन्थ—१. शिक्षा (सूत्रारिमका क्लोकोरिमका) शिक्षा-सूत्रों का पुनरुद्धारक, सूत्रारिमका के दो पाठ, इलोकात्मिका के दो पाठ २३६ — सस्वरपाठ २३६; २. जाम्बवती-विजय २३६; ३. हिरूप कोश २४० पूर्वपाणिनीयम् २४०।

१. काशकुत्सन के १४० सूत्रों के संग्रह के लिए देखिए—हमारा 'काशकुत्सन-व्याकरणम्' नामक संकलन ।

६-आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय २४३

पाणिनि के मतानुसार ५ विभाग २४३। दृष्ट २४४। प्रोक्त—
१. संहिता २४७; २. ब्राह्मण २४६; ३. ब्रानुब्राह्मण २५४; ४. उपनिषद् २५५; ५. कल्पसूत्र २५५; ६. ब्रानुकल्प २५७; ७. विक्षा
२५७; द. ब्याकरण २६०; ६. निरुक्त २६१; १०. छन्दः-शास्त्र
२६२; ११. ज्योतिष २६३; १२. सूत्र-ग्रन्थ २६३; १३. इतिहास
पुराण २६४; १४. ब्रायुर्वेद २६५; १५—१६. पदपाठ कमपाठ
२६५; १७—२०. वास्तुविद्या, [न] क्षत्रविद्या, उत्पाद (उत्पात)
विद्या, निमित्तविद्या २६६; २१—२५. सपंविद्या, वायसविद्या, धर्मविद्या, गोलक्षण, ब्रश्वलक्षण २६७। उपज्ञात २६७। कृत—स्लोककाव्य २६१; ऋतुग्रन्थ २७०; ब्रनुकमणी ग्रन्थ २७१, संग्रह २७१।
व्यास्थान विविध प्रकार के २७२। प्रो० बलदेव उपाध्याय की
१ से २७३।

#### ७-संग्रहकार व्याडि

Ker

व्याहि के पर्याय २७४ । वंश २७७ । व्याहि का वर्णन २८० । काल २८२ । संग्रह का परिचय २८२ । संग्रह के उद्धरण २८४ । धन्य ग्रन्थ २६० ।

### -- श्रांद्राच्यायी के वार्तिककार

787

वार्तिक का लक्षण २६२। वैयाकरणीय वार्तिक पद का अयं २६३। वार्तिकों के अन्य नाम २६४। वार्तिककार = वाक्यकार २६४। १. कात्यायन - पर्याय २६७, विश २६८, डा० वर्मा के मिथ्या पाक्षेप ३०१, देश ३०४, काल ३०७, वार्तिकपाठ ३०८, डा० वर्मा द्वारा अशुद्ध उल्लेख ३१०, अन्य प्रत्थ ३११। २. भारद्वाज ३१४। ३. सुनाग - सौनाग वार्तिकों का स्वरूप और पहचान ३१४, सौनाग पत का अन्यत्र उल्लेख ३१६। ४. कोब्टा ३१७। ५. वाहव (कुणरवाहव?) ३१७। ६. व्याझसूर्ति ३१६। ७. वैयाझपद्य ३१६। महाभाष्य में स्मृत अन्य वैयाकरण - १. गोनदीय ३१६; २. गोणिकापुत्र ३२२; ३. सौर्य भगवान् ३२२; ४. कुणरवाहव ३२२; ४. भवन्तः ३२३। महाभाष्यस्य वार्तिकों पर एक दृष्टिट ३२३।

### ६-वार्तिकों के भाष्यकार

३२६

भाष्य का लक्षण ३२६। झनेक भाष्यकार ३२७। झर्वाचीन व्याख्याकार—१. हेलाराज ३२८। २. राधव सूरि ३२६। ३. राज-रुद्र ३२६।

### १०-महाभाष्यकार पतञ्जलि

330

पर्याय ३३०। वंश—देश ३३४। अनेक पतञ्जलि ३३४। काल ३३७ [ चन्द्राचार्य द्वारा महाभाष्य का उद्धार ३४१। चन्द्राचार्य का काल ३४१। अनेक पाटलिपुत्र ३४३। पाटलिपुत्र का अनेक बार वसना ३४४। पाणिनि से पूर्व पाटलिपुत्र का उजड़ना ३४४। पूर्व (कालिन्धिरक) उद्धरणों पर भिन्न रूप से विचार ३४४। समुद्रगुप्त-कृत कृष्ण-चरित का संकेत ३४६, साधक प्रमाणान्तर ३४६] महाभाष्य के वर्तमान पाठ का परिष्कारक ३४६। महाभाष्य की रचना-शैली ३४०। महाभाष्य की महत्ता ३४०। महाभाष्य की रचना-शैली ३४०। महाभाष्य की महत्ता ३४०। महाभाष्य का अनेक बार लुप्त होना ३४१। महाभाष्य के पाठ की अव्यवस्था ३५३। पतञ्जलि के अन्य प्रन्थ ३४४।

### ११-महाभाष्य के टीकाकार

348

भतृंहरि से प्राचीन टीकाएं १४६। १. भतृंहरि—परिचय
३४६, क्या भतृंहरि बौद्ध था ? ३६०, काल ३६१, अनेक भतृंहरि
३६६, भतृंहरि-विरचित ग्रन्थ ३६६, इत्सिग की भूल का कारण
३७४, भतृंहरि-वय के उद्धरणों का विभाग ३७४, महामाण्य-दीपिका
का परिचय ३७६, वर्तमान हस्तलेख ३७६, हस्तलेख का परिमाण
३७६, डा० वर्मा का मत ३७६, डा० वर्मा के मत की समीक्षा ३६०,
पुनः सम्पादन की ब्रावश्यकता ३६३, भतृंहरि के श्रन्थ ग्रन्थ ३६३,
महाभाष्य-दीपिका के ४७ विशेष उद्धरण ३६४। २. श्रज्ञात-कर्तृंक
३६०। ३. कैयट — परिचय ३६१, काल ३६३, महाभाष्य-प्रदीप के
टीकाकार ३६६। ४. क्येक्टकलश्य—३६७, परिचय ३६८, काल ३६८।
४. मैत्रेय रक्षित—देश काल ३६८-३६६। ६. पुरुषोत्तमदेव—३६६,
परिचय ४००, काल ४००, अन्य व्याकरण ग्रन्थ ४०२; व्याख्याता
१। शंकर ४०३, २. व्याख्याप्रपञ्चकार ४०३। ७. धनेश्वर ४०४।
६. तेष नारायण ४०४, परिचय ४०६, वंशवृक्ष ४०७, काल ४१०।

ह. बिडणुमित्र ४१० । १०. नीलकण्ठ वाजपेयी—परिचय ४११, काल ४१२, अन्य व्याकरण प्रत्य ४१२ । ११. तेष विष्णु ४१२ । १२. तिरुमल पज्वा—परिचय ४१३ । १३. शिवरामेन्द्र सरस्वती ४१४ । १४. गोपाल कृष्ण शास्त्री—४१४ । १५. प्रयामवेज्नुटाद्रि ४१५ । १६. कुमारतातय ४१५ । १७. सत्यप्रिय तीर्थं स्वामी—४१५ । १६. राजन्सिह ४१६ । १६. नारायण ४१६ । २०. सवंदवर दोक्षित ४१६ । २१. सदा शिव—४१६ । २२. राघवेन्द्राचार्यं गजेन्द्रगढ्कर—४१७ । २३. छलारी नरसिहाचार्यं—४१७ । २४. प्रजातकर्तृंक ४१७ ।

## १२-महाभाष्य-प्रदीय के व्याख्याकार

85=

१. चिन्तामणि ४१८ । २. शेष नागनाय ४१६ । ३. मल्लय यज्या ४१६ । ४. रामचन्द्र सरस्वती ४२० । ५. ईश्वरानन्द सरस्वती ४२० । ५. ईश्वरानन्द सरस्वती ४२१ । ६. स्रत्नंभट्ट ४२१ । ७. नारायण ४२२ । ६. रामसेवक ४२३ । ६. नारायण शास्त्री - परिचय ४२३, वंश-वृक्ष ४२४ । १०. नागेश भट्ट - परिचय ४२५, काल ४२६ । उद्योत-व्याख्याकार—वंद्यनाय पायगुण्ड ४२७ । ११. प्रवर्तकोपाध्याय ४२६ । १२. स्रादेश ४२६ । १३. सर्वेश्वर सोमयाजी ४२६ । १४. हरिराम ४२६ । १४. श्रज्ञातकर्तृक ४२६ ।

१३-अनुषद्कार और पदशेषकार

830

श्रनुपदकार ४३०, पदशेषकार ४३२।

१४-अष्टाध्यायी के वृत्तिकार

838

वृत्ति का स्वरूप ४३४। १. पाणिनि ४३६। २. इबोमूर्ति ४३६। ३. व्याहि ४४०। ४. कुणि ४४०। ५. माथुर ४४१। ६. वरहित्व परिचय ४४३, काल ४४३, वारहचवृत्ति का हस्तलेख ४४५; अन्य अन्य ४४५। ७. देवनन्दी—४४६, परिचय ४४७, काल ४४८, काल-विषयक नया प्रमाण ४४६, डा० काशीनाय वापूजी पाठक की भूलें ४५२, व्याकरण के अन्य अन्य ४५५; दुविनीत ४५५। ६. चुल्लि भट्टि ४५६। ६. निल्रं ४४६। १०. चूणि ४५७। ११-१२. जयादित्य और वामन - ४६६, दोनों के अन्यों का विभाग ४५६, काल ४६०, कन्नड पञ्चतन्त्र और जयादित्य-वामन ४६२,

काशिका और शिशुपालवध ४६३, दोनों की सम्पूर्ण वृत्तियां ४६४, दोनों की वृत्तियों का सम्मिश्रण ४६५, रचना-स्थान ४६६, काशिका के नामान्तर ४६६, काशिका का महत्त्व ४६७, पाठ ४६८, काशिका के व्याख्याकार ४६९। १३. भागवृत्तिकार -४६६, भागवृत्ति का रचियता ४७०, काल ४७१, भागवृत्ति के उद्धरण ४७२, उद्धरणों का संकलन ४७३, भागवृत्ति का व्याख्याता—श्रीघर ४७३। १४. भर्जीहबर ४७४ (उम्बेक और भवभूति का ऐक्य ४७४)। १४. भट्ट जयन्त-परिचय ४७६, काल ४७७, अन्य ग्रन्थ ४७७। १६. श्रुतपाल ४७८ । १७. केशव ४७८ । १८. इन्दुमित्र ४७६ । १६. मंत्रेय रक्षित ४८१ । २०. पुरुवोत्तमदेव - ४८१, भाषावृत्ति-व्याख्याता सृष्टिघर ४८२ । २१. झरणदेव ४८३ । २२. अप्पन नैनार्य ४८४ २३. अर्झ-भट्ट ४८१। २४. भट्टोजि बोक्षित परिचय ४८६, काल ४८७, अन्य व्याकरण ग्रन्थ ४८८, शब्दकौस्तुभ के ६ टीकाकार ४८८, कौस्तुभ-खण्डनकर्ता-जगन्नाथ ४-६। २५. अप्पय्य दोक्षित-परिचय ४६१, काल ४६१। २६, नीलकण्ठ वाजपेजी ४६४। २७. विद्वेदवर सूरि ४६४। २८. गोपालकृष्ण शास्त्री ४६४। २६. गोकुलचन्द्र ४६६। ३०. घ्रोरम्भट्ट ४६६। ३१. दयानन्द सरस्वती ४६७ (परिचय, काल, अष्टाध्यायी-भाष्य, अन्य ग्रन्थ)। ३२. नारायण सुधी ४००। ३३. रुद्रघर ५००। ३४. उदयन ४००। ३४. उदयङ्कर भट्ट ४०१।३६. रामचन्द्र ४०१।३७. सदानन्द नाथ ५०२। ३८. पाणिनीय लघुवृत्ति ५०२, लघुवृत्ति-विवृत्ति ४०२। ३६-४६ खजात-कर्नुक = वृत्तियां ४०२-४०३।

१५-काशिका के व्याख्याता

308

१. जिनेन्द्र-बुद्धि—काल ५०४, माघ धीर न्यास ५०६, भामह धीर न्यास ५०६, न्यास के व्याख्याता—१ मैत्रंय रक्षित ५०७, (तन्त्रप्रदीप के व्याख्याता—नन्दनिम्ध, सनातन तर्काचायं, तन्त्र-प्रदीपालोककार ५०८-५०६) २ मिल्लनाथ ५०६, ३ नरपित महामिश्र ५१०, ४ पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर ५१०, ५ रत्नमित ५११। २. इन्दुमित्र ५११, ध्रनुन्याससारकार—श्रीमान शर्मा ५१२।

भागवृत्ति के २०० उद्धरणों का परिवृद्धित संकलन हम 'मागवृत्ति-संकलनम्' के नाम से पृथक् छाप चुके हैं।

३. महान्यासकार ५१३। ४. विद्यासागर मुनि ५१३। ५. हरदत्त-परिचय ५१४, देश ५१५, काल ५१६, अन्य ग्रन्थ ५१७, पदमञ्जरो के व्याख्याता-१ रंगनाथ यज्वा ५१६, २ शिवभट्ट ५१६। ६. राम-देव मिश्र ५१६। ७. वृत्तिरत्नाकर ५२०। ६. चिकित्साकार ५२०। १६-पा.सानीय व्याकरस के प्रक्रिया-ग्रन्थकार ५२१

दोनों प्रणालियों से ग्रध्ययन में गौरव-लाघव ५२१। पाणिनीय क्रम का महान् उद्घारक ५२३। १. धर्मकीति–काल ५२४, टीकाकार– १ शंकरराम ५२६, २ धातुप्रत्ययपञ्जिका टीकाकार ५२६, ३ सज्ञात-कर्तृक ५२६, ४ सज्ञात नामा ५२६। २. प्रक्रियारत्न कार ४२७। ३. विमलमति ४२७। ४. रामचन्द्र-४२७, परिचय ४२८, काल ५२८; प्रक्रियाकौमुदी के व्याख्याता—१ शेष कृष्ण ५२६, २ विट्ठल ५३०, ३ चक्रगाणिदत्त ५३२, ४ अप्पन नैनार्य ५३२, ५ वारणवनेश ५३२, ६ विश्वकर्मा शास्त्री ५३२, ७ नृसिह ५३३, निर्मलदपंणकार ५३३, ६ जयन्त ५३३, १० विद्यानाथ दीक्षित ४३४, ११ वरदराज ५३४, १२ काशीनाय ५३४। ५. भट्टोजि दीक्षित ५३४, सिद्धान्तकीमुदी के व्याख्याता-१ भट्टोजि दीक्षित ५३५, २ ज्ञानेन्द्र सरस्वती ५३५,३ नीलकण्ठ वाजपेयी ५३६, ४ रामानन्द ५३६, ४. रामकृष्ण ५३७, ६. नागेश भट्ट ५३७, ७. रङ्गनाथ यज्वा ५३८, ८ वासुदेव वाजपेयी ५३८, ६ कृष्णमित्र ५३६, १० रामचन्द्र ५३६, ११ तिरुमल द्वादशाह्याजी ५३६, १२ तोष्पल दीक्षित ५३६, १:-१६ ब्रज्ञात-कर्तृक ५४०, १७ लक्ष्मी नृसिह ५४०, १८ शिवरामचन्द्र सरस्वती ५४०, १६ इन्द्रदत्तोपाध्याय ५४०, २० सारस्वत व्युडमिश्र १४०, २१ वल्लभ १४०; प्रोडमनोरमा के खण्डनकर्ला - १ शेष वीरेश्वर-पुत्र ५४०, २ चक्रपाणिदत्त ५४१, ३ पण्डितराज जगन्नाथ ५४१। ६. नारायण भट्ट ५४२; प्रक्रियासर्वस्व के टीकाकार ५४३। सन्य प्रक्रिया-ग्रन्थ ५४४।

१७-अवाचायं पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण १४५

१६ प्रमुख वैयाकरण १४५ । प्राग्देवनन्दी जैन व्याकरण १४६। काल्याच प के सूचीपत्र में निर्दिष्ट व्याकरण १४६ । १. कातन्त्र-कार—कनत्त्र कलापक कीमार शब्दों के मर्थ १४८, मारवाड़ी सीधीपाटी और कातन्त्र १५०, मत्स्य पुराण की दाक्षिणास्य प्रति में कातन्त्र का विशिष्ट उल्लेख ५५१, काशकुरस्न तन्त्र का संक्षेप कातन्त्र ४४१, काल ४५२, कातन्त्र व्याकरण का कत्ती ४५७, कुदन्त भाग का कर्त्ता - कात्यायन ५५८, कातन्त्रपरिशिष्ट का कर्त्ता -श्रीपतिदत्त ११६, कातन्त्रोत्तर का कर्त्ता-विजयानन्द ११६, कातन्त्र का प्रचार ५५६, कातन्त्र के वृत्तिकार — १ शर्ववर्मा ५६०; २ वररुचि ५६०; ३ दुर्गसिह-काल ५६१; [ दुर्ग-वृत्ति के टीकाकार-दुर्गसिह ५६४, उग्रभूति ५६५, त्रिलोचनदास ५६५; (पञ्जिका-टीकाकार--त्रिवि-कम ५६६, विश्वेश्वर तर्काचार्य ५६६, जिनप्रम सूरि ५६६, कुशल ५६६, रामचन्द्र ५६६ ) वर्षमान ५६६, ( व्याख्याकार—पृथिवोघर ४६७, ) काशीराज ४६७, लघुवृत्तिकार ४६७, हरिराम ४६७, चतुष्टय-प्रदीपकार ५६७; ] ४ उमापति ५६७; ५ जिनप्रम सूरि १६७; (कातन्त्र-विश्रम अवचूणिकार—चरित्रसिंह ५६७,) ६ जगद्वर ५६८, (टीकाकार-राजानक शितिकण्ठ ५६६) ७ पुण्डरी-काल विद्यासागर ५६६। २. चन्द्रगोमी-परिचय ५६६, काल ५७०, चान्द्र व्याकरण की विशेषता ५७१, चान्द्र तन्त्र और स्वर-वैदिक-प्रकरण ५७२, उपलब्ध चान्द्र तन्त्र असम्पूर्ण ५७२, अन्तिम अध्यायों के नच्ट होने का कारण ५७५, बन्य ग्रन्य ५७५, चान्द्र वृत्ति का रचयिता ५७६, कश्यम भिक्षु ५७७। ३. क्षपणक - ५७७, परिचय-काल ५७८, स्वोपज्ञ-वृत्ति ५७६, क्षपणक-महान्यास ५७६। ४. देव-नन्दी - जैनेन्द्र नाम का कारण ५७६, जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्क० ५८०, जैनेन्द्र का मूल सूत्रपाठ ५८०, जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता ५८२, जैनेन्द्र व्याकरण का ग्राधार ५८३ व्याख्याना-१ देवनन्दी ५८४, २ अभयतन्दी ५८४, ३ प्रभाचन्द्राचार्य ५८६, ४ भाष्यकार ५८७, ५ महाचन्द्र ५८८। प्रक्रियाग्रन्थकार—आर्थ श्रुतकीति ५८८, वंशीघर ५८८; जैनेन्द्र का दाक्षिणात्य संस्करण—शब्दाणंव का संस्कर्ता - गुणनन्दी ५८८, काल ५८६, व्याख्याता - सोमदेव सूरि ५६०, शब्दार्णवप्रक्रियाकार ५६१। ५. वामन काल ५६१, मल्ल-बादी का काल ५६२, विश्वान्तयिद्याधर के व्याख्याता—वामन ५६५. मल्लवादी ५६६। ६. भट्ट स्रकलङ्क ५६६। ७. पाल्यकीति-शाक-टायन-तन्त्र का कर्त्ता ५६७, परिचय ५६८, काल ५६६, शाकटायन तन्त्र की विशेषता ५६६, ग्रन्य ग्रन्थ ६००; ब्याख्याता-पाल्यकीर्ति ६०१, [टीकाकार-प्रभावन्द्र ६०२]; श्रमोघिवस्तर ६०२, यक्षवर्मा ६०३; प्रक्रियाग्रन्थकार-अभयचन्द्राचार्य ६०३, भावसेन त्रैविद्यदेव ६०३, दयालपाल मुनि ६०३। द. दिावस्वामी—काल ६०४, पं० हालदार की भूल ६०४, शिवस्वामी का ब्याकरण ६०४। महाराज भोजदेव—६०५, परिचय-काल ६०६, संस्कृत भाषा का पुनरुद्धारक ६०६, सरस्वतीकण्ठाभरण ६०८, सरस्वतीकण्ठाभरण का श्राधार ६०६; व्याख्याता—१ भोजराज ६०६, २ दण्डनाय नारायण भट्ट ६१०, ३ कृष्णलीलाशुक मुनि ६११, ४ रामसिह ६१३; प्रकिया-प्रत्यकार ६१३। १०. बुद्धिसागर सूरि-परिचय-काल ६१३, परिमाण ६१४ । ११ भद्रेश्वर सुरि-६१४, काल ६१४। १२. वर्धमान-६१४, काल ६१६। १३. हेमचन्द्र सूरि-परिचय ६१६, हैम शब्दानुशासन ६१८, ब्याकरण के अन्य प्रन्य ६१६ । ब्यास्याता — हेमचन्द्र ६१६, ग्रन्य व्यास्याकार ६२०। १४. मलयगिरि—६२१, परिचय ६२२, काल ६२२, शब्दानुशासन ६२३, ग्रन्थ का नामान्तर ६२४, स्वोपज्ञवृत्ति ६२४, ग्रन्य ग्रन्थ ६२५। १४. ऋमबीइवर-६२४, परिष्कर्त्ता-जुमरनन्दी ६२४, परिशिष्टकार गोयीचन्द्र ६२६, गोयोचन्द्र टीका के ६ व्याख्याकार ६२६। १६. सारस्वत व्याकरणकार - ६२६, सारस्वत-सूत्रोंका रचयिता ६२७। टीकाकार-१८ वैयाकरण ६२६-६३४। मारस्वत के रूपान्तरकार-१ तर्कतिलक भट्टाचार्य ६३४, २ रामाश्रम ६३४, सिद्धान्तचन्द्रिका-कार ६३४, (सिद्धान्तचन्द्रिका के ३ टीकाकार ६३५,) ३ जिनेन्द्र ६३५; निबन्ध ग्रन्थ ६३५; १५. बोपदेव-परिचय ६३६, टीका-कार-१६ वैयाकरण ६३६-६३७; रूपान्तरकार ६३८, परिविष्ट-कार ६३८। १६. पद्मनाभदत्त-काल ६३८, अन्य ग्रन्थ ६३८; टीकाकार-६३६। धन्य १६ क्षुद्र व्याकरणकार ६३६।

[परिवर्तन-परिवर्धन-संशोधन-तृतीयभाग में]

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

( प्रथम भाग )

इतिहास-प्रदीपेन मीहावरण-वातिना। चीकगर्भ गृहं कृत्स्नं यथावत् सम्प्रकाशितम्।। कृष्णद्वैपायनस्यैव व्यासस्य वचनं यथा। (महा० प्रादि० १। ५७)

# संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास

## पहला अध्याय

संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति, विकास और हास'

समस्त प्राचीन भारतीय वैदिक ऋषि-मुनि तथा आचार्य इस विषय में सहमत हैं कि वेद प्रपौरुषेय तथा नित्य हैं। परम ऋषालु भगवान् प्रति कल्प के आरम्भ में ऋषियों को, जिस का आदि और निषम (= ग्रन्स) नहीं है, ऐसी नित्या वाग् = वेद का ज्ञान देता है, और उसी वैदिक-ज्ञान से लोक का समस्त व्यवहार प्रचलित होता है। भारतीय इतिहास के श्रद्धितीय ज्ञाता परम ब्रह्मिष्ठ कृष्ण द्वैपायन व्यास ने लिखा है—

ग्रनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। ग्रादी वेदमयी दिव्या यत: सर्वाः प्रवृत्तय:॥३

पावचात्य तथा तदनुगामी कतिपय एतद्देशीय विद्वान् इस भारतीय ऐतिह्यसिद्ध सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है—'मनुष्य प्रारम्भ में साधारण पशु के समान था। शनै: शनै: उसके ज्ञान का विकास हुआ, और सहस्रों वर्षों के पश्चात् वह इस समुक्षत अवस्था तक पहुंचा'। विकासवाद का यह मन्तव्य सर्वथा कल्पना की

१. इस प्रध्याय में भित्त संक्षेप से लिखे गये विषय के विस्तार के लिये हमारा 'संस्कृत-भाषा का इतिहास' प्रन्थ देखिये। इसे शीध्र प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे।

२. द्रष्टव्य—"प्रनादीति इलोकस्य 'प्रादी वेदमयी विश्वा यतः सर्वाः प्रवृत्तयः' इति जेपम्, स्विचिद्दर्शनेः पि शारीरकसूत्रभाष्यादी पुस्तका-लरेषु च दर्शनात्" इति नीलकण्ठः । महाभारत टीका शान्तिपर्व २३२।२४ (चित्रशाला प्रेस पूना संस्करण, शकाब्द १८१४) । राय श्री प्रतापचन्द्र (कलकता) के शकाब्द १८११ के संस्करण में शान्ति० २३१।४६ पर मिलताः है । वेदान्त शाङ्करभाष्य १।३।२८ में उद्धृत है ।

भित्ति पर खड़ा है। ग्रनेक परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के स्वाभाविक ज्ञान में नैमित्तिक ज्ञान के सहयोग के विना कोई उन्नित नहीं होती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संसार की प्रवनित को प्राप्त वे जङ्गली जातियां हैं, जिनका बाह्य समुन्नत जातियों से देर से संसर्ग नहीं हुआ। वे ग्राज भी ठीक वैसा ही पशु सदृश जीवन बिता रही हैं, जैसा सैकड़ों वर्ष पूर्व था। बहु-विध परीक्षणों से विकासवाय का मन्तव्य अब ग्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। अनेक पाश्चात्य का मन्तव्य अब ग्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। अनेक पाश्चात्य का मन्तव्य अव ग्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। अनेक पाश्चात्य का निवान भी शनः शनः इस मन्तव्य को छोड़ रहे हैं, ग्रीर प्रारम्भ में किसी नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता का ग्रनुभव करने लगे हैं। ग्रतः यहां विकासवाद की विशेष विवेचना करने की न तो ग्रावश्यकता है, ग्रीर न ही हमारे विषय से सम्बद्ध है।

## लौकिक संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति

श्चारम्भ में भाषा की प्रवृत्ति श्चीर उसका विकास लोक में किस प्रकार हुआ, इसका विकासवादियों के पास कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं है। भारतीय वाङ्मय के श्रनुसार लौकिक-भाषा का विकास वेद से हुआ। स्वायम्भुव मनु ने भारत-युद्ध से सहस्रों वर्ष पूर्व के लिखा—

### सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देम्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥\*

- विकासवाद भीर उस की आलोचना के लिये पं०रघुनन्दन शर्मा कृत 'वैदिक सम्पत्ति' पृष्ठ १४६-२३३ (संस्करण २, सं० १६६६) देखिये ।
- २. द्र ॰ —पं ॰ भगवद्त्त कृत भाषा का इतिहास पृष्ठ २-४ (संस्क ० २)।
  पावचारय भाषाविदों को विकासबाद के मतानुसार जब भाषा की
  उत्पत्ति का परिज्ञान न हुआ, तब उन्होंने कहना आरम्भ कर दिया कि—
  'भाषा की उत्पत्ति की समस्या का भाषा-विज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं
  है । (द्र ॰ के ॰ वैण्ड्रिएस कृत 'लेंग्वेज' ग्रन्थ, पृष्ठ ४, सन् १९४२)।
- इ. प्रक्षिप्तांश छोड़ कर वसंमान मनुस्मृति निश्चय ही भारत-पुढ़-काल से बहुत पूर्व की है। जो लोग इसे विकम की द्वितीय शताब्दी की रचना मानते हैं, उन्होंने इस पर सर्वाङ्गरूप से विचार नहीं किया।
- ४. मनु १।२१॥ तुलना करो—महाभारत शान्ति । २३२।२५,२६॥ मनु के ब्लोक का मूल-ऋग्वेद १।१५।२ तथा १०।१७।१ है।

श्रर्थात् - ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में सब पदार्थों की संजाएं, शब्दों के पृषक्-पृथक् विभिन्न कर्म = अर्थ श्रीर शब्दों की संस्या == रचनाविशेष = सब विभक्ति वचनों के रूप, ये सब वेद के शब्दों में निर्वारित किये।

वेद में शतश: णब्दों की निक्ष्तियों यौर पदा नरों के सालिक्य से बहुविध अर्थों का निर्देश उपलब्ध होता है। उन्हीं के आधार पर लोक में पदार्थों की संज्ञाएं रक्खी गई। यद्यपि वेद में समस्त नाम और बातुओं के प्रयोग उपलब्ध नहीं होते, और न उनके सब विभक्तियनों में रूप मिलते हैं, तथापि क्वचित् प्रयुक्त नाम और आह्यात पदों से मूलभूत शब्दों को कल्यना करके समस्त व्यवहारों-

१. निरुक्त में कर्म-शब्द सर्थ का वाचक है। यथा—'एताबन्त: समानकर्मांगो धातव:' (१।२०) इत्यादि।

सनुस्मृति के टीकाकार कर्म और संस्था शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से करते हैं। कुल्लूकमट्ट—'कर्माण बाह्मणस्थाध्ययनादीति, धानियस्य प्रवारकादीति, पृथक् संस्थाश्चेति कुलालस्य घटनिर्माणं कुविन्दस्य पटनिर्माण-मित्यादिविभागेन'। मेधातिथि—'कर्माण च निर्मेमे, धर्माधर्माख्यानि सदृष्टा-थानि सम्मित्रोवादीति च, मंस्था व्यवस्थाश्चकार, इदं कर्म बाह्मणेनैव कर्त-व्यम्, समुख्ये फलाय च ।।' टीकाकारों की व्याख्या परस्पर विरुद्ध है। श्लीक के उपक्रम स्रोर उपसंहार की दृष्टि से हमारा स्रथं युक्त है।

३. यहृदी = पुरानी बाइबल में भादम को प्राणियों, पिक्षयों भीर अन्य वस्तुओं का नाम रखने वाला कहा है। उस के बहुत काल पश्चात् नीह कः जलप्लादन विणित है। यहूदी लोगों ने बह्मा को भादम ( = भादिम ) कहा है, भीर उन का नोह बैबस्बत मनु है। (इ० स्थामी दयानन्द सरस्वती का १३-७-१६७५ का पूना का पांचवां ब्याख्यान पृ.३०,पं० २६ रा.ला.क.ट्.सं०।

४. देखी इस ग्रन्थ के द्वितीयाध्याय का धारम्भ।

५. पाणिनीय प्रब्टाध्यायी की रचना ब्यावहारिक संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति के बहुत प्रनन्तर हुई है। पाणिनीय ब्याकरण मुख्यतया लौकिक-भाषा का व्याकरण है। उस में सर्वत्र वैदिक पदों का प्रन्याख्यान लौकिक पदों के अन्याख्यान के पदचात किया गया है। इसीलिये भट्ट कुमारिल ने लिखा है— 'पाणिनीपादिषु हि वेदस्वकृष्यजितानि पदान्येय संस्कृत्योत्सृज्यन्ते'। तन्त्र-वातिक १६३। ६, पृष्ठ २६२, पूना संस्करण।

६. आरम्भ में समस्त शब्द एकविथ ही थे। उन्हीं का नाम-विभ-

पयोगी नाम आख्यात पदों की सृष्टि की गई। शब्दान्तरों में क्वचित् प्रयुक्त विभक्ति-वचनों के अनुसार प्रत्येक नाम और धातु के तत्तद् विभक्ति-वचनों के रूप निर्धारित किये गये। इस प्रकार ऋषियों ने आरम्भ में ही वेद के आधार पर सर्वव्यवहारीपयोगी अति-विस्तृत भाषा का उपदेश किया। वहीं भाषा संसार की आदि व्यावहारिक भाषा हुई। वेद स्वयं कहता है—

देवीं बाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश्चवो वदन्ति ।

अर्थात्—देवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते हैं, साधा-रण जन रे उसी को वोलते हैं।

### लौकिक वैदिक शब्दों का अभेद

इस सिद्धान्त के अनुसार अतिविश्तृत प्रारम्भिक लौकिक-भाषा में वेद के वे समस्त शब्द विद्यमान थे, जो इस समय केवल वैदिक माने जाते हैं। अर्थात् प्रारम्भ में 'ये शब्द लौकिक हैं, भौर ये वैदिक' इस प्रकार का विभाग नहीं था।

(क) इसीलिये तलवकार संहिता, आरण्यक और पूर्वमीमांसा के प्रवक्ता महर्षि जैमिनि (३००० वि० पू०) ने लिखा है—

प्रयोगचोदनाभावादर्थेकत्वमिषमागात् । मी० १।३।३०।।

श्रथीत्—प्रयोग=यागादि कर्म की चोदना=विद्यायक वाक्य के श्रुति में उपलब्ध होने से (लौकिक वैदिक) पदों का अर्थ एक ही है। श्रविभागात्=लौकिक वैदिक पदों के विभाग न होने से (एक होने से)।

### इस सूत्र की व्याख्या में शबरस्वामी लिखता है-

क्तियों से योग होने पर वे 'नाम' कहाते थे। ग्रीर झाख्यात-विभक्तियों से योग होने पर'धातु'माने जाते थे (तुलना करो-वर्तमान कण्ड्वादिगणस्य झब्दों के साथ)। किसी भी विभक्ति का योग न होने पर वे 'ग्रव्यव' बन जाते थे। इस विषय पर विशेष विचार इसी ग्रन्थ के १६ वें अध्याय में किया है।

?. 瀬の =1200122 11

२. वेद में पशु शब्द मनुष्य-प्रजा का भी वाचक है। प्रथवंवेद में वसू के प्रति साशीर्वाद मन्त्र है—'वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नासम्बाः वश्वो जायमानाः'। ग्रथवं १४।२।२४ ॥ य एव लौकिकास्त एव वैदिकास्त एव च तेषामर्था:।'
अर्थात्—जो लौकिक भव्द हैं, वे ही वैदिक हैं, धौर वे ही
उनके अर्थ हैं।

अतिविस्तृत प्रारम्भिक लोक-भाषा कालान्तर में शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से शनै: शनै: संकुचित होने लगी, और वर्तमान में वह अत्यन्त संकुचित हो गई। इसलिये मीमांसा का उपर्युक्त सिद्धान्त यद्यपि इस समय अयुक्त-सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वा-चार्यों का यह सिद्धान्त सर्वथा सत्य था, यह हम अनुपद प्रमाणित करेंगे।

(ख) शब्दार्थ-सम्बन्ध के परम ज्ञाता यास्क मुनि (३००० वि० पू०) भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। निरुक्त १।२ में लिखा है—

'व्याप्तिमस्वात् शब्दस्थाणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यव-हारार्थं लोके । तत्र मनुष्यवद्देवताभिधानम् । पुरुषविद्याऽनित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे'।

अर्थात्—शब्द के व्यापक ग्रीर लघुभूत होने से लोक में व्यव-हार के लिये शब्दों से संज्ञाएं रक्ली गईं। देवता = वेदमन्त्रों में अभिधान = ग्रथं मनुष्यों में प्रयुक्त ग्रथों के सदृश हैं। पुरुष की विद्या ग्रानित्य होने से कमें की संपूर्ति कराने वाले मन्त्र वेद में हैं।

इस लेख में यास्क ने लोक और वेद में शब्दार्थ की समानता तथा वेद का श्रपीरुषेयत्व स्वीकार किया है। लोक वेद में शब्दार्थ की समानता स्वीकार कर लेने पर उभयविच पदों का ऐक्य सुतरां सिद्ध है।

यास्क[पुतः (१।१६) लिखता है— स्रयंबन्तः शब्दसामान्यात ।

- १. दलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा की 'शिक्षा-प्रकाश' टीका में इस वचन को महामाध्य के नाम से उद्धृत किया है। पृष्ठ २४, मनमोहन घोष सम्पादित कलकत्ता वि० वि० का संस्करण, सन् १६३८। 'पिञ्जका-टीका' में भाष्यकार के नाम से उद्धृत किया है। पृष्ठ ८, वहीं संस्करण। स्कन्दस्वामी ने निकक्त टीका (भाग १ पृष्ठ १८) में इसे न्याय कहा है।
- २. 'स मन्त्री वेदे देवताशब्देन गृह्यते' । ऋषेदादिभाष्यभूमिका, वेद-विषयविचार, रामलाल कपूर ट्रस्ट बृहत्संस्करण पृष्ठ ६८ । मीमांसक देवता को मन्त्रमयी मानते हैं । देखो'श्रिष वा शब्दपूर्वस्वात्'मी । १११६ की व्याख्या ।

ग्रयात्—वैदिक शब्द ग्रर्थवान् हैं, लौकिक शब्दों के समान होने से ।

(ग) बाजसनेय प्रातिकाख्य में कात्यायन मुनि ने भी इसी

मत का प्रतिपादन किया है। यथा-

न, समस्वात्।

ग्रथात् - वैदिक भव्दों का स्वरसंस्कारनियम भ्रभ्युदय का हेतु है,यह ठीक नहीं । लौकिक ग्रीर वैदिक शब्दों के समान होने से ।

इस सूत्र की ब्याख्या में उबट ग्रीर ग्रनन्तदेव दोनों लिखते हैं-

य एव वंदिकास्त एव लौकिकास्त एव तेषामर्थाः (त एव चामोषामर्थाः—श्रनन्त) ।

मीमांसा के लोकवेदाधिकरण में इस पर विस्तृत विचार

किया है।

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के परम ज्ञाता जैमिनि, यास्क और कात्यायन तीनों महान् आचार्य एक ही बात कहते हैं।

गत २, ३ सहस्र वर्ष के ग्रनेक विद्वान् लौकिक भीर वैदिक शब्दों में भेद मानते हैं। वे अपने पक्ष की सिद्धि में निम्नलिखित तीन प्रमाण उपस्थित करते हैं—

- (क) महाभाष्य के ग्रारम्भ में लिखा है— केवां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च।
- (ख) भरतमुनि के नाटचशास्त्र में लिखा है ज्ञब्दा ये लोकवेदसंसिद्धाः।

(ग) निरुक्त १३।६ में लिखा है-

ग्रथापि बाह्मणं भवति—सा व वाक् मृष्टा चतुर्धा व्यभवत्।
एष्वेव लोकेषु त्रोणि [तुरीयाणि], पशुषु तुरीयम्। या पृथिव्यां
साउग्नी सा रयन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये। या दिवि
सादित्ये सा बृहति सा स्तनियत्तौ। प्रथ पशुषु। ततो या वागत्यरिच्यत तां बाह्मणेष्वदथुः। तस्माद् ब्राह्मणा उभयों वाचं वदन्ति,
या च देवानां चा च मनुष्याणाम् इति।

१. वा॰प्रा॰ १।३॥ २. १।३।६॥ ३. नाटचशास्त्र २४।२६, बड़ोदा संस्करण

इस उद्धरण में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण देवों और मनुष्यों की उभयविध वाणी का प्रयोग करते हैं।

निरुक्त में उद्घृत पाठ काठक ब्राह्मण का है। भैत्रायणी मंहिता १।११।५ श्रीर काठक संहिता १४।५ में इससे मिलता जुलता पाठ उपलब्ध होता है। वह इस प्रकार है—

मंत्रायणी सहिता

सा व वाक् सृष्टा चतुर्या व्यभवत्. एषु लोकेषु त्रीण तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम्, या पृथिव्यां साठ-ग्नो सा रथन्तरे, याग्तरिक्षे सा बाते सा बामदेव्ये, या दिवि सा बृहति सा स्तनयित्नौ, श्रथ पशुषु, ततो या बागत्यरिच्यत तां बाह्मणे ग्यदधुः, तस्माद् बाह्मण उभयीं वाचं वदति यञ्च वेद यश्च न । या बृहद्रथन्तरयोयंज्ञादेनं तथा गच्छति । या पशुषु तया ऋते यर्जं काठक संहिता

सा वाग्वृष्टा चतुर्घा व्यभवत्, एषु लोकेषु त्रीण तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम्, या दिवि सा बृहति सा स्तनियत्नौ, याग्तरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये, या पृथिव्यां साम्नौ सा रथन्तरे, या पशुषु, तस्या यदत्यरिक्यत तां बाह्मणे व्यद्धः, तस्मात् बाह्मण उमे वाचौ वदति। देवीं च मानुषी च करोति ..... या बृहद्वयन्तरयोस्तयेनं यज्ञ आगच्छति या पशुषु तयतं यज्ञमाह ।

इन उद्धरणों के अन्तिम पाठ से व्यक्त है कि यहां 'दैवी' शब्द से बृहद्-रथन्तर ग्रादि में गीयमान वैदिक ऋचाएं ग्रभिप्रेत हैं। श्रन्त में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण दैवी वाक् से यज्ञ में श्रीर पशुश्रों= मनुष्यों की वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है। ग्रतः महा-भाष्य ग्रीर निरुक्तादि के उपयुंक्त उद्धरणों में दैवी या वैदिक शब्द से श्रानुपूर्वी विशिष्ट मन्त्रों का ग्रहण है।

अथर्व संहिता ६।६१।२ में दैवी ग्रौर मानुषी वाक् का भेद इस प्रकार स्पष्ट किया है—

१. द०-काठक बाह्मण संकलन ।

तुलना करो—'यदि वाचं प्रदास्यामि मानुवीविह संस्कृताम्'।
 रामायम सुन्दर काण्ड ३०।१७ ।।

३. देखो पृष्ठ ४, टिप्पणी २।

ग्रहं सत्यमन्तं यद बदामि, ग्रहं देवीं परि वाचं विशव्च।

ग्रथात् - मैं सत्य ग्रीर ग्रन्त जो बोलता हूं, मैं देवी ग्रीर परि = सर्वतः व्याप्त वाणी को विशों (= मनुष्यों) की ।

इस, मन्त्र में दैवी वाक् को सत्य कहा है, क्यों कि यह नियता-नृपूर्वी होने से सदा सर्वत्र समान रूप से रहती है। और मानुषी वाक् को अनृत कहा है, क्यों कि वह वक्ता के अभिश्रायानुसार प्रयुक्त होती है। उस में वर्णानुपूर्वी विशेष का नियम नहीं होता।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि लौकिक और वैदिक बाक् में पदों का भेद नहीं है, केवल वर्णानुपूर्वी के नियतत्व और अनियतत्त्व का ही भेद है।

संस्कृत-भाषा की व्यापकता

संस्कृत-बाङ्मय में यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि प्रत्येक विद्या का प्रथम प्रवक्ता आदि विद्वान् ब्रह्मा था। यद्यपि उत्तरकाल में ब्रह्मा पद चतुर्वेदविद् व्यक्ति के लिये भी प्रयुक्त होता रहा, तथापि ग्रादिम ब्रह्मा निस्सन्देह एक विशेष ऐतिह्य-सिद्ध व्यक्ति था। संस्कृत-वाङ्मय के प्रवलोकन से विदित होता है कि आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र ग्रादि प्रत्येक विषय के श्रादिम ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत थे। अतः संस्कृत-वाङ्मय के समस्त विभागों में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक तथा सर्वव्यवहारोपयोगी साधारण

१. 'संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्युत्सृज्यते । तेषां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति—पावमाहर, बाहर पात्रं वा' । महाभाष्य १।१।१॥

२. ग्रायवंद— 'प्रजापितरिश्वभ्याम्, प्रजापतये ब्रह्मा' । चरक चिकिस्ता० १।४ ॥ व्याकरण— 'ब्रह्मा वृहस्पतये प्रोवाच' । ऋक्तन्त्र, प्रथम प्रपाठवः
के अन्त में ॥ ज्योतिष— 'तस्माञ्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा' । नारद
संहिता १।७॥ उपनिषद्— 'तद्धैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाचं । छान्दोग्य ६।१४॥
'कावषेयः प्रजापतेः, प्रजापतिबंह्मणः' । बृह० ६।११४॥ किस्य—काद्यप
संहिता के ग्रारम्भ में, ग्रानन्दाश्रम संस्करण । राजनीति—महाभारत शान्तिपर्व १।६।६ ॥ धनुवंद— 'ब्राह्ममस्त्रमुवँरयत्' । रामायण गुद्धकाण्ड २५।४॥
धर्मद्मासत्र—महाभारत शान्तिपवं १०६।१२ इत्यादि । जिन्हें इस विषय की
विदेश जिज्ञासा हो, वे पं० भगवद्दत्त विरचित भारतवर्षं का बृहद् इतिहास
भाग २, पृष्ठ १-२६ (प्र० संस्करण, सं० २०१७ ) देखें ।

शब्दों का स्वरूप उस समय निर्धारित हो चुका था। उत्तरोत्तर यथा-कम मनुष्यों की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के हास के कारण प्राचीन, श्रतिविस्तृत ग्रन्थ शनै:-शनै: संक्षिष्त होने लगे। वर्तमान में उपलब्ध ग्रन्थ तत्तद्विषयों के अत्यन्त संक्षिष्त संस्करण हैं। अत: यह श्रापाततः मानना होगा कि वर्त्तमान काल की श्रपेक्षा श्राचीन, प्राचीन नत्तर और प्राचीनतम काल में संकृत-भाषा विस्तृत, विस्तृततर और विस्तृततम थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग लिखता है—'प्राचीन काल के आरम्भ में शब्द-भण्डार बहुत था। अवद्यास्त्र के प्रामाणिक श्राचाय पत्रक्जिल (१४०० वि० पू०) ने संस्कृत-भाषा के प्रयोग-विषय का उन्लेख करते हुये लिखा है—

'सर्वे खत्वप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयुज्यन्ते । न चंवोपलभ्यन्ते । उपलब्धौ यत्नः क्षियताम् । महान् हि शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्त-होपा बनुमती, अयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्काः सरहस्या बहुधा भिन्नाः एकशतमध्वर्षु शाखाः, सहस्रवत्भी सामवेदः, एकविशतिधा

- १. वायुर्वेद 'इलोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् ' ' खतोऽस्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्वच्चावलोवय नराणां भूयोऽष्ट्या प्रणीतवान् । सुश्रुत सूत्रस्थान १।३ ॥ प्रथंशास्त्र 'एवं लोकानुरोधेन शास्त्रमेतन्महिषित्रः । सिक्षप्तसाणुर्विज्ञाय मत्पीनां ह्रासमेव च । इत्यादि, महाभारत शान्ति १६ ।
  द १-५६ ॥ कीटिल्य अर्थशास्त्र १।१ ॥ नीतिशास्त्र 'शतलक्षश्लोकमितं नीतिशास्त्रमधोक्तवान् । सल्यायुभूं मृदाचर्थं सीक्षप्तमितिबस्तृतम् । शुक्रनीति १।२,
  ४ ॥ व्याकरण 'यान्युज्वहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्थवात् । पदरत्नानि
  कि तानि सन्ति पाणिनिगोधादे । देववोध, महाभारतटीकारम्भ । कामशास्त्र—
  बात्स्थायन कामसूत्र १।१५-१६ ॥ मीमांसाभाष्य प्रपञ्चहृदय, द्विण्डम
  संस्करण, पृष्ठ ३६ ॥
- २. भारतीय बाइ मय के उपलक्ष्यमान कतिपय संक्षिप्त मन्यों को देख कर ही पाइचात्य विद्वानों को धारवर्य होता है। धाज यदि संस्कृत बाइ नमय के धित प्राचीन विस्तृत प्रन्थ उपलब्ध होते, तो पाइचात्य विद्वानों की धनेक धनपूर्ण मिथ्या-कत्पनाधों का निराकरण धनायास हो जाता। धाणिनीय व्याकरण के विषय में पाइचात्य विद्वानों की क्या धारणा है, इस का उल्लेख हम पाणिनि के प्रकरण (अध्याय ४) में करेंगे।
  - ३. ह्यू नसाङ्ग, भाग प्रथम, बाट्सं का मनुवाद, पृष्ठ २२१।
- पं० सत्यवत सामध्यमी ने ऐतरेयालीयन पृष्ठ १२७ वें 'सह्ब-बःमां' का धर्य सहस्र प्रकार का सामगान किया है, और 'सहस्रवाखा' प्रथे को

बाह्यः, नवधायवंणो वेदः, वाकोवाक्यम्, इतिहासः, पुराणम् इत्येतावाञ्चक्रदस्य प्रयोगविषयः ।

पतञ्जलि से प्राचीन आचार्य 'यास्क' ने लिखा हैं – 'दावतिगतिकर्मा कम्बोजेध्वेव भाष्यते ।' ···· विकारमस्यायेव्

भाषन्ते शव इति । दातिलंबनार्थे प्राच्येषु । दात्रमुदीच्येषु । ३१

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि किसी समय संस्कृत-भाषा का प्रयोगक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था। यदि संसार की समस्त भाषाओं के नवीन और प्राचीन स्वरूपों की तुलना की जाय, तो स्पष्ट जात होगा कि संसार की सब भाषाओं का ग्रादि मूल संस्कृत-भाषा है। इन

भयुद्ध कहा है। यह उन की भूल है। भाष्यपाठ में ऋग् भीर अथवं के साथ प्रकारार्थक 'घा' प्रत्यय का प्रयोग है। यजुः के साथ शास्त्रा शब्द प्रयुक्त है। उपकार में स्पष्ट 'बहुधा भिन्नाः' कहा है। अतः 'सहस्रवत्मां सामवेदः' का अर्थ 'सहस्र प्रकार का सामवेद' करना चाहिये। अन्यथा वाक्य का सामञ्जस्य ठीक 'सहस्र प्रकार का सामवेद' करना चाहिये। अन्यथा वाक्य का सामञ्जस्य ठीक नहीं बनेगा। महाभारत (झान्तिपर्व ३४२।६७) में सामवेद की सहस्र शास्त्रायं स्पष्ट लिखी है—'सहस्रभाषां यत्साम।' कूम पुराण में भी लिखा है—'सामवेदं सहस्रण शास्तानां प्रविभेद सः'। पू० ५२।२०।।

१. महाभाष्य ग्र० १। पा० १। ग्रा० १॥

२. कम्बों की आधुनिक बोलियों में 'शबति' के 'शुद-मुत-शुई' आदि विभिन्न अपभ्रंश गति अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। द्र०-भारतीय इतिहास की रूप-रेखा, द्वि॰ सं॰, भाग १, पृष्ठ ५३३।

३. निश्क २।२॥ तुलना करो—'एतस्मिद्दातिमहित शब्दस्य प्रयोग-विषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतिवषया दृश्यते । तद्यथा शवितगैतिकमी कम्बोजेष्वेय भाषितो भवति, विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति । हम्मितिः सुराष्ट्रेषु, रहितिः प्राच्यमगभेषु, गमिमेव त्यार्याः प्रयुञ्जते । दातिर्लवनार्ये प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु ।' महाभाष्य १।१।१॥

नागेश ने इस वचन की ब्याख्या में 'दाति:' को क्तिन्नत ग्रयवा क्तिजन्त लिखा है। यह अशुद्ध है। प्रकरणानुसार 'दाति:' शब्द धातुनिदेशक 'दिलप्' प्रस्थयान्त है। निरुक्त और महाभाष्य के पाठ में आनु खोर उस से निष्पन्न शब्दों का विभिन्न प्रदेशों में प्रयोग दर्शाया है।

४. 'बैदिक सम्पत्ति' (संस्क० २)पृष्ठ २६१-२०३॥ वेदवाणी (बारा-णसी) का सं० २०१७ का वेदाङ्क (वर्ष १३ छङ्क १-२)पृष्ठ ४०-५८ 'भाषा-विज्ञान और ऋषि दयानन्द' शीर्षक लेख । भाषाओं के नये स्वरूप को अपेक्षा इन का प्राचीन स्वरूप संस्कृत-भाषा के प्रधिक समीप था

अव हम प्राचीन म्राचायों द्वारा प्रदोशन उपर्युक्त सिद्धान्त (=संस्कृत का प्रयोग-क्षेत्र सप्तद्वीपा वसुमती था) की पुष्टि में चार प्रमाण देते हैं—

- १. पाणिनीय व्याकरण में 'कानीन' शब्द की व्युत्पत्ति 'कन्या' शब्द से की है और कन्या को 'कनीन' यादेश कहा है।' वस्तुत: कानीन की मून प्रकृति कन्या नहीं है, कनीना है। कुमारार्थक 'कनीन' प्रानिपदिक का प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है। परिसयों को धर्म-पुस्तक 'प्रवेस्ता' में कन्या के लिये 'कड़नीन' शब्द का व्यवहार मिलता है। यह स्पष्टतया वैदिक 'कनीना' का प्रपन्नंश है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ईरान में कन्या प्रयं में 'कनीना' शब्द का प्रयोग होता था, और उसी का अपभंश 'कड़नीन' बना।
- २. फारसी-भाषा में तारा अर्थ में 'सितारा' शब्द का प्रयोग होता है, अंग्रेजी में 'स्टार' ग्रीर गाथिक में 'स्टेबनीं'।' इन दोनों का सम्बन्ध लीकिक-संस्कृत में प्रयुज्यमान 'तारा' शब्द से नहीं है। वेद में इनकी मूल-प्रकृति का प्रयोग मिलता है, वह है—'स्तृ' शब्द। ऋग्वेद में ग्रनेक स्थानों पर तृतीया-बहुचनान्त 'स्तृभिः पद का ब्यवहार तारा अर्थ में मिलता है। ' जैसे 'पेतर' (लैटिन), 'पातर' (ग्रीक), 'फादेर' (गाथिक), 'फादर' (ग्रंग्रेजी) का मूल 'पितृ' शब्द का बहुचचनान्त 'पितरः' पद है। उसी प्रकार सितारा, स्टार ग्रीर स्टेयनों का मूल 'स्तृ' शब्द का प्रथमा का बहुचचन 'स्तारः' पद है।

१. 'कन्यायाः कनीन च'। अच्टा० ४।१।११६॥

२. ऋ० ३।४८।१; ८।६६।१४॥ द्र०—'कनीनकेव विद्रथे' (ऋ० ४। ३२।२३); 'कनीनके कन्यके' (निह० ४।१४); 'जार: कनीनां पतिर्जनीनाम्' (ऋ० १।६६।४) ग्रादि में प्रयुक्त 'कनी' स्वतन्त्र शब्द है। इस का लीकिक संस्कृत में भी प्रयोग देखा जाला है। यथा—'वासुके: पुत्री दिव्यक्ष्या कनी वसुदित्तर्नाम'। (प्रवन्थकोष, पृष्ठ ८६)

ह स्रो मा तास्-चित् या कद्दनीनो (संस्कृत छाया—सोम: ताव्चिन् या: कनीना:) ह स्रोम यक्त १९२३॥ (लाहोर संस्करण पृष्ठ १८) ।

४. Stairno । एफ. बॉप इन्त कम्पेरेटिव ग्रामर, भाग १, पृ० ६४ ।

प्र. ऋ० शह्याप्र: शायाशाः शार्द्धारे इत्याचि ।

३. बहिन के लिये फारसी में 'हमशीरा' शब्द प्रयुक्त होता है. और अंग्रेजी में 'सिस्टर'। संस्कृत में इन दोनों के मूल दो पृथक् शब्द है—'हमशीरा' का मूल 'समक्षीरा' है। संस्कृत के सकार को फारसी में हकार होता है। यथा—सप्त = हफ्त, सप्ताह = हफ्ताह। क्ष के आदि ककार का लोप हो गया, और पकार को शकार। इसी प्रकार 'सिस्टर' का सम्बन्ध 'स्वमृ' पद से है।

४. ऊंट को फारसो में शुतर कहते हैं, और खंगेजी में कैमल'।
स्पष्ट ही इन दोनों के मूल पृथक्-पृथक् हैं। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र,
श्रीर कमेल' दोनों कहते हैं। उष्ट्र के उश्रीर प का विषयास होकर
शुतर शब्द बनता है। इसी प्रकार कैमल का सम्बन्ध कमेल शब्द मे
है। वर्तमान मिश्री भाषा में प्रयुक्त 'गमल' कुरानी अरबी में प्रयुक्त 'जमल' का सम्बन्ध भी संस्कृत के 'कमेल' शब्द से ही है।

इस प्रकार वेद के ब्राघार पर ब्रात विस्तार को प्राप्त हुई संस्कृत-भाषा, मनुष्यों के विस्तार के साथ-साथ देश काल ब्रीर परि-स्थितयों के विषयसि तथा ब्रायों के मूल-प्रदेश — केन्द्र से दूरता की वृद्धि होने से, शनै: शनै: विपरिणाम को प्राप्त होने लगी। संसार में ज्यों-ज्यों म्लेच्छता ( — उच्चारणाद्युद्धि) की वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों संस्कृत-भाषा का प्रयोग-क्षेत्र संकृचित होता गया। उसी के साथ साथ देश-देशान्तरों में व्यवस्थित संस्कृत-भाषा के शब्दों का लोप होता गया। इससे संस्कृत-भाषा श्रत्यन्त संकृचित हो गई। संस्कृत-भाषा में किस प्रकार शब्दों का संकोच हुआ, इस का सोपपत्तिक निरूपण हम ब्रागे करेंगे।

१. मोनियर विलियस्स ने अपने संश्वत कोश में संस्कृत 'कमेल' शब्द को यूनान से उधार लिया माना है। वह सर्वथा गप्प है। भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तानुसार उत्तरोत्तर अपभ्रंश भाषाओं में ऊपर नीचे के रेफ की निवृत्ति ही होती है, नए रेफ का संयोग नहीं होता। यदि कमेल शब्द कैमल-गभल-जमल से अथवा इसकी किसी रेफ-रहित प्रकृति से निष्पन्न होता, तो उस में रेफ का संयोग न होता। अतः कमेल की मूल धातु 'कमु पाविवसेपे' ही है।

२. अस्तिम तीन उदाहरण पं॰ राजाराम विरचित 'स्वाध्याय-कुसुमा-ज्जलि' से लिये हैं।

३. भाषाविज्ञान, डा० मञ्जलदेव, पृष्ठ २५६।

देखो,पृष्ठ १० की टिप्पणी ३ पर महाभाष्य का तुलनात्मक पाठ ।

## आधुनिक भाषामत और संस्कृत-भाषा

प्राचीन भारतीय भाषाशास्त्र के पारक्षत महामुनि पतझ्जलि, प्रास्क और स्वायम्भुव मनु के भाषाविषयक मत हम पूर्व दर्शी चुके। सायुनिक पाइचात्य भाषाशास्त्री इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। पाइचात्य भाषाविदों ने विकासवाद के मतानुसार संसार की कुछ भाषाओं की नुलना करके नूतन भाषाशास्त्र की कल्पना की है। उसके अनुसार उन्होंने मंस्कृत को प्राचीन मानते हुये भी उसे संसार की आदिम भाषा नहीं माना। उनका मत है—'प्रागैतिहासिक काल में संस्कृत से पूर्व कोई इतर-भाषा ( = इण्डोयोरीपियन भाषा) बोली जाती थी। उसी में परिवर्तन होकर संस्कृत-भाषा की उत्पत्ति हुई। पाइचात्य-शिक्षा दीक्षित भारतीय भी विना स्वयं विचार किये इसी मत को मानते हैं। उत्तरोत्तर काल में संस्कृत-भाषा में भी अनेक परिवर्तन हुये। संस्कृत-भाषा को भविष्यत् में परिवर्तनों से बचाने के लिये पाणिनि ने यपने महान् व्याकरण की रचना की। उसके द्वारा भाषा को इतना बांध दिया कि पाणिनि ने लेकर प्राज तक उस में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुया।'

ग्रध्यापक वेचरदास जीवराज दोशी ने ग्रपनी 'गुजराती भाषा नी उत्कान्ति' नामक व्याख्यान-माला में प्राकृत मे वैदिक-भाषा की

उत्पत्ति मानी है। उन का लेख इस प्रकार है-

'उक्त प्रकारे जणावेलां स्रनेक उदाहरणो हारा एम सिद्ध करी शकाय एवं छे के व्यापक प्राञ्चतना प्रवाहनो सीधो संबन्ध वेदोनी जीवती मूल भाषा साथेज छे, न हीं के जेनु स्वरूप पाणिनि प्रभृति वैदाकरणोए निश्चित कर्युं छे एवी लौकिक संस्कृत साथे'।'

पाश्चात्य ईसाई मत के अनुसार सारे इतिहास को ईसा पूर्व ६ सहस्र वर्षों में सोमित करने की नियत से विहानों ने संस्कृत-वाङ्-मय के प्राचीन-प्रन्थों का अपने ढंग से धध्ययन करके और उसमें स्व-कश्यित भाषाशास्त्र का पुट देकर उनका कालकम निर्धारित किया है। उसमें मन्त्रकाल, बाह्मणकाल, उपनिषद्काल, सूत्रकाल, और साहित्यकाल आदि अनेक काल्पनिक काल-विभाग किये हैं। उनके हारा उन्होंने संस्कृत-भाषा में यथाकम परिवर्तन दर्शनि का विफल प्रयास किया है। आवृनिक भाषाशास्त्रियों के द्वारा संस्कृत-भाषा में

१. पृष्ठ ७४ तथा ७५-७७ तक ।।

जो परिवर्तन बताया जाता है, वह उसके ह्रास (= सङ्कोच) के कारण प्रतीत होता है। संस्कृत-भाषा में वस्तुतः कुछ भी परिवर्तन नहीं हथा, यह हम भ्रनुपद सिद्ध करेंगे।

न्तन भाषामन की अ लं चना

पाइचात्य भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत-भाषा की उत्पत्ति ग्रीर विकास के विषय में जो मत निर्धारित किये हैं, वे काल्पनिक हैं। भारतीय-वाङ्मय से उनको किञ्चिन्मात्र पुष्टि नहीं होती। ग्रीक लिटन, ग्रीर हिटेटि ग्रादि भाषाग्रों के जिस साहित्य के ग्राधार पर वे भाषामतों के नियमों की कल्पना करते हैं,वह साहित्य पुरातन संस्कृत-भाषामतों के नियमों की कल्पना करते हैं,वह साहित्य पुरातन संस्कृत-साहित्य की ग्रपंक्षा बहुत ग्रविचीन-काल का है। इतना ही नहीं, पाइचात्य विद्वान् जिस शामितिहासिक काल की प्रकृत (इण्डो-पाइचात्य विद्वान् जिस शामितिहासिक काल की प्रकृत (इण्डो-पाइचात्य विद्वान् भाषा से संस्कृत की उत्पत्ति मानते हैं, उनका कोई पूर्व व्यवहृत स्वरूप उन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप उन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप जन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप जन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप जन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप जन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप जन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप जन्होंने ग्रभी तक उपस्थित नहीं किया ग्रतः इन व्यवहृत स्वरूप नियम निर्धारित की विद्या निर्धार निर्ध होते हैं। ग्रतः उन के द्वारा किये हैं, वे सर्वथा काल्पनिक और ग्रव्यू हैं। ग्रतः उन के द्वारा किये हैं, वे सर्वथा काल्पनिक और ग्रव्यू हैं।

आधूनिक भाषाशास्त्र की ग्रालोचना एक स्वतन्त्र महत्त्वपूर्ण विषय है। ग्रतः उसकी विशेष ग्रालोचना के लिये पृथक् स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का हमारा विचार है। यहां हम उसके नियमों के ग्रावरेपन को दर्शाने के लिये एक उदाहरण उपस्थित करते हैं—

नूतन भाषाविज्ञान का एक नियम है—'वर्गीय हितीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान में 'ह' का उच्चारण होता है, परन्तु 'ह' के स्थान में वर्गीय दितीय और चतुर्थ वर्ण नहीं होता'।'

यह नियम औत्सिंगिक माना जा सकता है, एकान्त सत्य नहीं।
कुछ अल्पप्रयोग ऐसे भी हैं, जिनमें 'ह' के स्थान में वर्गीय द्वितीय और
चतुर्थ वर्गों का प्रयोग देखा जाता है। यथा—

 श्राधुनिक बोल-चाल की भाषा में संस्कृत के 'गुहा' के अपभंश 'गुहा' का प्रयोग होता है।

२. पंजाबी में संस्कृत के 'सिह' का उच्चारण 'सिघ' होता है, और गुरुमुखी लिपि में 'सिघ' ही लिखा जाता है।

१. भाषाविज्ञान, श्री डा० मंगलदेवजी कृत, प्र० संस्क० पृष्ठ १८२ ॥

३. पंजाबी भाषा में भेंस के लिये प्रयुक्त 'मभ' शब्द संस्कृत

के 'मही'' शब्द का अपभंश है।

४. 'दाह' का प्राकृत में 'दाघ', और 'नहुष' का पाली में 'नघूष' प्रयोग मिलता है। 'दाह' से मत्वर्थक 'र' प्रत्यय होकर'दाहर' शब्द बनता है। इसी का अपभ्रंश मारवाड़ी-भाषा में 'दाफड़' (= जनते वाला फोड़ा) रूप में प्रयुक्त होता है।

५. संस्कृत के 'इह' शब्द के स्थान में प्राकृत में 'इघ' का

श्योग होता है।

६. चीनी भाषा में 'होम' के अर्थ में 'घोम' णब्द का ब्यवहार

७. भारत को भाही नदी ग्रीक भाषा में मो किस' बन गई है।

द. संस्कृत का 'अहि' फारसी में 'ग्रफि' बन जाता है । ग्रफीम कब्द भी संस्कृत के 'अहिफेन' का अपभ्रं श है ।

ह. बृहस्पतिबार के लिये उर्दू में प्रयुक्त बीफे अब्द 'बृहस्पति'

के एक देश 'बृहः' का अपभ्रं श है।

१०. हिन्दी का 'जीभ' शब्द जिल्ला = जीह" = जीभ कम से निष्पन्न हम्रा है।

११. संस्कृत की नेह (णह बन्धने ) घातु से हिन्दी का 'नाधना'

(=बांधना) शब्द बना है।

१२. 'दुहितृ' के आद्यन्त का लोप होकर अवशिष्ट 'हि' भाग से पञ्जाबी का पुत्री-वाचक 'धी' शब्द बना है। और फारसी में प्रयुक्त 'दुक्तर' भादद भी संस्कृत के 'दुहितृ' का ही अपभ्रं स है।

१. महियी ( भेंस ) वाचक 'मही' शब्द का प्रयोग 'महीं मा हिसीः' (यजु० १३।४४) में उपलब्ध होता है।

२. टालेमी कृत भूगोल, पृष्ठ ३८। इस ग्रन्थ के सम्पादक सुरेन्द्रनाथ सनुमदार शास्त्री ने पृष्ठ ३४३ पर अपने टिप्पण में लिखा है कि ग्रीक शब्द में अनुमान होता है कि इस का पुराना नाम 'माफी' था। यह योरोपीय मिथ्या भाषाविज्ञान का फल है। 'मही' अब्द टालेमी से ३३०० वर्ष पूर्ववर्ती जैमिन बाह्मण में प्रयुक्त है। द्र० भगबद्दत कृत 'भारतवर्ष का बृहद् इतिहास' भाग १, पृष्ठ ४७ (प्र० सं०)।

३. 'एक जीह गुण कवन बखाने, सहस फणी संस प्रन्त न जाने'।

गुह ग्रन्थ साहब, सोलहे माहल्ल ५।

१३. संस्कृत के कथनार्थक 'ग्राह' धातु' (द्र०-ग्रष्टा० ३।४। ४८) से पञ्जाबी में व्यवहृत 'ग्राख' किया बनी है।

ये कुछ उदाहरण दिये हैं। इनसे पाश्चात्य भाषाविज्ञान के नियमों का अधूरापन स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः ऐसे अधूरे नियमों के आधार पर किसी बात का निर्णय करना अपने आप को धोखे में डालना है। भारतीय शब्दशास्त्री पाणिनि और यास्क अनेक शब्दों में डालना है। भारतीय शब्दशास्त्री पाणिनि और यास्क अनेक शब्दों में दिन को घ,ढ,घ,भ आदेश मानते हैं। अप्टाध्यायी वाशास्त्र के अनुसार सिन्ध में अय् से उत्तर हकार को घ,भ,ढ,ध और स आदेश होते हैं।

संसार में भाषा की प्रवृत्ति कैसे हुई, इस विषय में आधुनिक भाषाविज्ञान सर्वथा मौन है, उसकी इसमें कोई गति नहीं। परन्तु भारतीय इतिहास स्पष्ट शब्दों में कहता है—'लोक में भाषा की प्रवृत्ति वेद से हुई है, और संस्कृत ही सब भाषाओं की आदि-जननी तथा आदिम भाषा है।" आधुनिक भाषाशास्त्री अपने अधूरे काल्पनिक भाषाशास्त्र के अनुसार इस तथ्य को स्वीकार न करें, तो इसमें इति-हास का क्या दोप? इतिहास सत्य विद्या है,और कल्पना कल्पना ही है।

# क्या संस्कृत प्राकृत से उत्पन्न हुई है ?

श्रनेक शाहत भाषा के पक्षपाती देववाणी के लिये संस्कृत शब्द का व्यवहार देवकर कल्पना करते हैं कि संस्कृत-भाषा किसी प्राकृत-भाषा से संस्कृत की हुई है। इसोलिये प्राकृत के प्रतिपक्ष में इसका नाम संस्कृत हुआ। यह कल्पना नितान्त श्रशुद्ध है। इसमें निम्न हेतु हैं—

१. वैयाकरणों द्वारा ग्रावेश रूप में विहित धातुर्ये किसी समय में मूल धातुर्ये थीं । लीपानमवर्णविकार ग्रावि से निष्यन्न धातु अथवा नाम रूप मित प्राचीन काल में स्वतत्त्वरूप में प्रयुक्त होते थे । प्र०—'ऋषि दयानन्द की पद-प्रयोग शैली', पृष्ठ ६-१७ ।

चक्षुवाचक 'ग्रोल' शब्द का सम्बन्ध भी कथनार्थक ग्राह — ग्रास स्प से प्रतीत होता है। यथा चक्ष — चक्षुः । कई लोग ग्रक्ष पर्याय 'ग्रक्ष' से इस का सम्बन्ध मानते हैं — ग्रक्ष — ग्रक्ष — ग्रांख ।

३. मनु० का पृष्ठ र में उद्धृत 'सर्वेषां तु स नामानि '''' वचन; दैवी बाग् व्यतिकीर्णेयमणक रिमिधातृिभः'। अक्यपदीय १।११५; वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है। सत्यार्थप्रकाश, सप्तम संगृहलास, शताब्दी संस्करण भाग १, पृष्ठ ३१६। पूना प्रवचन, पांचवां व्यास्थान।

यास्कीय निरुक्त और पातञ्जल महाभाष्य से विदित होता है कि इस ग्रातमहती संस्कृत-भाषा का प्रयोग विभिन्न देशों में बंटा हुगा था। यथा—ग्रायवित्देशवासी गमन ग्रथं में 'गम्लू' धातु का प्रयोग करते थे,सुराष्ट्रवासी 'हम्म' 'का,प्राच्य तथा मध्यदेशवासी 'रह'का,ग्रीर काम्बोज 'शव' का। आर्थों में 'शव' घातु के ग्राह्यात का प्रयोग नहीं होता। वे लोग उसके निष्पन्न केवल 'शव' कृदन्त शब्द का प्रयोग करते हैं। लवन —काटना अर्थ में 'दा' घातु के 'दाति' श्रादि श्राह्यात पदों का प्रयोग प्राग्देश में होता था, श्रीर ष्ट्रन्-प्रत्ययान्त 'दान्न' शब्द उदीच्य देश में बोला जाता था। ' आजकल भी पंजाबी भाषा में 'दान्न' के स्वील कृदान्नी शब्द का व्यवहार होता है। ग्रतएव यास्क ने निवंचन के नियमों का उपसंहार करते हुये लिखा है—'इस प्रकार देशभेद से बंटे हुये प्रयोगों को ध्यान में रखकर शब्दों का निवंचन करना चाहियें।' अर्थात् किसी देश में प्रयुक्त शब्द की व्युत्पत्ति उसी प्रदेश में प्रयुक्त ग्रसम्बद्ध धातु से करने की चेष्टा न करके देशान्तर में प्रयुक्त मूल धातु से करनी चाहिये।

इस लेख से यह सुस्पष्ट है कि संस्कृत-भाषा के विभिन्न शब्दों का प्रयोग विभिन्न देशों में बंटा हुआ था। पुन: उन देशों में ज्यों-ज्यों म्लेच्छता की वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों वहां से संस्कृत-भाषा का लोध होता गया, और उन-उन देशों में प्रयुक्त संस्कृत-भाषा के विशिष्ट प्रयोग लुप्त हो गये। इस प्रकार संस्कृत-भाषा के प्रचार-क्षेत्र के संकोच के साथ-साथ भाषा का भी महान् संकोच हो गया। यदि आज भी संसार की समस्त भाषाओं का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय, तो संस्कृत-भाषा के शतशः लुप्त प्रयोगों का पुनरुद्धार हो सकता है। महा पाष्यकार पतञ्जिल भाषा के संकोच और विकार के इस सिद्धा-त्त से भले प्रकार विज्ञ था। वह लिखता है—

# 'सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चेवोपलम्यन्ते ।

१. पहम्मतीति पाठे हम्मितिः कम्बोजेषु प्रसिद्धः इति । गउडवाह टीका पृष्ठ २४५ । महाभाष्य से विरुद्ध होने के कारण टीकाकार का लेख सबुद्ध है।

२. ग्रथापि प्रकृतय एवँकेषु भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु । शवतिगीतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । ..... विकारमस्यायेषु भाषन्ते शव इति । दातिलंबनार्थे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । निरुक्त २।२॥ तया पृष्ठ १०,टि० ३ में महाभाष्य का उद्धरण । ३. एवमेकपदानि निव्यंषात् । निरुक्त २।२॥

उपलब्धी पतनः कियनाम् । महान् झब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती ....। एतस्मिश्चातिमहति प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया वृद्दयन्ते ।

यद्यपि महाभाष्यकार के समय में संस्कृत-भाषा का प्रचार सम-स्त भूमण्डल में नहीं था, तथापि वह पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध होने वाले शब्दों का प्रयोगक्षेत्र सप्तद्वीपा वसुमती लिखता है, ग्रौर उनकी उपलब्धि के लिये प्रेरणा करता है। इससे स्पष्ट है कि वह अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानता है, श्रीर उनके द्वारा संस्कृत-भाषा से लुप्त हुये प्रयोगों की उपलब्धि के लिये प्रेरणा करता है।

सम्भवतः महाभाष्यकार के उक्त वचन के अनुसार भट्ट कुमा-रिल व्याकरण-शास्त्र के साहाय्य से लोकमें उत्पन्न हुई मूल शब्दराशि के परिज्ञान की प्रेरणा देता है। वह लिखता है—'यावांश्चाकृतको विनष्टः शब्दराशिस्तस्य व्याकरणमेवैकमुपलक्षणम्, तदुपलक्षित-रूपाणि च'। तन्त्रवार्तिक शृ३।१२, पृ० २३६ (पूना संस्क० शाबर-भाष्य भाग १)।

ग्रतः संस्कृत-भाषा से शब्दों का लोप तथा भाषा का संकीच किस प्रकार हुया, इसका व्याकरण शास्त्र के ग्राचार पर ग्रतिसंक्षिप्त सप्रमाण निदर्शन आगे कराते हैं—

१. भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने ६।१।७७ की वृत्ति में एक वार्तिक लिखा है-'इकां यण्भिव्यंवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्'। तदनुसार व्याडि और गालव आचार्यों के मत में दध्यत्र मध्वत्र प्रथोग विषय में दिधयत्र मध्वत्र प्रयोग भी होते थे। पुरुषोत्तमदेव से प्राचीन जैनेन्द्र व्याकरण के व्याख्याता अभयनन्दी ने संग्रह के नाम से इस मत का उल्लेख किया है। हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञ बृहद्वृत्ति और पाल्यकीर्ति

१. महाभाष्य । च० १ । पा० १ । मा० १ ।।

२. इका यण्भिव्यवधानमेकेषामिति संग्रहः । जैनेन्द्र महावृत्ति ।१।२।१॥

पं । क्षितीशबन्द्र चटर्जी ने 'टेकनीकल टम्सं ग्राफ संस्कृत ग्रामर' के पृष्ट ७१ के टिप्पण में निम्न पाठ उद्घृत किया है-

<sup>&#</sup>x27;भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणार्थः प्रयुज्यते।व्यवधानभिको यण्भिर्वायुवस्वरयोरिव'।। ३. केचित्विवर्णादिभ्यः परान् यरलवानिच्छन्ति । दिषयत्र,तिरियङ्,मधुवत्र,

भूवादय: । हैम ब्याकरण १।२।२१ ॥

ने स्वोपज्ञ श्रमोघावृत्ति' में यण्-व्यवधान पक्ष का निर्देश किया है।
श्रतः यण्-व्यवधान पक्ष में 'दिधियत्र मधुवत्र' आदि प्रयोग भी कभी
लोक में प्रयुक्त होते थे,यह निर्विवाद होते हैं। वौधायन गृह्य में 'ठ्यहें'
के स्थान में 'त्रि उहें' का प्रयोग मिलता है। विवत्य उपनिषद् १।१२
में 'स्त्रीयन्नपान। वि 'विचित्रभीगंः' प्रयोग में यण्ट्यवधान देखा जाता है।
श्रतीत होता है कालान्तर में लोकभाषा में से यण्ट्यवधान वाले प्रयोगों
का लोप होजाने से पाणिनि ने यण्ट्यवधान पक्ष का साक्षात् निर्देश
नहीं किया, परन्तु 'मूवादयो धातवः' सूत्र में वकार-व्यवधान का
प्रयोग करते हुये यण्ट्यवधान पक्ष को स्वीकार श्रवह्य किया है।

कात्यायन ने यण्ययवधान वाले प्रयोगों का लोक में प्राय: देख कर तादृण वंदिक प्रयोगों का साधुत्व दर्शाने के लिये 'इयडा-विप्रकरणे तन्वादीनां छन्दिस बहुत्वम्' वार्त्तिक वनाया, ग्रौर उनमें इयङ उवङ् की कल्पना की। परन्तु इससे 'सूवादयः' पद की निष्पत्ति नहीं हुई। ग्रतः महाभाष्यकार को यहां ग्रन्य क्लिष्ट-कल्पनाएं करनी पड़ीं।

२. 'न्यङ कु' शब्द से विकार वा अवयव अर्थ में 'ग्रज्' प्रत्यय करने पर पाणिनि के मत में 'नैयङ्कवम्' प्रयोग होता है, परन्तु ग्रापि-

श. शाकटायन व्या० १।१।७:।। लघुवृत्ति—इको यण्भिव्यवचानमित्येके ।
 पृ० २३ । इको यञ्भिव्यवधानमित्येके । दिधयत्र मधुवत्र । धमोघावृत्ति पृ० १५

- २. जैमिनि बाह्मण १।११२ का पाठ है—'प्राण इति हे सक्षरे, स्रपान इति बीणि, क्यान इति बीणि, तदप्टी संयद्यन्ते'। यहां मुद्रित पाठ'व्यान' सञ्जूद है 'वियान' चाहिये। 'वियान' पाठ होने पर ही तीन सक्षर बनते है।
  - रे. नियहे पर्यवेतेऽय । बौ० मृह्यक्षेष ४।२ ॥ पृष्ठ ३६२ ।
  - ४. स्त्रियम्रपानादि० पाठान्तर । इसमें इयङ् हुआ है ।
  - ५. अष्टा० १।३।१।। ६. महामाष्य ६।४।७७।।
- ७. भूवादीनां वकारोध्यं मञ्जलार्थः प्रयुज्यते । महाभाष्य ११३११ । अभय-नन्दी ने १वींक (पृष्ठ २६, टि० २) संग्रह का वचन उद्धृत करके 'मञ्जलार्थः, के स्थान मं 'लक्षणार्थः' पढ़ा है । जैनेन्द्र व्या० महावृक्ति ११२११ ।।
  - . कुरक्तर दुवो विकटबहुविषाणः [मृगविशेषः] । प्रष्टाङ्गहृदयः, हेमादि-१त्रस्थान ३।५० ॥

शिल के मत में 'स्थाञ्चवम्' बनता है।' वस्तुतः इन दोनों तद्धित-प्रत्ययान्त प्रयोगों की मूल-प्रकृति एक न्यङ्कु शब्द नहीं हो सकता। न्यङ्कु शब्द'नि । ग्रङ्कु 'से बना है। 'पूर्व-प्रदिशत नियम के अनुसार सन्धि होकर स्यङ्कु ग्रीर नियङ्कु ये दो रूप बनेंगे। ग्रतः नियङ्कु से 'नैयञ्चवम्' ग्रीर न्यङ्कु से 'न्वाञ्चवम्' प्रयोग उपपन्न होंगे। अर्थात् दोनों तद्धित-प्रत्ययान्तों की दो विभिन्न प्रकृतियां किसी समय भाषा में विद्यमान थीं। उनमें से यण्ययवधान वाली 'नियङ्कु' प्रकृति का भाषा से उच्छेद हो जाने पर उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने दोनों तद्धित-प्रत्ययान्तों का सम्बन्ध एक न्यङ्कु शब्द से जोड़ दिया।

पाणिनि ने पदान्तस्यान्यतरस्याम् (७।३।६) सूत्र द्वारा 'इवा-पद'शब्द के श्वापदम् शौवापदम् जो दो रूप दर्शाये हैं, उनकी भी यही

गति समभनी चाहिये।

३. गोपथ बाह्मण २।१।२५ में 'त्रैयम्बक' पद का प्रयोग मिलता है। वैद्याकरण इसकी निष्पत्ति 'त्र्यम्बक' शब्द से मानते हैं। व यहां भी 'त्रि + प्रम्बक' में पूर्वोक्त नियमानुसार सन्धि होते से 'त्रियम्बक' भीर 'त्र्यम्बक' दो शब्द निष्पन्न होते हैं। अतः त्रैयम्बक पद की निष्पत्ति 'त्रियम्बक' जब्द से माननी चाहिये। महाभाष्यकार ने 'इयङादिप्रकरणे तन्वादीनां छन्दिस बहुलम्' वार्तिक पर निम्न वैदिक उदाहरण दिये हैं—

तन्वं पुषेम,तनुवं पुषेम । विष्वं पदय,विषुवं पदय । स्वर्गं लोकम्,

मुबगं लोकम् । व्यम्बकं यजामहे, त्रियम्बकं यजामहे ।

महाभाष्यकार ने यहां स्पष्टतया ज्यम्बक और त्रियम्बक दोनों पदों का पृथक्-पृथक् प्रयोग दर्शाया है। वैदिक-वाङ्मय के उपलभ्य-

१. म्रापिशलिस्तु—न्यङ्कोर्नेन्भावं शास्ति, न्याङ्कवं वमं । उज्जव जणा-दिवृत्ति पृष्ठ ११ ॥ तुलना करो — न्यङ्कोस्तु पूर्वे प्रकृतंजागमस्याभ्युदयाङ्गतां स्मरन्ति । यथाहुः—न्यङ्कोः प्रतिवेधान्न्याङ्कवम् इति । वाक्यपदीय वृषभदेव-दीका पृष्ठ ५४ । न्यङ्कोवंति केचित्, न्याङ्कवम्, नैयङ्कवम् । प्रक्रिया-कौमुदी भाग १, पृष्ठ ६१४ । प्रक्रियासवेस्व तद्धित-प्रकरण, मदास संस्कर, पृष्ठ ७२ । देखो — मुरस्वतीकण्डाभरण का 'न्यङ्कोक्च' (७।१।२३) सूत्र ।

२. नावञ्चे:। पञ्चपादी उणादि १।१७; दशपादी उणादि १।१०२॥

न ब्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच् । प्रव्टा० ७१३।३॥

Y. महामाच्य ६।४।७७॥

भान ग्रन्थों में कठ किपष्ठल संहिता' और वौधायन गृह्यसूत्र' में त्रिय-भ्वक पः का प्रयोग मिलता है। महाभारत में भी त्रियम्बक पद का प्रयोग उपलब्ध होता है। कालिदास ने कुमारसम्भव में त्रियम्बक और ज्यम्बक दोनों पदों का प्रयोग किया है। शिविषुराण ६।४।७७ में भी त्रियम्बक पद प्रयुक्त है। इस प्रकार वैदिक तथा लौकिक उभय-विध बाङ्गय में 'त्रियम्बक' पद का निर्वाध प्रयोग उपलब्ध होता है। शिवस्स स्पष्ट है कि' त्रैयम्बक' को मूल प्रकृति 'त्रियम्बक' है, ज्यम्बक नहीं।

इसी प्रकार पाणिनीय गणपाठ ७।३।४ में पठित 'स्वर्' शब्द के उदाहरण काशिकावृत्ति में 'स्वभंब: सीव.। प्रव्ययानां भमात्रे डिलोप:। स्वगननमाह सीवर्गमनिक: दिये हैं। तैत्तिरीय संहिता में 'स्वर्' के स्थान में सर्वत्र 'सुवर्' शब्द का प्रयोग मिलता है, घत: 'सौव:' का मम्बन्ध 'सुवर्' और 'सौवर्गमनिक:' का 'सुवर्गभन' से मानना अधिक युक्त है।

हमारा विचार है पाणिनीय ब्याकरण में जहां जहां ऐच् आगम का विधान किया है, वहां सवंत्र इस प्रकार की उपपत्ति हो सकती है। हमारे इस विचार का पोषक एक प्राचीन वचन भी उपलब्ध होता है। भगवान् पतव्जलि ने महाभाष्य १।४।२ में पूर्वाचार्यों का एक सूत्र उद्धृत किया है—'स्वोरचि वृद्धिप्रसङ्गे इयुवी भवतः'। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्वाचार्यं वि + आकरण + अण्'और 'सु + अश्व + अण्' इस अवस्था में वृद्धि की प्राप्ति में यणादेश को वाधकर इय्' 'उब्यं यादेश करते थे। अर्थात् वृद्धि करने से पूर्व 'वियाकरण' और 'सुवश्व'

१. यव देवं त्रियम्बकम्, त्रियम्बकं स्कामहे । कपिष्ठल ७।१० ॥ सम्पादक न हस्तलेख के मूल 'त्रियम्बक' पाठ को बदलकर 'त्र्यम्बक' छापा है । देखो पृथ्ठ ८७, टि० १, ३ । २. बी० सृह्यशेष सूत्र ३।१२, पृ० २६६ ।

३. येन देवस्त्रियम्बकः । ज्ञान्तिपर्व ६६।३३ ॥ कुम्मघोण संस्करण । वियम्बको विद्वहृषः । सभापर्व १०।२१ । पूना संस्करण ।

४. त्रियम्बकं संयमिनं ददशं ।३।४४। व्यकीयंत त्र्यम्बकपादमूले ।३।६१।। कुमारमंभव ३।४४ पर स्रकणियिनाय निखता है — 'छन्दोविचितिकारैः इयङ् उदछ स्रादेशस्योक्तत्वात्' । नारायण ने इस पद पर 'त्रियम्बकं नान्यमुपा-स्थितासो—इति भतृंहरिप्रयोगात्' पाठ उद्धृत किया है ।

४. पञ्चवक्त्रास्त्रियम्बकाः । रसार्णव तन्त्र २१६० ॥

६. तस्य श्रोतं सौवम् । शत० =।१।२।५ ॥

प्रकृति यना लेते थे, और तत्परचात् वृद्धि करते थे।

प्रतीत होता है जब यण्ड्यवधान वाले पदों का भाषा से उच्छेद हो गया,तब वैयाकरणों ने उन से निष्यन्न तद्धित-प्रत्ययान्त प्रयोगों का सम्बन्ध तत्समानार्थक यणादेश वाले शब्दान्तरों के साथ कर दिया।

४. पाणिनि ने प्राचीन परम्परा के अनुसार एक सूत्र पढ़ा है— 'लोहितादिडाउभ्य: क्यष्''। तदनुस।र'लोहितादिगणपठित''नील हरित' आदि शब्दों से 'वा क्यष:' सूत्र से नीलायित, नीलायते; हरितायित, हरितायते दो-दो प्रयोग बनते हैं। इस सूत्र पर वातिककार कात्यायन ने लिला हैं—'लोहितडाउभ्यः क्यष् वचनम्, भृशादिध्वितराणि'। ग्रयात् लोहितादिगणपठित शब्दों में से केवल लोहित शब्द से क्यष् कहना चाहिये,शेष नील हरित ग्रादि शब्द भृशादिगण में पढ़ने चाहियें।

भृशादिगण में पढ़ने से नील लोहित ग्रादि से क्याङ् प्रत्यय होकर केवल 'नीलायते लोहिनायते' एक एक रूप ही निष्पन्न होगा। प्रतीत होता है पाणिनि ने प्राचीन व्याकरणों के ग्रनुसार नील हरित जादि शब्दों के दो-दो प्रकार के प्रयोगों का साधुत्व दर्शाया था, परन्तु वात्तिककार' के समय इनके परस्मैपद के प्रयोग नष्ट हो गये थे। ग्रत एव उसने लोहितादिगण में नील लोहित ग्रादि शब्दों का पाठ व्यर्थ समभक्तर भृशादि में पढ़ने का अनुरोध किया। यदि ऐसा न माना जाय, तो पाणिनि का लोहितादिगण का पाठ प्रमत्तपाठ होगा।

प्र महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'ग्रविरविकन्याय' का उल्लेख करते हुये लिखा है—'ग्रविर्मासम्' इस विग्रह में अवि शब्द से तद्धित-प्रत्यय होता है, और 'ग्राविक'प्रयोग बनता है। यहां स्पष्ट आविक की मूल प्रकृति ग्रविक मानी है। परन्तु वैयाकरण उसका विग्रह 'ग्रविकस्य मांसम्' नहीं करते, 'ग्रविकाम' ऐसा ही करते हैं। यदि इसके मूल कारण पर

१. सब्दा० ३१११३ ।। २. सब्दा० ११३१६० ॥

अधिक सम्भव है यह महाभाष्यकार का बचन हो ।

भाष्यवसन पक्ष में पतञ्जित के समय ।

प्र. तत्र द्वयोः समानार्थयोरेकेन विग्रहोऽपरस्मादुत्पत्तिर्भविष्यत्यविरिकिक-न्यायेन । तद्यथा—भवेगाँसमिति विगृह्य प्रविकशब्दादुत्पत्तिर्भविति माविकमिति ।
 ४।१।=६; ४।२।६०; ४।२।६११; ५।१।७, २८ इत्यादि ।

व्यान दिया जाय, तो स्पष्ट होगा कि लोक में ग्राविक की मूल प्रकृति श्राविक' का प्रयोग न रहने पर उसका विग्रह ग्राविकस्य मांसम् करना छोड़ दिया, और अवि णव्द से उसका सम्बन्ध ज इ दिया। स्त्रीलिङ्ग 'ग्राविका' गव्द का प्रयोग ऋग्वेद १।१२६ ७; ग्रायवं २०।१२६ १७ और ऋग्वेद खिल १।१९।१ में मिलता है। ग्रत: 'ग्राविक' णव्द की सना में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

६. 'कानीन' पद की सिद्धि के लिये पाणिनि ने सूत्र रचा है— कत्यायाः कनीन च।' इसका अर्थ है—कन्या से अपत्य अर्थ में अण् प्रत्यय होता है, और कन्या को कनीन आदेश हो जाता है।

वेद में बालक सर्थ में 'कनीन' शब्द का प्रयोग असकृत् उपलब्ध होता है। अवेस्ता में कन्या अर्थ में कनीना का स्रपभंश 'कइनीन' का प्रयोग मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार'शवित' मूल प्रकृति का सार्यावर्तीय भाषा में प्रयोग न होने पर भी उससे निष्पन्न 'शव' शब्द का प्रयोग यहां की भाषा में उपलब्ध होता है', उसी प्रकार कानीन की मूल प्रकृति कनीना का प्रयोग भी सार्यावर्तीय भाषा में न रहा हो, किन्तु उससे निष्पन्न कानीन का ब्यवहार सार्यावर्तीय संस्कृत-भाषा में होता है। अवेस्ता में 'कइनीन' का व्यवहार बता रहा है कि ईरानियों की प्राचीन भाषा में 'कनीना' पद का प्रयोग होता था। पाणिन प्रभृति वैयाकरणों ने भारतीय-भाषा में बनीना का व्यवहार न होने से उससे निष्पन्न कानीन का सम्बन्ध तत्समानार्थक कन्या शब्द से जोड़ दिया। तदनुसार उत्तरकालीन वैयाकरण कानीन का विव्रह 'कनीनाया स्रपत्यम'न करके 'कन्याया स्रपत्यम' करने लगे, और कानीन की मूल प्रकृति कनीना को सर्वथा भूल गये। इस विवेचन से स्पष्ट है कि कानीन की वास्तविक मूल प्रकृति कनीना है, कन्या नहीं।

७. निरुक्त १।२८ में लिखा है—'घामानि त्रयाणि' भवन्ति । स्थानानि, नामानि, जन्मानीति । अनेक वैयाकरण निरुक्तकार के 'त्रयाणि' पद को असाधु मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है । त्रि शब्द

१. सन्टा० ४।१।११६॥ २. पूर्व पुन्ठ ११, टि० २।

३. पूर्व पृष्ठ ११, टि० ३। ४. पूर्व पृष्ठ १०।

तुलना करो—'ब्रह्मणो नामानि त्रयाणि' । स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत उणादिकोष १।१३२ ॥

37 का समानार्थक 'त्रय' स्वतन्त्र शब्द है।' वैदिक ग्रन्थों में इसका प्रयोग बहुधा मिलता है। लौकिक-संस्कृत में त्रि शब्द के पष्ठी के बहुबचन में 'त्रयाणाम्' प्रयोग होता है। पाणिनि ने त्रय आदेश का विधान किया है। वद में 'त्रीणाम्, त्रयाणाम्' दोनों प्रयोग होते हैं। इनमें स्पष्टतया 'त्रीणाम्' त्रि शब्द के पष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ग्रीर 'त्रयाणाम्' त्रय शब्द का । त्रि ग्रीर त्रय दोनों समानायंक हैं। प्रतीत होता है कि त्रि शब्द के षष्ठी के बहुवचन 'त्रीणाम्' का प्रयोग लोक में लुप्त हो गया, उसके स्थान में तत्समानार्थक श्रय का 'त्रयाणाम्' प्रयोग व्यवहृत होने लगा, और त्रय की भ्रन्य विभक्तियों के प्रयोग नष्ट हो गये संस्कृत से लुप्त हुए 'त्रीणाम्' पद का अपभंश तिण्हम्' प्राकृत में प्रयुक्त होता है। भाषा में 'तीन्हों का' प्रयोग में तीन्हीं प्राकृत के 'तिण्हम्' का अपभंश है।

 पाणिनि ने षष्टचन्त से तृच् और अक प्रत्ययान्त के समास का निषध किया है। 'परना स्वयं 'जनिकर्तु: प्रकृति:"; 'तर स्योजको हेतुइच' स्नादि में समास का प्रयोग किया है। इस विषय में दो कल्प-नाएं हो सकती हैं। प्रथम-पाणिनि ने सूत्रों में जो तृच् और अक-प्रत्ययान्त के समास का प्रयोग किया है, वह अशुद्ध है। हे दूसरा-नृच् भीर श्रक-प्रत्ययान्त का षष्ठचन्त के साथ समास ठीक है, परन्तु पाणिनि ने अल्प प्रयोग होने से उस का समास-पक्ष नहीं दर्शाया। इनमें द्वितीय पक्ष ही युक्त हो सकता है। क्योंकि पाणिनीय सूत्र में

हेमचन्द्र ने उणादि ३६७ में सकारान्त 'वय' शब्द का साधुत्व दर्शाया २. ऋग्वेद १०।४४।२; यजुर्वेद १२।१६; ऋ० ६।२।७ में प्रयुक्त 'त्रवसास्यः'में भी पूर्वपद 'वय' अकारान्त है । ३. वेस्वयः । अच्टा ० ७११५३॥

४. काजिका ७।१।१३ त्रीणामित्यपि भवति । ४. काजिका २।२।१६।।

इ. सब्टा॰ ११४१३० ॥ ७. सब्टा० ११४१४४ ॥

देखो—भामह का भनकार १।३६, ३७॥ कात्यायन भी ३।१।२६ के 'स्वतन्त्रप्रयोजकत्वात्' इत्यादि वार्तिक में समस्त निर्देश करता है।

मूत्रवातिकभाष्येव दृश्यते चापशब्दनम् ....। तन्त्रवातिक, शादर-भाष्य, पूना संस्कृत भाग १, पृष्ठ २६०। सर्वदर्शनसंग्रह में पाणिनि दर्शन मे लिखा है - 'लोक में समास हो जाता है, परन्तृ निवेध वैदिक प्रयोगों के लिये :बर्जिय के कारण किया हैं।

अनेक ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणि नीय शब्दानुषासन से सिद्ध नहीं होते पाणिनि जैसा शब्दशास्त्र का प्रामाणिक आचार्य अपशब्दों का प्रयोग करेगा, यह कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती। वस्तुतः ऐसे शब्द प्राचीन-भाषा में प्रयुक्त थे। रामायण महाभारत आदि में तृच् और अक प्रत्ययान्तों के साथ षष्ठी का समास प्रायः देखा जाता है। अष्टाध्यायी में अनेक आपवादिक नियम छोड़ दिये गये हैं। अत्तएव महाभाष्यकार ने लिखा है—'नंकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयित'।

- ६. पाणिनीय व्याकरणानुसार 'वध' धातु का प्रयोग आशिषि लिङ्, "लुङ्," और क्वुन्" प्रत्यय के प्रतिरिक्त नहीं होता। नागेश महाभाष्य २।४।४३ के बिवरण में स्वतन्त्र 'वध' घातु की सत्ता का प्रतिषेध करता है। "परन्तु वैशेषिक दर्शन में 'वधित' श्रीर श्राप-स्तम्ब यज्ञपरिभाषा में 'वध्यन्ते' प्रयोग उपलब्ध होता है। काशिका
- १. यया —पुराण ४।३।१०४, सर्वनाम १।१।१७, ग्रन्यवाची-ब्राह्मण शब्द ४।३।१०४, इत्यादि । वैयाकरण इन्हें निपातन (पाणिनीय-ब्यवहार) से साधु मानते हैं । यदि ये प्रयोग साधु हैं, तो पाणिनि के 'तियंचि' (३।४।६०) 'अन्वचि' (३।४।६४) ग्रादि प्रयोग साधु —लोक-ब्यवहार्य क्यों नहीं ?
- २. महाभाष्य ७।१।६६ ॥ नुलना करो—'नैक प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजनयि'। महाभाष्य १।१।१२, ४१; ३।१।६७ ॥ भतुँहिर ने लिखा है—'संज्ञा और परिभाषा मूत्र एक प्रयोजन के लिये नहीं बनाये आते, प्रयोगसाधक मूत्र एक प्रयोजन के लिये भी रचे जाते हैं'। (भाष्यटीका १।१।४१) यह कथन सर्वाध में ठीक नहीं। महाभाष्य ७।१।६६ के उपयुंक्त पाठ से स्पष्ट है कि एक उदाहरण के लिये प्रयोगसाधक मूत्र रचा ही आवे, यह प्रावदयक नहीं है। तुलना करो—'नैकमुदाहरणं हस्वग्रहणं प्रयोजयित'। महाभाष्य ६।४।३॥ नव्य व्याख्याकार "नैकमुदाहरणं सामान्यसूत्रं प्रयोजयित, यथा' ब्रस्ते-ईक्' (४।२।३३) स्थाने न 'इकारान्ताट्डक्' इत्येवं पठधते" ऐसा कहते हैं।
- ३. हनो वध लिङि, लुङि च,घात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् । श्रष्टा० २।४।४२, ४३, ४४ ॥
  - ४. हनो वध च । उणा० २।३६ ॥ ५. स्वतन्त्रो वधधातुस्तु नास्त्येव ॥
  - ६. न तस्य कार्यं करणं च वधति ।१।१।१२ ॥
- प्रकरणेन विधयो वध्यन्ते ।१।२।२७ ।। तुलना करो—'वध्यते यास्तु बाह्यन्'। मनु० ३।६८ ।।

७।३।३५ में वामन स्वतन्त्र 'वघ' धातु की सत्ता स्वीकार करता है।'
हैम न्यायसंग्रह की स्वोपज्ञ टीका में हेमहंसगणि 'वघ' धातु का
निर्देश करना है।' इससे स्पष्ट है कि कभी धतिप्राचीन काल में
'वघ' धातु के प्रयोग सब लकारों तथा सब प्रक्रियाओं में होते थे।

- १०. भट्टोजि दोक्षित ने शब्दकौरनुभ १।१।२७ में लिखा है—चाकवर्मण प्राचार्य के मत में 'ह्रय' शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती थी। वतनुसार 'ह्रये, हयस्में, हयस्मात्, हयेषाम्, हयस्मिन्' प्रयोग भी साधु थे। परन्तु पाणिनि के व्याकरणानुसार 'ह्रय' मब्द की केवल प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। माघ किव ने शिशुपालवध में 'ह्रयेथाम्' पद का प्रयोग किया। है
  - ११. प्राकृत-भाषा में देव भ्रादि भ्रकारान्त पुंल्लिङ्ग शब्द के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में 'देवेहि' आदि प्रयोग होते हैं। अर्थात् 'भिस्' को 'ऐस्' नहीं होता। प्राकृत के नियमानुसार 'भिस्' अर्थात् 'भिस्' को 'ऐस्' नहीं होता। प्राकृत के नियमानुसार

भट्टोंज दीक्षित चाक्रवर्मण के मत का निर्देश करके भी उसके मत का निराकरण करता है। नवीन वैयाकरणों का 'यथोलरमुनीनां प्रामाण्यम्' मत ज्याकरण-वास्त्र-विरुद्ध है। क्वचित् मतभेद से दो प्रकार के रूप निष्पन्न होने व्याकरण-वास्त्र-विरुद्ध है। क्वचित् मतभेद से दो प्रकार के रूप निष्पन्न होने पर दोनों ही प्रयोगाई स्वीकृत होते है। महाभाष्यकार ने निसा है—'इहान्ये पर दोनों ही प्रयोगाई स्वीकृत होते हैं। महाभाष्यकार ने निसा है —'इहान्ये वैयाकरणा मृजेरजादी संकमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते, तदिहापि साध्यम् वैयाकरणा मृजेरजादी संकमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते, तदिहापि साध्यम् (१।१)३)। पाणिनि के मतानुसार 'मृजन्ति' स्प ही होना चाहिये। परन्तु भाष्यकार ने यहां श्रन्य वैयाकरणों द्वारा निर्देश्य स्पान्तरों को भी 'साध्य' कहा है। ग्रतः 'प्रयोत्तरमुनीनां' मत सर्वथा चित्र्य है।

- ४. जब्दा० १।१।३३ ।। ५. व्यथां द्वयेषामिष मेदिनीभृताम् ।१२।१३।। हेमचन्द्रं इसे प्रपणाठ मानता है । देखो हैमव्या० बृहद्वृत्ति पृष्ठ ७४ ।
  - ६. भिसो हि । बारम्ब प्राकृतप्रकाश ५१५ ॥ यथा सिद्धेहि णाणाविधेह, जिङ्गुविद्धेहि इत्यादि । भासनाटकचक पृष्ठ १६५ ॥ पालि में 'देवेहि देवेभि' दोनों प्रयोग होते हैं ।

१. वधिः प्रकृत्यन्तरं व्यञ्जनान्तोऽस्ति । तुलना करो—'वधिः प्रकृत्यन्त-रम् ।' जैन शाकटायन लघुवृत्ति ४।२।१२२ ॥

२. वच हिसायाम् । वचति । पृष्ठ १४३ ।

३. 'यत् कदिवदाह चाकवर्मणव्याकरणे द्वयपदस्यापि सर्वनामताभ्युपगमात्'।

के भकार को हकार होता है, और सकार का लोप हो जाता है। अपभ्रंश मन्दों की उत्पत्ति लोक-प्रयुक्त मन्दों से होती है, ग्रतः प्राकृत के 'देवेहि' आदि प्रयोगों से सिद्ध है कि कभी लौकिक-संस्कृत में 'देवेभिः' ग्रादि शब्दों का प्रयोग होता था, वेद में 'देवेभिः' 'कर्णे भिः' ग्रादि प्रयोग प्रसिद्ध हैं। पाणिनीय व्याकरणानुसार लोक में 'देवेभिः' ग्रादि प्रयोग नहीं बनते। कातन्त्र व्याकरण केवल लौकिक-भाषा का व्याकरण है, परन्तु उसमें 'भिस् ऐस् वा' सूत्र उपलब्ध होता है।' इस के अनुसार लोक में 'देवेभिः, देवैः' ग्रादि दोनों प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते हैं। बौधायन धर्मसूत्र १६।३२ में एक प्राचीन क्लोक उद्वृत है। उस में 'तेभि:' श्रीर 'तै:' दोनों पद एक साथ प्रयुक्त हैं। कातन्त्र के टीकाकारों ने इस बात को न समभ कर 'भिस् ऐस् वा' सूत्र के अर्थ में जो क्लिप्ट कल्पना की है, वह चिन्त्य है। कातन्त्र व्याकरण काशकृत्सन व्याकरण का संक्षिप्त संस्करण है, यह हम आगे कातन्त्र के प्रकरण में सप्रमाण दर्शाएंगे। श्रतः उस में कुछ प्राचीन ग्रंश का विद्यमान रहना स्वाभाविक है। वस्तुतः ऐस्त्व का विकल्प मानना ही युक्त है। इसी से महाभारत (ग्रादि० १२६।२३) तथा आयुर्वेदीय चरक संहिता का इमैं: प्रयोग उपपन्न हो जाता है।

१२. कातन्त्र व्याकरण के 'श्रर् डी' सूत्र' की वृत्ति में दुर्ग-सिंह लिखता हैं—योगिवभागात् पितरस्तर्पयामः । श्रर्थात् — 'श्रर्' का योग-विभाग करने से सस् परे रहने पर ऋकारान्त शब्द को 'श्रर्' श्रादेश होता है । यथा—पितरस्तर्पयामः । वैदिक-ग्रन्थों में ऐसे प्रयोग बहुधा उपलब्ध होते हैं, परन्तु लौकिक-भाषा के व्याकरणा-नुसार ऐसे प्रयोगों का साधुत्व दर्शाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 'दुर्ग-सिंह ने श्रवस्य यह बात प्राचीन-वृत्तियों से ली होगी । पालि में दितीया के बहुवचन में 'पितरो, पितरे' रूप भी होते हैं । ये प्रयोग

<sup>₹.</sup> २1१1१= 11

२. भृगैः सह परिस्पन्दः संजासस्तेभिरेव च । तैरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर्गलक्षणम् ॥

दीर्घकालस्थितं ग्रन्थि भिन्दाद्वा भेषजैरिसै: । चिकित्सा २१।१२७ ॥
 नेदमदसोरकोः (७।११११) नियम का ग्रपवाद ।
 ४. २।१।६६ ॥

कातन्त्र निर्दिष्ट मत को सुदृढ़ करते हैं।

१३. पाणिनि जिन प्रयोगों को केवल छा दस मानता है उन के लिये सूत्र में 'छन्दसि, निगमे' आदि शब्दों का प्रयोग करता है। मतः जिन सूत्रों में पाणिनि ने विशेष निर्देश नहीं किया, उन म निष्पन्न शब्द अवस्य लोक-भाषा में प्रयुक्त थे, ऐसा मानना होगा। पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में चार सूत्र पढ़ता है-

प्रवंगस्त्रसावनत्रः । भघवा बहुलम् । े दीधीवेबीटाम्। 3 इन्धिभवतिम्यां च। ४

प्रथम दो सूत्रों से 'ग्रर्शन्तो, श्रर्शन्तः; मघवन्तौ, मधवन्तः'ग्रादि प्रयोग निष्पन्न होते हैं। पतञ्जलि इन सूत्रों को छान्दस मानता है। कातन्त्र-व्याकरण में उपर्युक्त प्रयोगों के साधक 'ग्रर्वासर्वन्तिर-सावनज्, सौ च मघवान् मघवा' सूत्र उपलब्ध होते हैं। कातन्त्र केवल लौकिक-संस्कृत का व्याकरण है, और वह भी श्रत्यन्त संक्षिप्त । अतः उस में इन सूत्रों के विद्यमान होने और पाणिनीय सूत्रों में 'छन्दिस' पद का प्रयोग न होने से स्पष्ट है कि अर्वन्ती' स्रादि प्रयोग कभी लौकिक-संस्कृत में विद्यमान थे। अतएव कातन्त्र की वृत्तिटीका में दुर्गसिंह लिखता है-

छन्दस्येती योगाविति भाष्यकारो भाषते । शर्ववर्मणो वसनाद् भाषायामप्यवसीयते । तथा च-मघवद्वृत्रलज्जानिदाने इलथीकृत-प्रग्रहमर्गतां यज इति दृश्यते ।

अर्थात् - महाभाष्यकार इन सूत्रों को छान्दस मानता है, परन्तु शर्ववर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भाषा में भी

१. मध्टा० ६।४।१२७ ॥

२. प्रवटा० ६।४।१२= ॥

३. बब्दा० शश्ह ॥

४. ब्रब्हा० ११२१६ ॥

अर्वणस्तु मधोनश्च न शिष्यं छान्दमं हि तत् । महाभाष्य ६।४।१२७, १२८ ॥

६. का नन्य रावार्य ॥

७. कातस्य शहारह ॥

कातन्त्रवृत्ति परिशिष्ट, पृ० ४६३। भाषावृत्ति ६।४।१२६ में उपरि निर्दिष्ट उद्धरणों का पाठ इस प्रकार है — कर्य 'श्लथीकृतप्रग्रहमर्वतां वजम्' इति माधः, 'मधवद्व अलज्जानिदानम्' इति व्योषः ?

निश्चित होता है। जैसा कि 'मधवद्वृत्र o' खादि इलोक में इन का अयोग उपलब्ध होता है।

पाणिनि के अन्तिम दो सूत्रों में दीधीङ्, वेवीङ् और इन्धी यातुओं का निर्देश है। महाभाष्यकार इन्हें छान्दस मानता है। कातन्त्र के 'दीधीवेज्योदन,' परोक्षायामिन्धिश्रन्थियम्भीनाम-गुणे' सूत्रों में इन घातुओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम सूत्र की वृत्ति में दुर्गसिंह ने लिखा है—'छान्दसावेती धातू इत्येके'।' इस पर जिलोचनदास लिखता है—

छान्दसाविति । शर्वविमंगस्तु वचनाद् भाषायामप्यवसीयते । नहार्यं छान्दसान् शब्दान् ब्युत्पादयतीति ।\*

अर्थात्—भाष्यकार के मन में दीधीङ् वेवीङ् छान्दस धातुएं हैं, परन्तु शर्ववर्मा के वचन से इन का लौकिक संस्कृत में भी प्रयोग निश्चित होता है। क्यों कि शर्ववर्मा छान्दस शब्दों का ब्युत्पादन नहीं करता है।

आचार्य चन्द्रगोमी ने ग्रपने व्याकरण के लौकिक भाग में 'लिडीन्धिश्रन्थग्रन्थाम्' सूत्र में इन्धी धातु का निर्देश किया है, ग्रौर

१. दीषीवेज्योदछन्दोविषयत्वात् । महाभाष्य १।१।६॥ इन्येदछन्दोविषय-त्वात् । महाभाष्य १।२।६॥ हरदत्त भाषा मे भी इन्धी का प्रयोग मानता है । वह लिखता है—'एवं तर्हि ज्ञायनार्थमिन्धियहणं-एतज्ज्ञापयित इन्येभिषायामप्यनित्य यामिति । समीचे भमीयांचके इति भाषायामिष भवति' । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ १५३ ॥ २. कातन्य ३।४।१५ ॥ ३. कातन्य ३।६।३ ॥

४. कातन्त्रवृत्ति ३।४।१४ ।। ४. कातन्त्रवृत्ति परिक्षिष्ट पृष्ठ ५३० ।

६. स्वादिगण के अन्त में पठित अह दध चमु ऋषि आदि धातुओं को पाणिनि ने छान्दस माना है। काशकृत्सन और उसके अनुयायी कातन्यकार तथा चन्द्र ने इन्हें छान्दस नहीं माना। द० - क्षीरतरिङ्गणी पृष्ठ २३१ दि० २ का उत्तरार्थ (हमारा संस्करण)।

७. चान्द्र व्याकरण में स्वरप्रिक्या भी थी। इसके प्रनेक प्रमाण उसकी स्वीपजवृत्ति (१।१।२३, १०५, १०८ इत्यादि) में उपलब्ध होते हैं। इसकी विशेष विवेचना इसी ग्रन्थ के 'चान्द्र-व्याकरण-प्रकरण' में की है।

म. चान्द्र ब्या० प्रश्वार्थ ।।

स्वोपज्ञ वृत्ति में 'समीधे' आदि प्रयोग दर्शाये हैं। खतः उस के मत में 'दन्धी' का प्रयोग भाषा में अवस्य होता है।

पाल्यकीर्ति विरचित जैन शाकटायन व्याकरण केवल लौकिक-संस्कृत भाषा का है, परन्तु उस में भी इन्धी से विकल्प से बाम् का विधान किया।

इसी प्रकार महाभाष्यकार द्वारा छान्दस मानी गई वश कान्तौ धातु का भी लोक में व्यवहार देखा जाता है।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि संस्कृत-भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं, जिन का पहले लोक में निर्वाध प्रयोग होता था। परन्तु कालान्तर में उन का लोक-भाषा से प्रायः उच्छेद हो गया, और अधिकतर प्राचीन आर्ष-वाङ्मय में उन का प्रयोग सीमित रह गया। अतः उत्तरवर्ती वैयाकरण उन्हें केवल छान्दस मानने लग गये।

१४. पाणिनि के उत्तरवर्ती महाकवि भास के नाटकों में प्रचासों ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जो पाणिनि-व्याकरण-सम्मत नहीं हैं। उन्हें सहसा अपभव्द नहीं कह सकते। अवश्य वे प्रयोग किसी प्राचीन व्याकरणानुसार साधु रहे होंगे। यहां हम उस के केवल दो प्रयोगों का निदंश करते हैं—

राजन्-उत्तरपद के नकारान्त के प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के अनुसार साधु नहीं हैं। उन से अध्टाध्यायी प्रा४।६१ के नियम में टब् प्रत्यय होकर वे अकारान्त बन जाते हैं। यथा काशीराजः, महाराजः। परन्तु भास के नाटकों की संस्कृत और प्राकृत दोनों में नकारान्त उत्तरपद के प्रयोग मिलते हैं। यथा—

काशिराज्ञे। सर्वराजः। महाराजानम्। महाराज्ञा (=

१. जागुषसमिन्धे वा। १।४।६४॥

२. 'बब्दि भागुरिरल्लोपम्' में तथा यजुर्भाव्य आद के अन्वय में 'स्वा वाहं वरिम' (स्वामी दयानन्द सरस्वती)।

इ. देखो भासनाटकचक, परिशिष्ट B, पृष्ठ ५६१-५७३।

४. भासनाटकचक पृष्ठ १८७ । १. भासनाटकचक पृष्ठ ४४१।

६. यज्ञफलनाटक पृष्ठ २८, ६६ । ७. यज्ञफलनाटक पृष्ठ ५० ।

ये प्रयोग निस्सन्देह प्राचीन हैं। वैदिक-साहित्य में तो इन का प्रयोग होता ही है, परन्तु महाभारत ग्रादि में भी ऐसे अनेक प्रयोग उपलब्ध होते हैं। यथा—सर्वराज्ञाम्—आदिपर्व १।१०२; सभापर्व ४२।१२। नागराज्ञा—ग्रादिपर्व १६।१३। मत्स्यराज्ञा—आदिपर्व १।११४॥

वस्तुतः राजम् नकारान्त ग्रीर राज ग्रकारान्त दो स्वतन्त्र शब्द हैं। जब समास के विना ग्रकारान्त राज के ग्रीर तत्पुरुष समास में नकारान्त राजन् उत्तरपद के प्रयोग विरल हो गये, तब वैयाकरणों ने नद्दादवदग्धरथ न्याय से दोनों को परस्पर में सम्बद्ध कर दिया। ग्रकारान्त राज शब्द का प्रयोग महाभारत में उपलब्ध भी होता है। इसी प्रकार ग्रकारान्त ग्रह शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। पाणिनि द्वारा कथसोऽनङ् सूत्र से अनङ् आदेश करके निष्पन्न किया गया नकारान्त कथन् (कुण्डोधनी घटोधनी) शब्द के वेद में बहुबा स्वतन्त्र प्रयोग उपलब्ध होते हैं। यथा—

ऊधन् (ऋ० १।१४२।६); ऊधनि (ऋ० १।४२ ३); ऊधिनः (ऋ० ८।६।१६); ऊध्नः (ऋ० ४।२२, ६)।

हमारा तो मन्तव्य है कि पाणिनि ने जहां-जहां लोप धागम वर्णविकार द्वारा रूपान्तर का प्रतिपादन किया है, वे रूप प्राचीन-काल में संस्कृत-भाषा में स्वतन्त्र रूप से लब्धप्रचार थे। उन का लोक में अप्रयोग हो जाने पर पाणिनि आदि ने उनसे निष्पन्न व्या-वहारिक भाषा में अविशिष्ट शब्दों का अन्वाख्यान करने के लिये लोप आगम वर्णविकार आदि को कल्पना की है।

१. यानि देवराजां सामानि स्थानि मनुष्यराज्ञाम् स्थान नाण्डच जाव १८।१०।१।।

२. तबाक्वो नष्टः, ममापि रथं देश्वम्, इत्युभौ सप्रयुज्यावहे । महाभाष्यं १।१।४० ॥ ३. राजाय प्रयतेमहि । स्नादि० ६४।४४ ॥

४. सब्दा० श्राप्त १३१ ॥

४. इस प्रकार की व्यास्या के लिये देखिये—'ग्राविभाषायां प्रयुज्यमानानाम् अपाणिनीयप्रयोगाणां सामुत्विविचारः' पुस्तिका; 'ऋषि दयानन्द की पद-प्रयोग- संली' पृष्ठ ४-१७; तथा 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट' नामक संग्रह । हम समस्त पाणिनीय तस्त्र की इस प्रकार की सोदाहरण वैज्ञानिक व्याख्या तिथा रहे हैं।

१५. भास के अभिषेक नाटक में 'विश्वति' के अर्थ में 'विश्वत्' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।' यह पाणिनीय व्याकरणानुसार श्रसाधु है। पुराणों में अनेक स्थानों पर 'विश्वत्' शब्द का प्रयोग मिलता है। यथा—

ऐक्वाकवश्चतुर्विशत् पाञ्चालाः सप्तविशतिः। काञ्चेयास्तु चतुर्विशद् श्रष्टाविशतिहर्हेहयः॥

नारद मनुस्मृति में भी 'चतुर्विशव्' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है । विगत की एक प्राचीन वंशावली का पाठ है—'लक्ष्मी-चन्द्रपूर्वतोऽमूत् पञ्चिविश्तसमो नृषः। यह वंशावली श्री प० भगवहत्त जी को ज्वालामुखी से प्राप्त हुई थी।

वस्तुतः प्राचीन-काल में संस्कृत-भाषा में 'विश्वति-विश्वत्; विश्वति-विश्वत्; विश्वति-विश्वत्; विश्वति-विश्वत्, वादि दो-दो प्रकार के अब्द थे। त्रिश्चति ग्रीर वस्वारिश्चति के निम्न प्रयोग दर्शनीय हैं—

हात्रिकातिः । पाजिटर द्वारा सं० कलिराजवंश, पृष्ठ १६,३२ । रागाः षट्त्रिशितः । पञ्चतन्त्र ५।५३ । काशी संस्करण । वर्णाः षट्त्रिशितिः । पञ्चतन्त्र ५।४१, पूर्णभद्रपाठ ।<sup>१</sup> वैमानिकगतिवैचित्र्यादिद्वात्रिशतिकियायोगे · · · स्फोटायना-चार्यः । भारद्वाजीय विमानशास्त्र । <sup>१</sup>

षट्त्रिक्षति त्रयाणाम् । वराहगृह्य ६।२६, लाहौर संस्करण ।

१. विश्वलोकविजयविरुवातिविशद्बाहुशालिनि । भासनाटकचक पृ०३५६ ।

२. पाजिटर सम्पादित कलिराजवंश पृष्ठ २३ । पूना संस्करण का पाठ इस प्रकार है—कालकास्तु चतुर्विधाच्चतुर्विशन्तु हैहयः । ६६।३२२ ॥

चतुर्विद्यत् समाख्यानं भूमेस्तु परिकल्पनम् । दिव्य प्रकरण दलीक १३,
 पृष्ठ १६५ ।

४. 'वैदिक वाङ्सय का इतिहास' भाग १, गृष्ठ १२०(द्वि० संस्करण)।

हाडंबर्ड घोरियण्टल सीरिज में प्रकाशित ।

६. 'जिल्प संसार' १६ फरवरी १६४५ के ग्रन्ह में पृष्ठ १२२ पर । प्रव इस ग्रन्थ का बहुत मा ग्रंण स्वामी बह्ममुनिजी के उन्नोग से स्वतस्थ रूप में प्रकारित हो गया है।

चस्वारिशति सर्वेषाम् । वराहगृह्य ६।२६, लाहौर संस्करण । संस्कृत-भाषा के इन द्विविध प्रयोगों में से त्रिशति चत्वारिणति ग्रादि 'ति' अन्त वाले शब्दों के अपश्र श श्रंग्रेजी ग्रादि भाषाओं में यदि फोटि फिफ्टी ग्रादि रूपों में व्यवहृत होते हैं ।

महाकिव भास के नाटकों को देखने से विदित होता है कि उस ने पाणिनीय व्याकरण के नियमों का पूर्ण अनुसरण नहीं किया। अत्र प्रमहाराजाधिराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित' में भास के संबन्ध में लिखा है—

#### प्रयं च नान्वयात् पूर्णं दाक्षिपुत्रपदक्रमम् ॥६॥

सम्भव है, भास भ्रति प्राचीन किं हो, और उस के समय में तत्प्रयुक्त अपाणिनीय भव्द लोक-भाषा में प्रयुक्त रहे हों, भ्रयवा उसने किसी प्राचीन ब्याकरण के अनुसार इन का प्रयोग किया हो।

१६. लौकिक-संस्कृत के ऐसे अनेक प्रयोग हैं. जो पाणिनीय ब्याकरण से सिद्ध होते हैं, परन्तु पत्रञ्जलि के काल में उन का भाषा से प्रयोग लुप्त हो गया था। यथा—

प्रियाध्टनौ प्रियाध्टानः, एनछ्रितकः, की: उ:६, कर्नु चा कर्नु चे, उत्पुट्, प्रयसिद्ध्, इ:६।

१. इस प्रन्थ का कुछ ग्रंश उपलब्ध हुग्रा है। वह गोंडल (काठियावाड़) में छपा है। इस प्रन्थ से पाश्चात्य मतानुयायियों की अनेक कल्पनाओं का उन्मूलन हो जाता है। कई विद्वान् इसे जाल रचना बतलाते हैं। पं० भगवद्द जी ने इस प्रन्थ की प्रामाणिकता भेले प्रकार दशौंई है। देखों, भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्कृ पृष्ठ ३४३, भारतवर्ष का बृहद् इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३४६।

२. महाभाष्य १।१।२४ ॥ प्रियाष्टी, प्रियाष्टानी; प्रियाष्टाः, प्रियाष्टानः (उभयथापि दृश्यते) । हैम बृहद्वृत्ति २।१।७ ॥ ३. महाभाष्य २।४।३४ ॥

४. महाभाष्य ६११।६० ।। हैम बृहद्वृत्ति २।१।६० के कनकप्रभसूरि कृत न्याससार (लघुन्यास) तथा ध्रमरचन्द्र-विरिचत धवकूणि में महाभाष्य का पाठ धन्यया उद्घृत किया है-'धन्न भाष्यम्-लोके प्रयुक्तानामिदमन्वाक्यानम् । स्रोके च 'कीत्' इत्येव दृश्यते, न 'कीर्' इति । ५. महाभाष्य ६।१।८६।।

६. महाभाष्य ६।४।२ ॥

७. महाभाष्य ६।४।१६ ॥

=. महानाच्य ६।४।१६३ ॥

६. महाभाष्य ७।२।१०६।।

इन प्रयोगों के विषय में पतञ्जलि कहता है—'यथालक्षणम-प्रयुक्त ।' यदि इस वचन का यह ग्रंथं माना जाये कि ये शब्द भाषा में भी प्रयुक्त नहीं रहे, तो महाभाष्यकार के पूर्वोद्धृत 'सर्वे खल्वन्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते' वचन से विरोध होगा। यदि ये शब्द महाभाष्यकार की वृष्टि में सर्वथा ग्रप्रयुक्त होते, तो पतञ्जलि यथा-लक्षण प्रयोगसिद्धि का विधान न करके'ग्रनभिधानाम्न भवति'कहता।

१७. महाभारत आदि प्राचीन आर्ष वाङ्मय में शतकः ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं, जो पाणिनीय व्याकरणानुसारी नहीं हैं। अर्वाचीन वैयाकरण 'छन्दोबत् कवयः कुर्वन्ति, छन्दोबत् सूत्राणि भवन्ति, ग्रापंत्वात् साधु,' आदि कह कर प्रकारान्त से उन्हें अपशब्द कहने की घृष्टता करते हैं, यह उन का मिथ्या ज्ञान है। शब्दप्रयोग का विषय ग्रत्यन्त महान् है, अतः किसी प्रयोग को केवल ग्रपाणिनी-यता की वर्तमान परिभाषा के ग्रनुसार ग्रपशब्द नहीं कह सकते। महाभारत में प्रयुक्त ग्रपाणिनीय प्रयोगों के विषय में १२ वीं शताब्दी

१. महाभाष्य १।१।२४; २।४।३४; ६।१।६८, ८६; ६।४।२,११,१६३;

२. 'नहि यन्न दृश्यते तेन न भवितव्यम् । अन्यथा हि यथालक्षणमप्रयुक्ते-व्यत्येतद् वचनमप्रयुज्यमानं स्यात्'। क्रीयट भी कहता है—'यस्य प्रयोगो नोपलभ्यते तल्लक्षणानुसारेण संस्कर्तव्यम् । प्रदीप २।४।३४ ।।

३. सिखना, पितना, पता । पत्र हरदत्तः — छन्दोवद्षयः कुर्वन्तीति । प्रस्पायमाशयः — ग्रसायव एवेते त्रिशङ्कवाशयाज्ययाजनादिवत् तपोमाहात्म्यः शानिनां भुनीनामसाथुत्रयोगोऽपि नातीव वायते । शब्दकौस्तुभ १।४।७ ॥ इति-हासपुराणेषु प्रपश्चदा भिष संभवन्ति । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७ ॥ निर्द्रं कुशा हि कवयः । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४६० । स्वच्छन्दमनुवर्तन्ते, न शास्य-मृथयः । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ६६८ । कथं भाषायां वन्यो राजेति ? छान्दस एवायं प्रमादात् कविभिः प्रयुक्तः । काशिका ४।१।१५१॥ निरुक्तः १।१६ में पठित 'पारोवयंवित्' शब्द को कैयट, हरदत्त ग्रौर भट्टोजि दीक्षित प्रभृति सभी नवीन वैयाकरण ग्रसाथु = प्रपश्चद कहते हैं । द्रष्टत्य प्रष्टा० १।२।१० का महाभाष्य-प्रदीप, पदमञ्जरी, सि० कोभुदी । वेदप्रस्थानाभ्यासने हि वालमीकिद्धं पायनप्रभृतिभिः तथैव स्ववाक्यानि प्रणीतानि । कुमारिल, तन्यवा० १।२।१, पृष्ठ ११६, पूना संस्करण ।

से पूर्वभावी देवबोध महाभारत की ज्ञानदीपिका टीका के आरम्भ में लिखता है—

> न दृष्ट इति वैयासे शब्दे मा संशयं कृथाः । श्रज्ञैरज्ञातमित्येवं पदं न हि न विद्यते ॥७॥ यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो ध्याकरणाणंवात् । पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥६॥

भगवान् वेदव्यास का संस्कृत-भाषा का ज्ञान श्रत्यन्त विस्तृतं या । वायुपुराण १।१८ में लिखा है—भारती चैव विपुला महाभारत-विभिन्ने ।

सोलहवीं शताब्दी के प्रक्रियासवंस्व के कर्ता नारायण मट्ट ने अपनी 'अपाणिनीयप्रामाणिकता' नामक पुस्तक में इस विषय पर भले प्रकार विचार किया है। यह पुस्तक त्रिवेण्द्रम से प्रकाशित हुई है। "

हमारे उपयुं क्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत-भाषा में कोई.
मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ । इसके विपरीत पाश्चीत्य भाषामत-वादियों का कहना है कि पाणिनि के पश्चात् संस्कृत-भाषा में जो परिवर्तन हुए उन को दर्शनि के लिये कात्यायन ने अपना वार्तिकपाठ रचा और तदन्तरभावी परिवर्तनों का निर्देश पतञ्जिल ने अपने महाभाष्य में किया है। यद्यपि यह मत पाणिनीयतन्त्र के आधारभूत सिद्धान्त 'शब्दनित्यत्व' के तो विपरीत है ही, तथापि अभ्युपगमवाद से हम पाश्चात्य विद्वानों के उक्त कथत की निस्सारता दर्शनि के लिये यहां एक उदाहरण उपस्थित करते हैं—

पाणिनि का एक सूत्र है— चक्षिडः स्यात्र्'। इस पर कात्या-यन ने वातिक पढ़ा है – 'चक्षिडः क्ताङस्यात्री। 'अर्थात् स्यात्र् के

१. कई लोग इस क्लोक में 'माहेन्द्रात्' के स्थान में 'माहेशात्' पद पढ़ते हैं। यह क्लोक देवबोधिवर्रालत है, भीर उस का पाठ 'माहेन्द्रात्' ही है। माहेश पाठ भीर माहेश व्याकरण के लिये 'मञ्जूषा' पत्रिका (कलकत्ता) वर्ष ४, भ्रञ्जू = द्रव्टस्य है। पुरुषोत्तमदेव ने परिभाषावृत्ति में 'समुद्रवद् व्याकरण महेश्वरे' इत्यादि क्लोकान्तर उद्धृत किया है। द्र०—पृष्ठ १२६, बारेन्द्र रिसर्च सोसायटी संस्करण।

२. सम्भव हुआ तो इसे हम द्वितीय भाग के अन्त में प्रकाशित करेंगे।

३. बच्टा॰ २।४।४४।। ४. महाभाष्य २।४।१४।।

साथ क्झाञ् आदेश का भी विद्यान करना चाहिये। पाइचात्यों के मतानुसार इस का अभिप्राय यह होगा कि पाणिति के समय केवल स्यात्र् का प्रयोग होता था, परन्तु कात्यायन के समय क्शात्र् का भी प्रयोग होने लग गया, अतएव उसने ख्यात्र के साथ क्शात्र आदेश का भी विचान किया।

हमें पादचात्य विद्वानों की ऐसी ऊटपटांग, प्रमाणशून्य कल्प-नाओं पर हंसी माती है। उपर्युक्त वार्तिक के आधार पर क्शात्र् को पाणिनि के पश्चात् प्रयुक्त हुग्रा मानना सर्वथा मिच्या होगा। पाणिनि दारा स्मृत स्राचार्य गार्य क्शात्र् के प्रयोग से अभिज्ञ था। वर्णरतन-दीपिका शिक्षा का रिचयता अमरेश लिखा है-

रुपाधातोः खययोः स्यातां कज्ञी गार्ग्यमते यथा। विवदयाऽऽवज्ञाताम् इत्योतत् .....।।

इस गाग्यंमत का निर्देश प्राचार्य कात्यायन ने वाजसनेय प्राति-शास्य ४।१६७ के 'स्याते: सयौ, कशौ गार्ग्यः, सवस्योवस्यमुक्स्यवर्जम्' मूत्र में किया है। ग्राचार्य शौनक ने भी ऋक्प्रातिशाख्य ६। ४४, ५६ में 'क्शा' धातु के 'क्-श' के स्थान पर कई ग्राचार्यों के मत में 'ख-यं का विधान किया है।

इतना हो नहीं. पाणिनि से पूर्व प्रोक्त और अद्य यावत् वर्त-मान मैत्रायणीय संहिता में 'स्था' घातु के प्रसङ्ग में सर्वत 'क्शा' के प्रयोग मिलते हैं। काठक संहिता में भी कहीं-कहीं 'बजा' के प्रयोग उपलब्ध होते हैं। " शुक्लयजु: प्रातिशाख्य का भाष्यकार उब्बट स्पष्ट लिखता है—'ख्याते: क्झापत्तिरुक्ता, एते चरकाणाम् । ऐसी अवस्था में यह कहना कि पाणिनि के समय क्शा का प्रयोग विद्यमान नहीं था, यपना स्रज्ञान प्रदर्शित करना है।

प्रश्न हो सकता है कि यदि क्या घातु का प्रयोग पाणिनि के समय विद्यमान था, तो उस ने उस का निर्देश क्यों नहीं किया ? इस

१. श्लोक १६४ । शिक्षासग्रह काशी संस्करण ।

२. क्यातौ सकारयकारा उ एके। हावेव स्यातिसदुवेषु नामसु।

३. ग्रन्विनिक्षसामग्रमक्शत् । मै० सं० १।८।६ इत्यादि ।

नक्तमिनकपस्येयः पश्नामनुक्शात्ये । काठक सं० ७।१० ।।

४. वाज० प्राति० ४।१६७ II

का उत्तर यह है कि पाणिनि ने प्राचीन विस्तृत व्याकरण-शास्त्र का संशेष किया है, यह हम पूर्व कह चुके हैं। इसलिये उसे कई नियम छोड़ने पड़े। दूसरा कारण यह है कि पाणिनि उत्तरदेश का निवासी या। अतः उस के व्याकरण में वहीं के शब्दों का प्राधान्य होना स्वा-भाविक है। क्शात्र का प्रयोग दक्षिणापथ में होता था। मैत्रायणीय संहिता के प्रचार का क्षेत्र ग्रात्र भी वही है। वार्तिककार कात्यायन दाक्षिणात्य था। वह क्शात्र के प्रयोग से विशेष परिचित था। इसलिये उसने पाणिनि से छोड़े गये क्शात्र थातु का समिवेश ग्रीर कर दिया। हमारी इस विवेचना से स्पष्ट है कि क्शात्र का प्रयोग पाणिनि से पूर्व विद्यान था। यतः कात्यायनीय वार्तिकों वा पातञ्जल महाभाष्य के किन्हीं वचनों के आधार पर यह कल्पना करना कि पाणिनि के समय यह प्रयोग नहीं होता था, पीछे से परिवर्तित होकर इस प्रकार प्रयुक्त होने लगा, सर्वथा मिथ्या है।

११. पूर्वमीमांसा (११३१३०) के विकत्तेमाधिकरण में विचार किया है कि—'वैदिक-प्रन्थों में कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त हैं, जिन का आयं नोग प्रयोग नहीं करते, किन्तु म्लेच्छ-भाषा में उन का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का म्लेच्छ प्रसिद्ध अर्थ स्वीकार करना चाहिये अथवा निरुक्त व्याकरण आदि से उन के अर्थों की कल्पना करनी चाहिये।' इस विषय में सिद्धान्त कहा है—'वैदिक-प्रन्थों में उपलम्यमान शब्दों का यदि आयों में प्रयोग न हो तो उन का म्लेच्छ-प्रसिद्ध अर्थ म्बीकार कर लेवा चाहिये।'

मीमांसा के इस अधिकरण से स्पष्ट है कि वैदिक-प्रन्थों में भनेक पद ऐसे प्रयुक्त हैं, जिन का प्रयोग जीमिन के काल में लीकिक संस्कृत से लुप्त हो गया था, परन्तु म्लेच्छ-भाषा में उन का प्रयोग विद्यमान था। शवरस्वामी ने इस अधिकरण में 'पिक, नेम, अर्थ, तामरस' शब्द उदाहरण माने हैं। शवरस्वामी इन शब्दों के जिन भयों को म्लेच्छ-प्रसिद्ध मानता है उन्हीं अर्थों में इन का प्रयोग उत्तर-वर्ती संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध होता है। प्रतः प्रतीत होता है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन का प्राचीन-काल में आयं-भाषा में प्रयोग

१. देखो पूर्व पृष्ठ ३२, ३३, सन्दर्भ प ।

२. प्रियतिकता दाक्षिणात्याः—यया लोके देदे नेति प्रयोक्तव्ये यया जौकिकवैदिकेष्ट्रिति प्रयुञ्जते । महाभाष्य घ० १, पाद १, पा० १ ।

होता था, कालान्तर में उन का ग्रायं-भाषा से उच्छेद हो गया, और उत्तर-काल में उन का पुन: आर्य-भाषा में प्रयोग होने लगा। इस की पुष्टि अष्टाध्यायी ७।३।६५ से भी होती है। पाणिनि से पूर्ववर्ती ग्रापिशलि 'तुरस्तुशम्यमः सार्वधातुकामु च्छन्दसि' सूत्र में 'छन्दसि' ग्रहण करता हैं, अतः उस के काल में 'तबीति' ग्रादि पद लोक में प्रयुक्त नहीं थे, परन्तु उस से उत्तरवर्ती पाणिनि 'छन्दसि' ग्रहण नहीं करता। इस से स्पष्ट है कि उस के काल में इन पदों का लोक-भाषा में पुन: प्रयोग प्रचलित हो गया था।

मीमांसा के इस ग्रधिकरण के ग्राधार पर पाइचात्य तथा तदनुयायी कतिपय भारतीय विद्वान् लिखते हैं कि 'वेद में विदेशी-भाषात्रों के अनेक शब्द सम्मिलित हैं। उन का यह कथन सर्वथा कल्पना-प्रसूत है। यह हमारे अगले विवेचन से भले प्रकार स्पष्ट हो. जायेगा ।

# लौकिक-संस्कृत ग्रन्थों में अप्रयुक्त संस्कृत शब्दों का वर्तमान-भाषात्रों में प्रयोग

आज कल लोक में अनेक शब्द ऐसे व्यवहृत होते हैं, जो शब्द और श्रयं की दृष्टि से विशुद्ध संस्कृत-भाषा के हैं, परन्तु उन का संस्कृत-भाषा में प्रयोग उपलब्ध न होने से ये अपभ्रंश-भाषाओं के समभे जाते हैं। यथा-

१. फारसी-भाषा में पवित्र ग्रर्थ में 'पाक' शब्द का व्यवहार होता है। परन्तु उस का पवित्र अर्थ में प्रयोग वेद के 'मो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे धनृतेभिर्वचोभिः" ग्रादि अनेक मन्त्रों में मिलता है।

<sup>े</sup> १. काशिका ७।३६६५ ।। १ २. काशकृत्स्न के 'बूबादेरी तिसिमिषु' सूत्रानुसार 'ब्रबीति' के समान 'स्त्वीति' 'ऊणीति' धादि प्रयोग भी लॉक व्यवहृत है। द्रष्टक्य-'काशकुरस्त-व्यांकरण', सूत्र ७४, पृष्ठ ६१ (हमारा संकलन)तथा 'काशकृतस्त-व्याकरण सीर उसके उपलब्ब सूत्र' लेख 'साहित्य' (पटना) का वर्ष १०, सङ्क २, पृष्ठ २६?।

३. ऋग्वेद ७।१०४।८; समर्वे ८।४।८ ॥

<sup>·</sup> ४. योऽस्मत्पाकतर इत्यत्राल्पे, तं मा पाकेन मनसाऽपश्यन् इति यो मा पाकेन मनसा अरन्तम् इति च प्रशंसायाम् । सार्यनारायण आव्व० गृह्य १।२॥ बस्तुतः प्रशंसा अर्थ लाक्षणिक है, मूल अर्थ पवित्र ही है।

२. हिन्दी में प्रयुक्त 'घर' शब्द संस्कृत गृहशब्द का अपभ्रंश माना जाता है, परन्तु है यह विशुद्ध संस्कृत शब्द । दशापादी-उणादि में इस के लिये विशेष सूत्र है।' जैन संस्कृत-प्रथों में इस का प्रयोग उपलब्ध होता है। भास के नाटकों की प्राकृत में भी इस का प्रयोग मिलता है।

संस्कृत के 'घर' शब्द का रूपान्तर प्राकृत में 'हर' होता है।
"यथा 'पईहर-पइहर' (द्र०-हैम प्रा० व्या० १।१।४ वृत्ति )। इसी
प्रकार मारवाड़ी के 'पोहर' शब्द का मूल भी 'पितृघर' है ('तृ' लोप
होकर)। इन रूपों में गृह का 'हर' रूपान्तर मानना चिन्त्य है, क्यों
कि भाषा-विज्ञान के उत्सर्ग नियम के अनुसार 'घ' का 'ह' होना
सरल है, गृह का घर अथवा हर रूपान्तर ग्रतिक्लिंग्ट कल्पना है।

३. युद्ध अर्थ में प्रयुक्त फारसी का 'जङ्ग' ग्रन्द संस्कृत की 'जिज युद्धे' घातु का घत्र-प्रत्ययान्त रूप है। यह 'चिजोः कु: घिण्ण्यतो:' सूत्र से कुत्व होकर निष्पन्न होता है। यथा—भज् से भाग। मैत्रेयरक्षित-विरचित घातुप्रदीप पृष्ठ २४. में इस शब्द का साक्षात् निर्देश मिलता है।

प्रत्यसान्त रूप है। बवयोरभेदः यह प्रसिद्धि भारतीय शास्त्रज्ञों में भी क्वचित् विद्यमान है। तदनुसार वाज = बाज दोनों एक ही हैं।

\* १ पञ्जाबी-भाषा में बरात अर्थ में ब्यवहृत अञ्ज' शब्द भी पूर्वोक्त 'जाज' थातु का घजनत रूप है। प्राचीन काल में स्वयंवर के अवसर पर प्राय: युद्ध होते थे, अतः जञ्ज शब्द में मूल युद्ध अर्थ निहित है। इस शब्द में निपातन से कुत्व नहीं होता। यह पाणिनि के उच्छादिगण में पठित है। भट्ट यज्ञेश्वर ने गणरत्नावली में जञ्ज का अर्थ 'युद्ध' किया है। ' उस में थोड़ी भूल है। वस्तुतः जङ्ग और जञ्ज शब्द कमशः युद्ध और वरात के वाचक हैं। संस्कृत गर, गल;

१- 'हन्ते रन् च च'। द∙ उणा० दारै०४; सीरतरङ्गिणी १०।६८ में 'दुर्व के मत में 'घर' स्वतंत्र धातु भानी है।

२. पुरातनप्रबन्धसंग्रह, पृष्ठ १३, ३२ ॥ ३: यजफलनाटक पृष्ठ १६४॥ ४. भण्याठ ६।११६० ॥ ६. ६१११६० । हमारा हस्तकेस पृष्ठ ३४५ ॥

पह, ग्लह ग्रादि भ्रनेक शब्द ऐसे हैं, जो समान धातु और समान प्रत्यय से निष्पन्न होने पर भी वर्णमात्र के भेद से अर्थान्तर के वाचक होते हैं।

६. हिन्दी में 'गुड़ का क्या भाव है' इत्यादि में प्रयुक्त 'भाव' बाब्द शुद्ध संस्कृत का है। यह 'भू प्राप्ताबात्मनेपदी' चौरादिक धातु से अच् (पक्षान्तर में घत्र) प्रत्यय से निष्पन्न होता है। सत्तार्थक भाव शब्द इस से पृथक् है, वह 'मू सत्तायाम्' धातु से बनता है।

७. हिन्दी में प्रयुक्त 'मानता है' क्रिया की 'मान' घातु का प्रयोग जैन संस्कृत-ग्रन्थों में बहुधा उपलब्ध होता है।

s. हिन्दी में 'ढू डना' किया का मूल घातु दृढि धन्वेषणे-हुण्डति काशकृत्स्न धातुपाठ में उपलब्ध होता है। स्कन्द पुराण काशीखण्ड में भी यह बातु स्मृत है।

इसी प्रकार कई घातुएं ऐसी हैं जिन का लौकिक-संस्कृत-भाषा में संप्रति प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु ग्रपश्चंश भाषाओं में उपलब्ध होता है। यथा-

 संस्कृत-भाषा में सार्वधातुक प्रत्ययों में 'गच्छ' ग्रौर आर्थ-धातुक प्रत्ययों में 'गम' का प्रयोग मिलता है। वैयाकरण गम के मकार को सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर छकारादेश का विधान करते हैं। वस्तुतः यह ठीक नहीं है। गच्छ घोर गम दोनों स्वतन्त्र धातुएं हैं। यद्यपि लौकिक-संस्कृत में गच्छ के आर्घधातकप्रत्यय परे प्रयोग नहीं मिलते तथापि पालि भाषा में गिन्छस्सन्ति आदि, मण्डी-राज्य (हिमाचल-प्रदेश) कीं पहाड़ी-भाषा में 'कुदर गच्छणा' तथा पश्चिमी पञ्जाब की झेहलम के मास-पास की बोली में 'कुद्र गच्छवा बोय' और 'इदुर खागच्छणा बोय' प्रयोग होता है। ये संस्कृत के 'गच्छिट्यन्ति' तथा 'कुत्र गच्छनम्' के ग्रपभंश हैं, 'गमिट्यन्ति' ग्रीर 'कुत्र गमनम्' के यहीं। इसी प्रकार गम घातु के सार्वधातुक प्रत्यय

१. पुरातनप्रबन्धसंग्रह पृष्ठ १३, ३०, ५१, १०३ इत्यादि । प्रबन्धकोण पुट्ड १०७।

२. काशकृत्सन धातुब्यास्यानम्, धातु सं ० १।१६१, पृष्ठ २१ ।

अन्वेषणे दृष्टिरयं प्रथितोऽस्ति चातुः। सर्वार्थंदृष्टितमा सय दृष्टिनाम अ

V. इबुगमियमां छः । प्रव्हा० ७१३१७७ ॥

परे रहने पर 'गमित' आदि प्रयोग वेद में बहुचा उपलब्ध होते हैं। पाणिनि ने जहां-जहां पा ब्रा आदि के स्थान में पिब जिब्न आदि का आदेश किया है,वहां-वहां सर्वत्र उन्हें स्वतन्त्र धातु समभना चाहिये। समानार्थक दो घातुओं में से एक का सार्वधातुक में प्रयोग नष्ट हो गया, दूसरी का आर्धधातुक में। वैयाकरणों ने अन्वाख्यान के लिये नष्टाइवदग्धरथन्याय से दोनों को एक साथ जोड़ दिया।

इसी प्रकार वर्णलोप-वर्णागम-वर्णविकार आदि के द्वारा वैया-करण जिन रूपों को निष्पन्न करते हैं, वे रूपान्तर भी मूलरूप में स्वत-न्त्र धातुएं हैं। हम स्पष्टीकरण के लिए कतिपय प्रयोग उपस्थित करते हैं। यथा—

(क) झा घातु के सार्वधातुक प्रत्यय से परे आदेशरूप में विहित जिझ के आधंधातुक प्रत्ययों में प्रयोग—

मूर्धन्यभिजिञ्चाणम् । गोभिल गृह्य २।८।२४ ॥ वर्चसे हुम् इति स्रभिजिञ्चच । हिरण्य० गृह्य २।४।२७ ॥ वर्चसे हुम्

- (ख) द्राः का सार्वधातुक प्रत्ययों में प्रयोग— न पश्यति न चाद्राति । महा०शान्ति० १८७।१७। एवं बहुत्र ।
- (ग) ध्मा स्थानीय धम के आर्घवातुक में प्रयोग— विधमिष्यामि जीमूतान्। रामा० सुन्दर० ६७ १२ ॥ धान्तो धातुः पावकस्यैव राशिः।
- (घ) सूत्र् धातु के आर्चधातुक प्रत्ययों में प्रयोग— बाह्मणो बवणात् । निरुक्त १।६।

४. निरुक्त का वर्तमान पाठ 'ब्राह्मणा'' ब्रुवाणाः' है । यह निरुवय ही

१. 'ग्रभिजिञ्चाणम्' पाठान्तर में निर्दिष्ट पाठ युक्त है। 'ग्रभिजिञ्चणम्' मृदित पाठ अशुद्ध है। इ०—गृह्यकारेण 'मूर्धन्यभिञ्चाणम्' इति कक्तव्ये 'मूर्थ-व्यभिजिञ्चाणम्' इत्यविषयेऽपि जिञ्चादेशः प्रयुक्तः। तन्त्रवार्तिक ११३, ग्राचि० ६, पृष्ठ २५६, पूना संस्करण। "

त्रभिद्धायेति वाच्ये अभिजिद्ध्येति वचनं "प्रमादपाठो वा।
 हिरण्यकेशीय गृह्य टीकाकार मानृदत्त ।

३. क्षीरतरिङ्गणी ११६५६, दशपादी वृत्ति ३१५, हैमोणादिवृत्ति ३३ में उद्धृत(कुछ पाठान्तर हैं)। विमः प्रकृत्यन्तरिमस्येके । क्षीरतरिङ्गणी ११६५६॥

(ङ) यज के कित् ङित् प्रत्ययों में सम्प्रसारण द्वारा विहित द्वज् रूप का द्वज्यन्ति प्रयोग महा० शान्ति० २६३।२६ में।

इसी प्रकार वस के उब रूप का उद्य प्रयोग महा०, वन० में बहुत्र मिलता है।

- (च) ग्रह का सम्प्रसारण और भकारादेण होकर निष्पन्न गृभ का गर्भों गृभेः निरुक्त १०।१३ में प्रयोग है।
- (छ) वच को लुड् में उम् आगम होकर निष्पन्न वोच के बोचित आदि रूप वेद में बहुचा मिलते हैं।

इसीलिये निरुक्तकार यास्क'यज' 'वप' आदि धातुओं को अकृत-सम्प्रसारण 'यज' 'वप' तथा कृत-सम्प्रसारण 'इज' 'उप' का प्रतिनिधि मानता है।"

१०. विकम की १३ वीं शताब्दी से पूर्वभावी वैयाकरण'कृत्र्' धातु को भ्वादि में पढ़ते हैं, किन्तु इसके भौवादिक प्रयोग लौकिक

ग्रयपाठ है। उपर्युक्त पाठ कुमारिल द्वारा उद्धृत है। यथा—कात्स्न्येंऽपि व्याकरणस्य निश्वते हीनलक्षणा बहुवो यद् बाह्मणो अवणादिति। ...... ब्रुवो विचिरिति वच्यादेशमङ्कत्वेव अवणादित्युक्तम्। तन्त्रवा० ११३, प्रवि ८, पृष्ठ २५८, पूना।

तद्यत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्घातुभैवति तद् द्विप्रकृतीनां स्थानमिति
प्रदिशन्ति । तत्र सिद्धायामनुपपद्यमानायामितरयोपपिपादिययेत् । निस्कत २।२।।

२. कीरतरिङ्गणी ११६३६। पृष्ठ १३०, हैमवानुपारायण, शाकटायन धातुपाठ संख्या ४७७, वैवपुरुषकार पृष्ठ ३८, वशपादी-उणादिवृत्ति पृष्ठ १७, ४२
पाठ संख्या ४७७, वैवपुरुषकार पृष्ठ ३८, वशपादी-उणादिवृत्ति पृष्ठ १७, ४२
प्रत्नेत प्रकारिणण ले कुळ् धातु का पाठ सायण ने हटाया है। वह लिखता है—
'मनेन प्रकारेणास्माभिर्धातुवृत्तावयं चातुनिराकृतः'। ऋग्वेदभाष्य १।८२।१।।
तथा चातुवृत्ति पृष्ठ १६३। भट्टोजि दीक्षित ने सायण का ही अनुसरण किया
तथा चातुवृत्ति पृष्ठ १६३। भट्टोजि दीक्षित ने सायण का ही अनुसरण किया
है। सायण ऋग्वेदभाष्य में ग्रन्यत्र कुळ् को भ्वादि में मानता है—'कुळ् करणे
है। सायण ऋग्वेदभाष्य में ग्रन्थत कुळ् को भ्वादिगण में पढ़ा था। तनादिभीवादिकः।' १।२३।६॥ पाणिनि ने कुळ् धातु भ्वादिगण में पढ़ा था। तनादिभाग में कुळ् का पाठ प्रपाणिनीय है। 'जं-प्रत्यय ग्रष्टाक्यायी ३।१।६६ के
पाण में कुळ् का पाठ ग्रपाणिनीय है। 'जं-प्रत्यय ग्रष्टाक्यायी ३।१।६६ के
विशेष विशान में होता है। इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्भाष्य
विशेष विशान में होता है। इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्भाष्य
करणोऽत्र गृह्यते,तनाविभिः सह पाठाव उविकरणोऽपि'। विशेष द्व्यत्य ग्रस्मत्करणोऽत्र गृह्यते,तनाविभिः सह पाठाव उविकरणोऽपि'। विशेष द्व्यत्य ग्रस्मत्-

संस्कृत-ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । प्राकृत-भाषा में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में भी उसके श्रपभ्रंश 'करता' शब्द का प्रयोग होता है।

११. थातुपाठ में 'हन' घातु का अर्थ गति और हिंसा लिखा है। लोकिक-संस्कृत वाङ्मय में इसका गत्यर्थ में प्रयोग नहीं मिलता।' किन्तु हिसार जिले की ग्रामीण-भाषा के 'कठे हणसे' आदि वाक्यों में इस के ग्रमभंश का प्रयोग पाया जाता है।

१२. संस्कृत की 'रक्ष' धातु का 'रखना' अर्थ में प्रयोग संस्कृत-भाषा में नहीं मिलता। प्राकृत में इस के अपभ्रंश 'रक्ख' धातु का प्रयोग प्राय: उपलब्ध होता है। हिन्दी की 'रख' किया प्राकृत की 'रक्ख' का अपभ्रंश है। अत: संस्कृत की 'रक्ष' धातु का मूल अर्थ 'रक्षा करना' और 'रखना' दोनों हैं।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत-भाषा किसी समय अत्य-नत विस्तृत थी। उस का प्रभाव संसार की समस्त भाषाओं पर पड़ा। बहुत से शब्द अपभ्रंश भाषाओं में अभी तक मूल रूप और मूल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ अल्प विकार की प्राप्त हो गये, कुछ इतने अधिक विकृत हुए कि उन के मूल स्वरूप का निर्धारण करना भी इस समय असम्भव हो गया। अतः अपभ्रंश-भाषाओं में प्रयुक्त वा तत्सम शब्द का संस्कृत के किसी प्राचीन ग्रन्थ में व्यवहार देख कर यह कल्पना करना नितान्त अनुचित है कि यह शब्द किसी अपभ्रंश-भाषा से लिया गया है। यदि संसार की मुख्य-मुख्य भाषाओं का इस दृष्टि से अध्ययन और आलोडन किया जाये, तो उन से संस्कृत के सहस्रों लुप्त शब्दों का जान हो सकता है। और उस से सब भाषाओं का संस्कृत से सम्बन्ध भी स्पष्ट जात हो सकता है।

अणुकरेदि (धनुकरित ), भासनाटकचक पृष्ठ २१६। करधन्तो (करन्तः —कुर्वन्तः) भासनाटकचक पृष्ठ ३३६।

२. धातुमदीप के सम्पादक श्रीशचन्द्र चकवर्ती ने गत्यचं हन धातु का एक प्रयोग उद्घृत किया है— 'भूदेवेग्यो मही दत्वा यजैरिष्ट्वा सुदक्षिणै। धनुक्त्या निष्ठुरं वाक्यं स्वर्ग हन्तासि सुवत ॥' धातुप्रदीप पृष्ठ ७६, टि० २ । सम्भव है यहां 'हन्तासि' के स्थान में 'गन्तासि' पाठ हो । साहित्य-विधारदों ने गत्ययंक हन्ति के प्रयोग को दीव माना है । 'तुन्यार्थत्वेऽपि हि ब्रूयात् को हन्ति गति-वाचिनम्'। भामहालङ्कार ६।२४॥ तथा— 'कुञ्जं हन्ति कृकोदरी । स्रव हम्तीति गमनायं पटितमपि न तव समयंम्'। साहित्य-दर्पण परि० ७, पृष्ठ

# नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत की संस्कृतछाया

यदि उपर्युं क्त दृष्टि से संस्कृतनाटकान्तर्गत प्राकृत का अध्ययन किया जाये, तो उस से निम्न दो वातें अत्यन्त स्पष्ट होती हैं-

१. प्राकृत के ग्राधार पर संस्कृत के शतशः विलुप्त शब्दों का पुनरुद्धार हो सकता है।

२. नाटकान्तर्गत प्राकृत की जो संस्कृत छाया इस समय उप-लब्ध होती है, वह अनेक स्थानों में प्राकृत से अति दूर है। आधुनिक पंडित प्राकृत से प्रतीयमान संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने में हिच-किचाते हैं। घतः उन स्थानों में प्राकृत से असम्बद्ध संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरणार्थ भास के नाटकों से कुछ प्रयोग उपस्थित करते है-

| उपस्थित करते | <u></u>          |               | नाटकचक्र पृष्ठ  |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|
|              | मुद्रित संस्कृत  | मूल संस्कृत   |                 |
| प्राकृत      | ग्रनुकरोति       | ग्रनुकरति     | 5 8 €           |
| अणुकरेदि     |                  | करन्तः        | ३३६             |
| करभन्तः      | कुर्वन्तः        |               | 335             |
| वेक्खामि     | पश्यामि          | प्रेक्षामि    | इ.४.७           |
|              | पश्यन्ती         | प्रेक्षन्ती   |                 |
| पेक्खन्ती    | रोदिमि           | रोदामि        | १६=             |
| रोदामि       |                  |               | रत )            |
| चञ्चलाअन्ति  | विअ चञ्चलायेते इ | व चञ्चलायन्ति | 538 4 5         |
|              | मेऽक्षिणी        | मेऽसीणि       | ,               |
| मे अवस्तीणि  | मंश्रद्धना       |               | क्तिया के चनमार |

इस प्रकार हमने इस अध्याय में भारतीय इतिहास के अनुसार संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति और उस के विकास तथा ह्रास पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। आधुनिक कल्पित भाषाशास्त्र का स्रधूरा-पन, और उस से उत्पन्न होने वाली भ्रान्तियों का भी कुछ दिग्दर्शन कराया है। आधुनिक भाषाशास्त्र की समीक्षा एक महान् कार्य है, उस के लिये स्वतन्त्र ग्रन्थं की ग्रावश्यकता है। ग्रतः हमने यहां उस की विस्तार से विवेचना नहीं की । इसी प्रकार संस्कृत-भाषा समस्त

३६६ निर्णयसा० संस्क०; काञ्यप्रकाश उल्लास ७। महाभाष्य के प्रथम ब्राह्मिक में लिखा है—'गमिमेव स्वार्याः प्रयुञ्जते'। इस से स्पष्ट है कि बहुत काल से ग्रायं गम के ग्रतिरिक्त ग्रन्थ गत्यर्थक चातु का प्रयोग नहीं करते।

१. इस के लिये देखिये श्री पं० भगवद्त्तजी कृत 'भाषा का इतिहास'।

भाषाओं की प्रकृति है, उसी से समस्त अपभ्रंश भाषाएं प्रवृत्त हुई हैं, इस की विवेचना करना भी एक स्वतन्त्र विषय है।

हमारे इस प्रकरण को लिखने का मुख्य प्रयोजन यह दर्शाना है कि संस्कृत-भाषा में आदि से लेकर आज तक कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। प्राधुनिक पाश्चास्य भाषाशास्त्री संस्कृत-भाषा में जो परिवर्तन दर्शाते हैं, वह परिवर्तन नहीं है। वह केवल प्राचीन अति-विस्तृत संस्कृत-भाषा में उत्तरोत्तर शब्दों के संकोच ( = हास ) के कारण प्रतीत होता है। वस्तुत: उस में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ।

इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई संस्कृत-वाङ्मय के कालविभाग की कल्पना भी सर्वथा प्रमाणशून्य है। भारतीय इतिहास में अनेक ऋषि ऐसे हैं, जिन्होंने वेदों की शाखा, ब्राह्मण, ध्वारण्यक, उपनिषद्, कल्पसूत्र, ध्वायुर्वेद धौर व्याकरण ध्वादि धनेक विषयों का प्रवचन किया। इन ग्रन्थों में जो भाषाभेद ध्वापाततः प्रतीत होता है, वह रचनाशैली धौर विषय की विभिन्नता के कारण है। यह बात प्रत्यात्मवेदनीय है। अतः संस्कृत वाङ्मय में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा 'कल्पित कालविभाग' और 'संस्कृत-भाषा में परिवर्तन' ये दोनों ही पक्ष उपपन्न नहीं हो सकते।

अब हम ग्रगले ग्रघ्याय में संस्कृत-भाषा के व्याकरण की उत्पत्ति ग्रीर इस की प्राचीनता पर लिखेंगे।

# दूसरा अध्याय

# व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति श्रीर प्राचीनता

बहुग से लेकर दयानन्द सरस्वती पर्यन्त समस्त भारतीय विद्वानों का मत रहा है कि संसार में जितना ज्ञान प्रवृत्त हुआ, उस सब का आदिमूल वेद है। अतएव स्वायंभुव मनु ने वेद को सर्वज्ञान-मय कहा है। भनु आदि महर्षि उसी ज्ञान से संसार को प्रकाश दे रहे थे, अत: वे ऐसा क्यों न कहते ?

## व्याकरण का आदिमृल

इस सिद्धान्तानुसार व्याकरणशास्त्र का ग्रादि मूल भी वेद ही है। वैदिक मन्त्रों में श्रनेक पदों की व्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं। वे इस सिद्धान्त की पोषक हैं। यथा—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त<sup>3</sup> देवाः। ऋ० १।१६४।५०॥ ये सहांसि सहसा सहन्ते। ऋ० ६।६६।६॥ पूर्वीरक्नन्ताविक्वना। ऋ० ६।४।३१॥ स्तोतृभ्यो महते मधम्। ऋ० १।११।३॥ धान्यमसि धिनुहि देवान्। यजु० १।२०॥

 We may divide the whole of Sanskrit literature, beginning with the Rig-Veda ending with Dayananda's Introduction to his edition of the Rig-Veda.

India what can it teach us, Lecture III of Maxmular.

- २. सर्वज्ञानमयो हि सः । मनु० २।७ । मेधातिथि की टीका ॥
- ३. यज्ञ: कस्मात् ? प्रस्यातं यजित कर्मेति नैहक्ताः । निहक्त ३।१६ ॥ यज्याचयतिबच्छप्रच्छपको नङ् । प्रष्टा० ३।३।६० ॥
  - ४. सहधातोः 'प्रसुन्' (द० उ० ६।४६; पं० उ० ४।१६४) इत्यसुन् ।
  - ग्रश्चिनी यद् व्यवनुवाते सर्वम् । निरुक्त १२।१।।
  - ६. मधमिति घननामवेयम्, मंहतेदनिकर्मणः । निरुत्त १।७ ॥
  - विनोतेर्धान्यम् । महाभाष्य ४।२।४ ।।

केतपूः केतं नः पुनातु ।' यजु० ११।७ ॥

येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । साम ० उ० १।२।६।१॥ तीर्येस्तरन्ति । अथर्व ० १६।४।६ ॥

यददः र्स प्रयतीरहावनदता हते । तस्मादा नद्यो नाम स्थ । अथर्व० ३।१३।१॥

तदावनोश्विन्द्रो सो यतीस्तस्मादायो प्रमुख्ठन । ग्रथर्व० ३।१३।२

शब्दशास्त्र के प्रमाणभूत आचार्य पतञ्जिल मुनि ने व्याकरणा-ध्ययन के प्रयोजनों का वर्णन करते हुए घरवारि शृङ्गा, चरवारि वाक्, उत त्वः, सक्तुमिव, मुदेवोऽसि ये पांच मन्त्र उद्यृत किये हैं, अगर उन की व्याख्या व्याकरणशास्त्रपरक को है। पतञ्जिल से बहुत प्राचीन यास्क ने भो घरवारि वाक् मन्त्र की व्याख्या व्याकरण-शास्त्रपरक लिखी है। विवाकरण पद जिस धातु से निष्पन्न होता है, उस का मूल-ग्रथं में प्रयोग यजु० १६।७७ में उपलब्ध होता है।

### व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति

व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, इस का उत्तर अत्यन्त दुष्कर है। हां, इतना निस्सन्दिग्धरूप से कहा जा सकता है कि उपलब्ध वैदिक पदपाठों (३२०० वि० पू०) की रचना से पूर्व व्या-

- १. केतोपपदात् पुनाते: 'निवप् च' (ग्रष्टा० ३।२।७६) इति क्विप् ।
- २. पवित्रं पुनातेः । निरुक्त ४।६॥ पुनातेः प्टून् । द्व०-अष्टा० ३।२।१८४, १८६॥ ३. पातृतुदिवचिरिचिसिचिम्यस्यक् । पं० उणादि २।७ ॥
- ि ४. नद्यः कस्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः । निरुक्त २।२४॥
  - ५. भ्राप प्राप्नोते: । निरुक्त ६।२६; ग्राप्नोतेह्रं स्वरच । पं० उ० २।५८।।
  - रे. ऋ० प्राप्रदावे II ७. ऋ० शहद्वप्राप्त्र II
  - =. ऋव १०१७११४ ।। ह. ऋव १०१७१।२ #
  - १०. ऋ० दाइहा१२।। ११. महाभाव्य घ० १, पा० १, घा० १।।
  - १२. नामास्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः । निरुक्त १२।२ ।।
  - १३. दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः ।

करणज्ञास्त्र ग्रपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका था। प्रकृति-प्रत्यय, "
घातु-उपसर्ग, " और समासघटित पूर्वोत्तरपदों का विभाग पूर्णतया
घातु-उपसर्ग, " और समासघटित पूर्वोत्तरपदों का विभाग पूर्णतया
घातु-उपसर्ग, विका था। वाल्मीकीय रामायण से विदित होता है कि
महाराज राम के काल में व्याकरणज्ञास्त्र का सुव्यवस्थित पठनपाठन
महाराज राम के काल में व्याकरणज्ञास्त्र का सुव्यवस्थित पठनपाठन
होता था। " भारत-युद्ध के समकालिक यास्कीय निरुक्त में व्याकरणहोता था। " भारत-युद्ध के समकालिक यास्कीय निरुक्त में समस्त नाम
प्रवक्ता श्रनेक वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। " समस्त नाम
प्रवक्ता श्रनेक वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। " समस्त नाम
शब्दों की घातुश्रों से निष्पत्ति दशिन वाला मूर्घाभिषिक्त शाकटायन
शब्दों की घातुश्रों से निष्पत्ति दशिन वाला में स्वाकरणशास्त्र का पठनमृनि के लेखानुसार ग्रत्यन्त पुराकाल में व्याकरणशास्त्र का पठनपाठन प्रचलित था। " इन प्रमाणों से इतना सुव्यक्त है कि व्याकरणपाठन प्रचलित था। इन प्रमाणों से इतना सुव्यक्त है कि व्याकरणपाठन प्रचलित था। इमारा
शास्त्र की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में हो गई थी। हमारा
विचार है कि—'त्रेता थुग के शारम्भ में व्याकरणशास्त्र ग्रन्थ रूप में
सुरुपवस्थित हो चुका था।

# व्याकरण शब्द की प्राचीनता

शब्दशास्त्र के लिये व्याकरण शब्द का प्रयोग रामायण, ६

- १. बाजिनीऽवती । ऋ० पद० १।३।१०।। प्रस्तऽभिः। ऋ० पद० १|८।४। महिऽत्वम् । ऋ० पद० १।८।१।।
  - २. सम्द्रजन्मानः । ऋ० पद० १।६।७ ॥ प्रतिरन्ते । ऋ० पद० १।११३।१६ । प्रतिद्वर्षते । ऋ० पद० दा४३।२ ॥
  - ३. रुद्रवर्तनी इति रुद्रवर्तनी । ऋ० पद० १।३।३ । पतिऽलोकम् । ऋ० पद० १०।५४।४३ ॥
  - ४. नूर्व व्याकरणं कृत्स्नमनेत बहुधा श्रुतम् । बहु व्याहरतानेन न किञ्चि-दपभाषितम् ।। किष्कित्वा० ३।२६ ॥ हनुमान् का इतना वाक्षदु होना युक्त ही था,क्योंकि हनुमान् का पिता बायु शब्दशास्त्र-विशारद था (बायु पु० २।४४)।
    - ५. न सर्वाणीति गार्थो वैयाकरणानां चैके । निध्कत १।१२॥
    - ६. सनुकाकटायनं वैयाकरणाः, उपकाकटायनं वैयाकरणाः । काशिकाः १।१४/८६, ८७ ।
      - तत्र नामान्याक्यातजानीति शाकटायनो नैश्वतसमयश्च । निरु० १।१२॥
    - द. पुराकत्प एतदासीत्, संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते । महाभाष्य प्र०१, पा०१, ग्रा०१॥ ह. रामायण किष्कित्था० ३।२६॥

गोपथ बाह्मण मुण्डकोपनिषद् शौर महाभारत आदि अनेक प्रन्थों में मिलता है।

पडङ्ग शब्द से व्याकरण का निर्देश

शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, कल्प ध्रीर ज्योतिप इन ६ वेदाङ्कों का पड्क गट्ट से निदंश गोपथ ब्राह्मण नैवायन आदि धर्मशास्त्र और रामायण ध्रादि में प्राय: मिलता है। पतञ्जलि मुनि ने भी ब्राह्मणे र निरुक्तरणो धर्मः षड्को वेदोऽव्येयो क्रेयरच यह आगम-वचन उद्धृत किया है। समप्रति उपलभ्यमान ब्राह्मणों से भी अति प्राचीन देवल ने व्याकरण की पड्कों में गणना की है। ब्राह्मण ग्रंथों में पड्का शब्द से कहीं आत्मा का भी ग्रहण होता है।

### व्याकाणान्तर्गत कतिपय संज्ञाओं की प्राचीनता

इस प्रकार न केवल व्याकरणशास्त्र की प्राचीनता सिद्ध होती है,ग्रिषतु पाणिनोयतन्त्र में स्मृत अनेक ग्रन्वयं संज्ञाएं भी ग्रित प्राचीन प्रतीत होतो हैं। उन में ये कुछ संज्ञामों का निर्देश गापय ब्राह्मण में मिलता है। यथा—

ग्रोङ्कारं,पुच्छामः,को धातुः,कि प्रातिपदिकं, कि नामाख्यातम्, कि लिङ्ग, कि ववनं का विभक्ति, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो

१. गोव बाव पूर्व रारेक्ष ॥

- २. मुण्डको । १.१ ॥
- ३. सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैशाकरण उच्यते । तन्मूलती व्याकरणं व्या-करोतीति तत्त्रया ।। महाभारत उद्योग० ४३।६१ ॥
  - ४. पडङ्गविदस्तत् तथाधीमहे । गो० वा० पू० १।२७ ॥
  - श्र. बौचा० धमं० २।१४।२ । गौतम धमं० १४।२८ ॥
  - ६. नाषडङ्गविदयास्ति नावतो नाबहुखुत: । रामा० वाल० ७।१५ ।।
- आगामो वेद इति वैद्याकरणाः । शिवरामेन्द्रकृत महाभाष्यटीका पत्रा
   सरस्वतीभवन काशी का हस्तलेख । स्मृतिरिति मीमांसकाः । तन्त्र-वातिक पूना संस्कृ पृष्ठ २६४, पं० १२ । न्यायसुवा पृष्ठ २५४, पं० १ ॥
  - <. महाभाष्य स० १, पा० १, मा० १ II
- ६. 'देवल:—शिक्षाव्याकरणनिक्तक्षन्दकल्पव्योतिषाणि' । वीरिमित्रोदय,
   परिभाषा प्रकाश, पृथ्ठ २० पर उद्वृत ।
- १०. पर्विची वै पुरुष: पडङ्गाः। ऐ० बा० २।३६ ॥ पडङ्गोऽयमात्मा पर्विच:। शां० बा० १३।३ ॥

निपात:, कि वे स्याकरणं, को विकारः, को विकारो, कितमात्रः, कतिवर्णः, कत्यक्षरः, कतिपदः, कः संयोगः, कि स्थाननादानुप्रदानानु-करणम ।

मैत्रायणी संहता १।७।३ में वैयाकरण-प्रसिद्ध विभक्ति-संज्ञा

का उल्लेख मिलता है।

ऐतरेय ब्राह्मण ७।७ में विभक्ति रूप से सप्तधा विभक्त वाणी

का उल्लेख है।

ब्याकरणशास्त्र की प्राचीनता के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि मूलवेदातिरिक्त जितना भारतीय वैदिक-बाङ्मय सम्प्रति उपलब्ध है। उस में व्याकरणशास्त्र का उल्लेख मिलता है। अतः यह सुव्यक्त है कि वर्तमान में उपलब्ध कृष्ण द्वैपायन के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त समस्त ग्रार्ष वैदिक-वाङ्मय को रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र पूर्णतया सुव्यवस्थित वन चुका था, और वह पठन-पाठन में व्यवहृत होने लग गया था।

### व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता--- त्रक्षा

भारतीय ऐतिह्य में सब विद्याश्रों का ग्रादि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा गया है। यह एक निश्चित सत्य तथ्य है। तदनुसार व्याकरणशास्त्र का ग्रादि प्रवक्ता भी बह्या है। ऋक्तन्त्रकार ने लिखा है-

बह्या बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिम्यः, ऋषयो ब्राह्मणेम्यः ॥१।४॥

इस वचनानुसार व्याकरण के एकदेश अक्षरसमाम्नाय का सर्व-प्रथम प्रवक्ता बह्या है। भारतीय ऐतिह्यानुसार बह्या इस कल्प के बिगत जल-प्लावन के पश्चात् हुआ था। यद्यपि उत्तरकाल में यह नाम उपाधिरूप में अनेक व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ, तथापि सर्वविद्याओं का आदि प्रवक्ता प्रथम ब्रह्मा ही है,और वह निव्चित ऐति-हामिक व्यक्ति है। इस का काल न्यूनातिन्यून १६ सहस्र वर्ष पूर्व है।

१. गो० ब्रा० पू० १।२४ ॥ २. तस्मात् यड् विभक्तयः । यह घड्-विष विभक्तियों का उल्लेख पुनराधेय प्रकरणगत प्रयाजों के सर्विभक्तिकरण-संबन्धी है। प्रयाजाः सविभन्तिकाः कार्याः । महाभाष्य १।१।१ में उद्धृत वचन ।

३. सप्तधा वै वागवदत् । सप्त विभक्तय इति भट्टभास्करः। तुलना करो-'यस्य ते सप्त सिन्धव: । ऋ० १।१६४।४५।। सप्त सिन्धव: —सप्त विभवतय: । महाभाष्य ।

#### ब्रह्मा का शास्त्र-प्रयचन

समस्त भारतीय प्राचीन ऐतिहासिकों का सुनिहिचत मत है कि लोक में जितनी भी विद्याओं का प्रकाश हुया, उन विद्याओं का प्रवचन ब्रह्मा ने हो किया था। यह प्रवचन ग्रति विस्तृत था। यह ग्रादि प्रवचन ही जास्त्र प्रथवा जासन नाम से प्रसिद्ध हुया। उत्तर-वर्ती समस्त प्रथचन ब्रह्मा के ग्रादि प्रवचन के श्रनुसार हुआ, और वह भी उत्तरोत्तर संक्षिप्त। ग्रतः उत्तरवर्ती प्रवचन मुख्यतया श्रनुशास्त्र प्रमृतःत्र ग्रथवा श्रनुशासन' कहाते हैं। इन के लिए शास्त्र ग्रथवा तन्त्र शब्द का प्रयोग गौणीवृत्ति से किया जाता है।

पं० भगवद्त्तजी ने 'भारतवर्ष का बृहद् इतिहास' प्रत्थ के दितीय भाग (ग्र०४) में ब्रह्मा द्वारा प्रोक्त जिन २२ शास्त्रों का सप्रमाण उल्लेख किया है, उन के नाम इस प्रकार हैं—

- १. वेदज्ञान ७. घनुर्वेद १३. लिपि-ज्ञान १६. नाटचवेद
- २. ब्रह्मज्ञान ६. पदार्थविज्ञान १४. ज्योतिषशास्त्र२०. इतिहास-
- ३. योगविद्या ६. धर्मशास्त्र १५. गणितशास्त्र पुराण
- ४. श्रायुर्वेद १०. अवंशास्त्र १६. वास्तुशास्त्र २१. मीमांसाशास्त्र
- ४. हस्त्वायुर्वेद ११. कामशास्त्र १७. शिल्पशास्त्र २२. शिवस्तव वा
- ६. रसतन्त्र १२. व्याकरण १८. ग्रश्वशास्त्र स्तव-शास्त्र

### द्वितीय प्रवक्ता-बृहस्पति

ऋक्तत्त के उपयुक्त वचन के अनुमार व्याकरणशास्त्र का हिनीय प्रवक्ता बृहस्पति है। अङ्गिरा का पुत्र होने से यह आङ्गिरस नाम से प्रसिद्ध है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे देवों का पुरोहित लिखा है। कोष ग्रन्थों में इसे सुराचार्य भी कहा है। मत्स्य पुराण २३।४ में यह वाक्पति पद से स्मृत है। प

१. अनुशासन धादि में प्रतुक्त 'धनु' निपात धनुकम और हीन दोनों सबी का धीतक है। उत्तरवर्ती तन्त्र संक्षिप्त होने से पूर्व तन्त्रों की अपेक्षा हीन हुए। 'धनुशाकटायनं वैपाकरणाः' में 'धनु' शब्द हीन अर्थ का धोतक है। इष्टब्य-'हीने' (१।४।६३) सूत्र को काशिका।

३. बृहस्पतिर्वे देवानां पुरोहित: । ऐ० ब्रा० ८।२६ ॥

४. भार्यामपंय बाक्पतेस्त्यम ।

## बृहम्पति का शास्त्र-प्रवचन

देवगुरु बृहस्पति ने अनेक शास्त्रों का प्रवचन किया था। उन में से जिन कतिपय शास्त्रों का उल्लेख प्राचीन वाङ्गय में उपलब्ध होता है, वे इस प्रकार हैं—

१. सामगान-छान्दोग्य उपनिषद् २।२२।१ में बृहस्पति के

के सामगान का उल्लेख मिलता है।

२. ग्रयंशास्त्र-वृहस्पति ने एक ग्रयंशास्त्र रचा था। महा-भारत में इस बास्त्र का विस्तार तीन सहस्र ग्रध्याय बताया है। इस प्रयंशास्त्र के मत और वचन कौटिल्य अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीति-सार और याज्ञवल्क्यस्मृति की वालकीडा टीका प्रभृति ग्रन्थों में बहुधा उद्घृत हैं।

३. इतिहास-पुराण-वागु पुराण १०३।५६ के अनुसार बृह-

स्पति ने इतिहास-पुराण का प्रवचन किया था।

४-१. वेदाङ्ग-महाभारत में बृहस्पति को समस्त वेदाङ्गी

का प्रवक्ता कहा है।

ब्याकरण-वेदाङ्गों के अन्तर्गत ब्याकरणशास्त्र के प्रवचन का छल्लेख अनेक ग्रन्थों में मिलता है। महाभाष्य के अनुसार वृहस्पति ने इन्द्र को दिन्य (=सीर) सहस्र वर्ष तक प्रतिपद व्याकरण का उपदेश किया था।"

हयाकरण - ग्रन्थनाम-शब्दपारायण-महाभाष्यकार ने शब्द-पारायणं प्रोबाच लिखा है। भर्तृहरि ने महाभाष्य की व्याख्या में

निखा है-

'काब्दपारायणं' रूढिकाब्दोऽयं कत्यदित् ग्रन्थस्य । पृष्ठ २१। इस से प्रतीत होता है कि वृहस्पति के व्याकरणशास्त्र का नाम शब्द-वारायण था।

- १. भ्रष्ट्यायानां सहस्र स्तु त्रिभिरेव बृहस्पतिः । शान्ति । १९१८४ ।।
- २. बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सनित्रे तदनन्तरम् ।
- वेदाङ्गानि बृहस्पतिः। धान्ति० प्र० ११२,श्लोक ३२। कुम्भघोण संस्क.
- ४, बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहसं प्रतिपदोगतानां शब्दानां शब्दपारायणं भोवाच (१।१।१) । यह वर्षवाद है । इस का तात्पर्य सुदीर्घकाल में है । अर्थ-धाद के रूप में 'दिव्य सहस्रवर्ष' भारतीय वाङ्मय में बहुवा स्टब्हत होता है पथा-

प्रतिपद-पाठ का स्वरूप क्या था,यह बजात है। सम्भव है एक जैसे रूप वाले नामों और आख्यातों का संग्रह रूप रहा हो। ब्राज भी राम आदि शब्दों और कितपय घानुओं के रूप बालकों को स्मरण करा कर तत्सदृश रूप वाले कितपय नामों ग्रीर घानुओं का परिगणन करा देते हैं।

व्याकरण मरणान्त व्याधि—न्यायमञ्जरी में जयन्त ने बृह-स्पति का एक वचन उद्घृत किया है। तदनुसार श्रीशनसों (उशना-श्रोक्त शास्त्र के श्रध्येताओं) के मत में व्याकरण 'मरणान्त-व्याधि'

कहा गया है।

ज्योतिष - वेदाञ्जान्तर्गत ज्योतिषशास्त्र के प्रवचन का निर्देश

प्रबन्धिचन्तामणि ग्रन्थ में उपलब्ध होता है।

११. बारतुशास्त्र—मत्स्य पुराण में वृहस्पति को वास्तुशास्त्रः का प्रवर्तक लिखा है।

१२. अगदतन्त्र—वृहस्पति ने किसी अगदतन्त्र का भी प्रवचन. किया था।

व्याकरण का आदि संस्कर्ता-इन्द्र

पातञ्जल महाभाष्य से बिदित होता है कि वृहस्पति ने इन्द्र के लिये प्रतिपद-पाठ द्वारा शब्दोपदेश किया था। उस समय तक

स [प्रजापतिः] भूम्यां शिरः कृत्वा दिव्यं वर्षसहस्रं तपोऽत्तस्यत । कठ बा॰ संकलन, प्ररत्याधेय बा॰, पृष्ठ १७ ।। दिव्यं वर्षसहस्रं वर्षाणाम् । चरक चि॰ ३।१५ ।। दिव्यं वर्षसहस्रकम् । रामा॰ बाल॰ २६।११ ।। तथा हि श्रूयते— दिव्यं वर्षसहस्रमुगया सहः । कामसूत्र टीका १।१।८ ।।

- १. तथा च बृहस्पतिः —प्रतिषदमशनयत्वास्त्रक्षणस्याप्यव्यवस्थितत्वात् तत्रापि स्वितिदर्शनाद् ग्रनवस्थाप्रसङ्गास्च मरणान्तो व्यविर्ध्याकरणमिति मौशनसा इति । न्यायमञ्जरी पृष्ठ ४१८ ।
  - चेद् बृहस्पतिमतं प्रमाणम् । प्रबन्धचिन्तामणि पृष्ठ १०६ ॥ तथा शुक्रबृहस्पती अप्टादशैते विष्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः ।
     २४१। ३-४ ॥

३. यही बृहस्पति देवों का पुरोहित था। इसने प्रधंशास्त्र की रचना की थी। यह चकवर्ती मरत्त से पहले हुआ था। द० — महाभारत शान्ति ० ७४।६॥

४, बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदीदतानां कव्यानां कव्यानां कव्यानां क्रायासम् मोवाच । महाभाष्य प्र. १, पा० १, ग्रा० १ ॥ तुलना करो – दिव्यं वर्षसहस्र- प्रकृतिप्रत्यय विभाग नहीं हुया था। प्रथमतः इन्द्र ने शब्दोपदेश की प्रतिपदण है- स्वा प्रक्रिया की दुस्हता को समझा, और उसने पदों के प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा शब्दोपदेश प्रक्रिया की प्रकल्पना को। इस का साक्ष्य तैत्तिरीय संहिता ६।४१७ में मिलता है—

वान्वं पराच्यव्याकृताबदत् । ते देवा इन्द्रश्रव्यक्, इमां नो बान्नं व्याकृषिति । तामिन्द्रो मध्यतोऽवकम्य व्याकरोत् ।

इस की व्याख्या करते हुये सायणाचार्य ने लिखा है

तामखण्डां वाचं मध्ये विचित्रद्य प्रकृतिपस्ययविभागं सर्वत्रा-करोत् ।°

धर्यात् —वाणी पुराकाल में प्रव्याकृत (=व्याकरण-सम्बन्धी प्रकृति-प्रत्ययादि संस्कार से रहित अखण्ड पदरूप) वोली जाती थी। देवों ने [अपने राजा] इन्द्र से कहा कि इस वाणी को व्याकृत (=प्रकृति-प्रत्ययादिसंस्कार से युक्त) करो। = इन्द्र ने उस वाणी को मध्य से तोड़ कर व्याकृत (=प्रकृतिप्रत्ययादिसंस्कार से युक्त) किया।

#### माहेश्वर सम्प्रदाय

व्याकरणशास्त्र में दो माग अथवा सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं। एक रेन्द्र और दूसरा माहेश्वर अथवा शैव। वर्तमान प्रसिद्धि के अनुसार कातन्त्र व्याकरण ऐन्द्र सम्बदाय का है, और पाणिनीय व्याकरण शैव सम्प्रदाय का।

महाभारत के शान्तिपर्व के अन्तर्गत शिवसहस्रनाम में लिखा है-वेदात षडङ्कान्युद्वत्य । २८३।६२ ॥

इस से स्पष्ट है कि बृहस्पति के समान शिव ने भी षडङ्गों का प्रवचन किया था। निरुक्त १।२० के —

बिल्नग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च। वचन में बहुवचन निर्देश भी इस बात का संकेत करता है कि वेदाङ्गों के आद्य प्रवचनकर्ता ग्रनेक व्यक्ति थे।

किन्द्रो वृहस्पतेः सकाशात् प्रतिपदपाठेन शब्दान् पठन् नान्तं जगामेति । प्रक्रिया-कौमुदी भाग १, पृष्ठ ७। सम्भवतः यह पाठ महाभाष्य से भिन्न किसी ग्रन्य से इद्वृत किया है।

१. तुलना करी—मैं०सं० ४।१८।। का०सं० २७।३।। कपिन्सं० ४२।३॥ स(इन्द्रो)वाचैव बाचं व्यावतंत्रद्। मैं०सं० ४।१४।८॥ शत० ४।१।३।११॥ - २. सायण वहण्याच्य उपोद्द्यात, पूना संस्क० भा० १, पृथ्ठ २६॥ माहेश्वर तन्त्र के विषय में अगले अध्याय में विस्तार से लिखेंगे। व्याकरण का बहुविध प्रयचन

पूर्व लेख से विस्पष्ट है कि व्याकरण वाङ्मय में ऐन्द्र तन्त्र सब से प्राचीन है। तदनन्तर अनेक वैयाकरणों ने व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया। उन के प्रवचनभेद से अनेक व्याकरण-ग्रन्थों को रचना हुई।

पाशिति से प्राचीन = ५ व्याकरशा-प्रवक्ता

इन्द्र से लेकर आज तक कितने व्याकरण बने, यह अज्ञात है। पाणिनि ने अपने शास्त्र में १० प्राचीन आचार्यों का नामनिदेशपूर्वक उल्लेख किया है। इन के अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन १६ आचार्यों का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। १० प्रातिशास्य भीर ७ अन्य वैदिक व्याकरण उपलब्ध या जात हैं। इन प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों में ४६ प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि किन्हीं प्रातिशाख्यों में शिक्षा तथा छन्द का समावेश उपलब्ध होता है, तथापि प्रातिशास्यों को वैदिक व्याकरण कहा जा सकता है। ग्रतः प्रातिशाख्यग्रन्थों में स्मत ग्राचायं भी अवश्य ही व्याकरणप्रवक्ता रहे होंगे। उन की व्याकरणप्रवक्ता आचार्यों में गणना करने पर पूनरुक्त नामों को छोड कर लगभग ५५ पिच्यासी प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता आचार्यों के नाम हमें जात हैं। परन्तु इस ग्रन्थ में हम केवल उन्हीं ग्राचार्यों का उल्लेख करेंगे, जो पाणिनीय अध्टाध्यायी में निर्दिष्ट हैं, तथा जिन के व्याकरणप्रवक्ता हं।ने में प्रन्य सुदृढ़ प्रमाण मिलते हैं। प्रातिशाख्यों में निर्दिष्ट ग्राचार्यों का केवल नामोल्लेख रहेगा, विशेष वर्णन इस प्रन्थ में नहीं किया जायेगा।

#### आठ व्याकर्ग-प्रवका

अविचीन अन्यकार प्रधानतया आठ शाब्दिकों का उल्लेख करते हैं। हैमबृहद् वृत्त्यवचूणि में पृष्ठ ३ पर निम्न आठ व्याकरणों

१. ग्राचित्रालि (श्र० ६।१।६२),काश्यप (श्र० १।२।२४), गार्थ्य (श्र० ६)३। २२),गालव (श्र० ७)१।७४),चाकवर्मण (श्र० ६)१।१३०), भारद्वाज (श्र० ७) २,६३), ग्राकटायन (श्र० ३।४।१११), श्राकत्य (श्र० १)१।१६), सेनक (श्र० ४।४।११२), स्फोटायन (श्र० ३)१।१२२)।

२. व्याकरणमध्टप्रभेदम् । दुर्गं निष्कतवृत्ति (ग्रानन्दाध्यमं सं०) पृष्ठ ७४ । व्याकरणेऽव्यष्टधाभिन्ने सक्षणैकदेशो विक्षिप्तः । दुर्गं निष्कतवृत्ति, पृष्ठ ७८ ।

का उल्लेख है-

ब्राह्ममैशानमैन्द्रं च प्राजापत्यं बृहस्पतिम्। त्वाष्ट्रमाथिशलं चेति पाणिनीयमथाः टमम्।।

इस में जो ग्राठ ब्याकरण गिनाए हैं,वे हैं - बाह्म, ऐशान (= भैत) ऐन्द्र, प्राजापत्य, बाहंस्पत्य, त्वाष्ट्र, आपिशल ग्रीर पाणिनीय। ऋग्वेद कल्पद्रुम में यामलाष्ट्रक तन्त्र निर्दिष्ट निम्न आठ व्या-

करण उद्धृत हैं "-

बाह्य, चान्द्र, याम्य, रीद्र, वायंव्य, वारुण, सीम्य, वैरुणव । कोपदेव ने अपने कविकल्पद्रुम ग्रन्थ के आरम्भ में निम्न आठ वैयाकरणों का उल्लेख किया है-

इन्द्रण्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः। पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्द्रप्रदेशाब्दिकाः ॥

इन में शाकटायन पद से आर्वाचीन जैन शाकटायन अभिप्रेत है, वा प्राचीन वैदिक शाकटायन, यह ग्रस्पष्ट है। भोजविरचित सरस्वतीकण्टाभरण की एक टीका में भी 'ग्रष्ट व्याकरण' का उल्लेख है। भास्कराचार्यप्रणीत लोलावती के किसो-किसी हस्तलेख के ग्रन्त में भ्राठ व्याकरण पढ्ने का उल्लेख उपलब्ध होता है। विकम की षष्ठ-शताब्दी वा उससे पूर्वभावी निरुक्तवृत्तिकार दुर्णाचार्य 'ठवा-करणमध्टप्रभेदम्' इतना ही संकेत करता है। उस के मत में ये आठ व्याकरण कौन से थे, यह अज्ञात है। पूर्वोक्त इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्न, आपिणलि, पाणिनि, श्रमर श्रीर जैनेन्द्र (=पूज्यपाद=देवनन्दी) विरचित ये सात स्थाकरण उस के मन में भी माने जा सकते हैं। आठवां यदि शाकटायन को मानें, तो निश्चय ही वह पाणिनि से पूर्व-

सुिंताष्ट, व्याकरण: । प्रवन्धविन्तामणि, पृष्ठ ६८ ।

१. हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ११४।

सरस्वतीकण्डाभरण दूजा प्रकरण प्रारम्भ : सा च पाणिन्यादि घष्ट-व्याकरणोदित ..... । भारतीय विद्या, वर्ष ३, ग्रन्डु १, पृष्ठ २३२ में उद्धृत ।

६ छ्टौ व्याकरणानि षट् च भिषजां क्याचण्ट ताः संहिताः

४. ग्रानन्दाश्रम संस्क० पृष्ठ ७४। ४.पं० सदाशिव लक्ष्मीघर कात्रे ने शताथ भाष्यकार हरिस्वामी को वैकमाब्द प्रवर्तक विकमादित्य का सम-कालिक सिद्ध किया है। देखी ग्वालियर से प्रकाशित विक्रम-द्विसहस्राब्दी स्मारक ग्रन्य । तदनुसार ग्राचार्य दुर्ग को विकम पूर्व मानना होगा । क्योंकि

भावी वैदिक शाकटायन होगा, क्योंकि अर्वाचीन जैन शाकटायन का काल विक्रम को ६ वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है।

अमर शब्द से सम्भवतः नामिलङ्गानुशासन का कर्ता अमरिसह अभिन्ने त है। श्रमरिसहकृत शब्दानुशासन का उल्लेख सन्यत्र नहीं मिलता। लौकिकी किंवदन्ती से इतना ज्ञात होता है कि अमरिसह महाभाष्य का प्रकाण्ड पण्डित था। कुछ वर्ष हुए पञ्जाब प्रान्तीय जैन पुस्तक-भण्डारों का एक सूचोपत्र पञ्जाब यूनिविसटी लाहौर से प्रकाशित हुन्ना है। उसके भाग १ पृष्ठ १३ पर श्रमरिसहकृत उणादि-वृत्ति का उल्लेख है। यह अमरिसह नामिलगानुशासनकार है वा भिन्न ब्यक्ति, यह श्रभी स्रजात है।

#### नव व्याकरण

रामायण उत्तरकाण्ड (३६।४७) में नव व्याकरण का उल्लेख है। महाराज राम के काल में ग्रनेक व्याकरण विद्यमान थे, इसका निवेंश रामायण किष्किन्धा काण्ड (२।२६) में मिलता है। भण्डार-कर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के संग्रह में 'गीतासार' नामक ग्रन्थ का एक हस्तलेख है, उसमें भी नव व्याकरण का उल्लेख है। इस ग्रन्थ का काल ग्रजात है। श्रीतत्त्वविधि नामक वैष्णव ग्रन्थ में निम्न नी व्याकरणों का उल्लेख मिलता है—

#### ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कीमारं शाकटायनम्। सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम्।।

हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी ने अपनी निश्क्तटीका के प्रारम्भ में दुर्गाचायं का धादरपूर्वक स्मरण किया है। ऐसी अवस्था में दुर्गाचायं ने किन आठ व्याकरणों की ग्रोर संकेत किया है, यह बताना कठिन है।

- १. जैन साहित्य ग्रोर इतिहास, प्र० सं० पृष्ठ १६०, डि० सं० पृष्ठ १६६।
- २. ब्रमरसिहो हि पापीयान् सबँ भाष्यमचूचुरत्।
- ३. सोऽयं नवच्याकरणार्थवेता । मद्रास ला जनंल प्रेस १६३३ का संस्क०।
- ४. देखो पूर्व पृष्ठ १६ टिप्पणी ४।
- ४. गीतासारमिदं शास्त्रं गीतासारसम् द्भवम् । धत्र स्थितं बहाजानं वेद-शास्त्रसमुख्ययम् ॥ ४४ ॥ प्रष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च । निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम् ॥ ५७ ॥ हस्तलेख नं० १६४, सन् १८८३-८४ ।

रामायणकाल में कौन से नी व्याकरण विद्यमान थे, यह अज्ञात है।

#### पांच व्याकरण

काशिका वृत्ति (४।२।६०) में पांच व्याकरणों का उल्लेख मिलता है। परन्तु उसमें सथवा उसकी टोकास्रों में नाम निर्दिष्ट नहीं हैं। सम्भवतः ये ऐन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, काशकृतस्त और स्रापिशन होंगे।

व्याकरण-शास्त्रों के तीन विभाग

थाज तक जितने व्याकरणशास्त्र बने हैं, उनको हम तीन विभागों में बांट सकते हैं। यथा —

१. छान्दसमात्र - प्रातिशाख्यादि ।

२. लोकिकमात्र-कातन्त्रादि ।

३. लौकिक वैदिक उभयविध—ग्रापिशल, पाणिनीयादि ।

इन में लौकिक ब्याकरण के जितने ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, वे सब पाणिनि से ग्रवीवीन हैं।

# व्याकरण-प्रवक्ताश्रों के दो विभाग

इस समय हमें जितने व्याकरणप्रवक्ता ग्राचार्यों का ज्ञान है, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं —

१. पाणिनि से प्राचीन । २. पाणिनि से श्रविचीन ।

### पाणिनि से प्राचीन स्राचार्य

पाणिन ने अपने बब्दानुशासन में आपिशलि, काश्यप, गाग्ये, गालव, चाकवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकत्य, सेनक और स्फोटायन इन दश शाब्दिकों का उल्लेख किया है। इन से अतिरिक्त शिव = महेश्वर, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, पौष्करसादि, चारायण, काशकृत्सन, शन्तनु, वैयाद्र्यपद्य, माध्यन्दिनि, रौढि, शौनिक, गोतम और व्याडि, इन सोलह आचार्यों का उल्लेख अन्यत्र मिलता है।

१. व्याकः द० द० पृष्ठ ४३७ । २. पञ्चव्याकर्णः।

३. कुछ लोग पञ्च व्याकरण का अयं सूत्रपाठ, बातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ और लिङ्गानुशासन समभते हैं। तथा अन्य-पदच्छेद, समास, अनुवृत्ति, वृत्ति और उदाहरण। यदि यह कल्पना मानी जाये, तो 'पञ्चाङ्ग-अग्रकरणः' निर्देश होना चाहिये।
४. देखो पूर्व पृष्ठ ६३ टि० १।

## प्रातिशास्य आदि वैदिक स्याकरणप्रवक्ता

प्रातिशास्य — यद्यपि प्रातिशास्य तत्-तत्-चरणों के व्याकरण है, तथापि उन में मन्त्रों के संहितापाठ में होने वाले विकारों का प्रधान-तथा उल्लेख है। जिससे पदपाठस्थ मूल पदों के परिज्ञान में सुविधा होवे। इसी प्रकार इन में पदपाठ एवं कमपाठ सम्बन्धी आवश्यक नियमों का निद्रंत है। यामक के मतानुसार संहिता के सूल पदगाठ को आधार बनाकर सब चरणों के प्रातिशास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा पदसाधृत्व के अनुशासन की उन में आवश्यकता हो नहीं पढ़ी। अतः उनकी गणना प्रधानतया शब्दानुशासन पन्थों में नहीं की जा सकती। इस समय निम्न प्रातिशास्य प्रन्य उपलब्ध होते हैं—

- १. ऋक्यातिश स्य शीनककृत ।
- २. वा जसनेयप्र तिशास्य -कात्यायनकृत ।
- ३. सामप्रातिशास्य (पुष्प या फुल्ल सूत्र) बररुचिकृत<sup>3</sup> ?
- ४. अथवंत्रातिशास्य ....। ५. तैतिरीयप्रातिशास्य ....।
- ६. मैत्रायणीयपातिशास्य----।

इन के अतिरिक्त चार प्रातिशाख्यों के नाम प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं—

- ७. म्राङ्कलायनप्रातिशास्य भागाः च. बाष्कलप्रातिशास्य भागाः
- €. शांखायनप्रातिशाख्य ···। १०. चारायणप्रातिशाख्य ···।
- प्रातिसाला पादि के विषय में इस प्रन्थ के २०वें प्रध्याय में (भाग २, पृष्ठ २०४-३४१ तक) विस्तार से लिखा है, वहां देखना चाहिए।
  - २. पदप्रकृतीनि सर्वनःणानां पावंदानि । निह० १ । १७ ॥
- ३. बन्दे वररुवि नित्यमूहाड्येः पारदृश्वनम् । पोतो विनिमितो येन फुल्ल-सूत्रधर्तरत्नम् । हरदत्तविर्वित सामवेदसर्वानुक्रमणी, ऋक्तन्त्र के सन्त में मुद्रित, पृष्ठ ७ ।

४.यह प्रातिशास्य ग्रवाय्य है। नाप्याश्वलायनाचार्यादिकृतप्रातिशास्यसिद्धम्। बाज । प्रान्तभाष्य, महास संस्क । पृष्ठ ४।

४. उपद्भाते नाम सन्धिर्वाष्कवादीनां प्रसिद्धस्तस्योदाहरणम् · । शांखायम षौतमाष्य १२ । १३ । ४ ।।

- ६. अलवर राजकीय हस्तलेख संग्रह सूचीपत्र ग्रन्थ संख्या १७।
- ७. यह प्रातिशास्य सप्राप्य है। देवपालविरचित लौगालिगृह्यभाष्य में यह

ऋन्प्रातिशाख्य निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन है, अन्य प्राति-शाख्यों के विषय में हम ग्रभी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते।

ग्रन्थ वैदिक व्याकरण - प्रातिशाख्यों के स्रतिरिक्त तत्सदृश अन्य निम्ननिद्धिट वैदिक व्याकरण उपलब्ध होते हैं --

- १. ऋक्तन्त्र' शाकटायन या ग्रीदव्रजि प्रणीत।\*
- २. लघु ऋक्तन्त्र....।
- ३. ग्रथवंचतुरध्यायी-शीनक अथवा कीत्स प्रणीत ।
- ४. प्रतिज्ञासूत्र कात्यायनकृत ?
- ५. भाषिकसूत्र-कात्यायनकृत ?
- ६. सामतन्त्र-ग्रीदविज या गाग्यं कृत" ?
- ण्यक्षरतन्त्र—ग्रापिशलि कृत ।

उद्धृत है—"तथा च चारायणिसूत्रम् "'पुरुकृते च्छच्छ्योः, इति पुरु शब्दः कृतशब्दश्च लुप्यते यथासंख्यं छे छे, परतः । पुरु छदनं पुच्छम्, कृतस्य छ्मिति"। प्र । १ ॥ पृष्ठ १०१, १०२ ।

- ऋक्तन्त्र का संबन्ध सामवेदीय राणावनीय शाला से है—'राणायनीया-नामृक्तन्त्रे प्रसिद्धा विसर्जनीयस्य अभिनिष्ठानास्या इति'। गोभिलगृह्य भट्ट नारायणभाष्य २।६.१४॥
- २. ऋक्तन्त्रव्याकरणे जाकरायनोऽपि-इदमक्षरं छन्दो …। नागेश, लघुआब्दे-ग्टुशेखर, भाग १. पृष्ठ ७ । ऋचां तन्त्रव्याकरणे पञ्च संख्याप्रपाठकम् । आकटायनदेवेन द्वात्रिशत् खण्डकाः स्मृताः। हरदस्तकृत सामसर्वानुक्रमणी, ऋक्तन्त्र कं सन्त में मृद्रित, पृष्ठ ३ । तथा ऋक्तन्त्रव्याकरणस्य छान्दोग्यलक्षणस्य प्रणेता छोदयजिरप्यसूत्रयत् ः। शब्दकीस्तुभ १।१।६।। स्रनन्तसंयोगमध्ये यमः पूर्वगुणः (ऋक्तन्त्र १। २) इत्योदयजिरपि । पाणिनीय शिक्षा की शिक्षाप्रकाश टीका, शिक्षासंग्रह पृष्ठ ३८८ इत्यादि ।
  - ३. ह्विटनी के हस्तलेख के अन्त में शीनक का नाम है। बालशास्त्री गढरे बालियर के संग्रह से प्राप्त चतुरध्यायों के हस्तलेख के प्रत्येक धध्याय के बालियर के संग्रह से प्राप्त चतुरध्यायों के हस्तलेख के प्रत्येक धध्याय के प्राप्त में—"इत्यथवंवेद कीत्सरयाकरणे चतुरध्यायिकायों "" पाठ उपलब्ध प्राप्त में—"इत्यथवंवेद कीत्सरयाकरणे चतुरध्यायिकायों "" पाठ उपलब्ध होता है। यह हस्तलेख ग्रब ग्रोरियण्टल मैनुस्कृष्ट्स लायजेरी उज्जैन में सुरक्षित है। देखी-न्यू इण्डियन एण्डिक्वेरी, सितस्बर १९३६ में पं सदाधिय एल० कान्ने का लेख।
    - ४. सामतन्त्रं प्रवक्ष्यामि सुखार्थं सामवेदिनाम् । ग्रीदविजञ्जतं सूक्ष्मं साम-गानां सुखावहम् ॥ हरदत्तविरचित सामवेदसर्वानुकमणी पृष्ठ ४ । सामतन्त्रं तु

इन में से प्रथम पांच ग्रन्थों में प्रातिशाख्यवत् प्रायः वैदिक स्वरादि कार्यों का उल्लेख है। संख्या ४-५ शुक्लयजुः प्रातिशाख्य के परि-शिष्ट रूप हैं। श्रन्तिम दो ग्रन्थों में सामगान के नियमों का वर्णन है। प्रातिशाख्यों के प्रवक्ता और व्याख्याताग्रों का वर्णन २८ वें अध्याय में करेंगे।

## प्रातिशास्य ग्रादि में उद्धृत ग्राचार्य

इन प्रातिशाख्य ग्रादि वैदिक ग्रन्थों में निम्न आचार्यों का उल्लेख मिलता है—

१. ग्रानिवेदय'-ते. प्राठ हाथा। मैठ प्राठ हाथा।

- २. स्रान्नवेदयायन तै० प्राट १४।३२॥ मै० प्राट २।२।३२॥
- ३. श्रन्यतरेय ऋ० प्रा० ३।२२॥
- ४. स्नागस्त्य ऋ० प्रा० वर्ग १।२॥
- थ्. श्रात्रेय-तै । प्राव शावशा श्राहणा मै । प्राव शावशाशाहा ।।।
- ६. इन्द्र-ऋक्तन्त्र १।४॥
- ७. उख्य —तै० प्रा० = १२२॥ १०।२०॥ १६२३॥ मै० प्रा०
- द. उत्तमोत्तरीय-तै० प्रा० दार्गा
- ह. **ग्रोदयजि** ऋक्तन्त्र २।६।१०।।
- १०. स्रोपशिव-वाज० प्रा० ३।१३१।। भाषिकसूत्र २।२०,२२।।
- ११. काण्डमायन—तै० प्रा० हाशा १६।७१। मै० प्रा० हाशा राइ।७॥
- १२. कास्यायन-वाज० प्रा० ८।५३॥
- १३. काण्य-याज० प्रा० १।१२३, १४६॥
- १४. काइयप-वाज० प्रा० ४।४।। ५।४०॥
- १४. को विडन्य ते व प्राव प्रावदा। १६।३॥ १६।२॥ मै व प्राव

गार्खेणेस्येवं वयमुपदिष्टाः प्रामाणिकैरिति सस्यवतः । ग्रक्षरतन्त्र भूमिका पृ० २ ।

- प्रातिकारूय की टीकायों में कहीं कहीं 'स्राप्तिवेश्य' योर 'याप्ति-वेदयायन' नाम भी मिलता है। अप्तिवेश्य का गृह्यसूत्र छप गया है।
  - २. चतुरध्यायी ३ । ७४ में 'म्रान्यतरेय' पाठ है ।
  - ३. ज्ञां॰ खारण्यक ७ । २ में भी निविष्ट है।
- ४. नारदीय-शिक्षा में 'प्राचीनौदलजि' का उल्लेख मिलता है। देखी— शिक्षासंग्रह पृष्ठ ४४३। ५. देखी—स्थिवर कौण्डिन्य नाम।

1131312 118131 SIELSII SIELEII

१६. कौहलीपुत्र-तै० प्रा० १७।२॥ मै० प्रा० २।५।२॥

१७. गार्ग्य — ऋ० प्रा० १।१५॥ ६।३६॥ ११।१७,२६॥ १३।३१॥ वाज० प्रा० ४।१६७॥

१८. गौतम-नै० प्रा० १।३०॥ मै० प्रा० ११४०॥

१६. ज तूकर्व -वाज० प्रा० ४।१२४, १६०॥ ४।२२॥

२०. तैतिशीयक-तै० प्रा० २३।१७। तैसिरीय, तै० प्रा० २३।१६।।

२१. दाल्म्य-वाजि० प्रा० ४।१६'।

२२. नेगी - ऋतःत्र राहाहा। ४।३।२॥

२३. पञ्चाल-ऋ० प्रा० २।३३॥

२४. पाणिनि—लघु ऋक्तन्त्र, पृष्ठ ४६॥

२५. पीब्करसादि—तै० प्रा० ४।३७, ३८॥ १३।१६॥ १४।२॥ १७।६। मै० प्रा० ४।३६, ४०॥ २।१।१६॥ २।४।६॥

२६. प्राच्य पञ्चाल—ऋ० प्रा० २।३३, ८१॥

२७. ब्लाक्षायण ते प्रा० हादा। १४।११, १७॥ १८।४॥ मै० प्रा० हादा २ ६।२, ३॥

२=, व्लाक्ष - तेव प्राव प्रावेद्या हाद्या १४।१०, १७॥ १८।४॥ मैव प्राव प्राथवा हाद्या शहा।

२६. बाभ्रह्म - ऋ० प्रा० ११।६५॥

३०. बृहस्यति—ऋक्तन्त्र शारा।

३१. बह्या-ऋक्तल शासा

३२. भरद्वाज-ऋतन्त्र १।४॥

३३. भारद्वाज-तै० प्रा० १७।३॥ मै० प्रा० २।४।२॥ भाषिक-सूत्र २।१६॥ ३।६॥

३४. माझध्य -ऋ० प्रा० वर्ग १।२॥

३५. म:चाकीय—ते० प्रा० १०।२२॥

३६. माण्डुकेय<sup>3</sup> — ऋ० प्राठ वर्ग १।२।। ३।१४।।

१. बाभ्रज्य-जाल क्रायनों का विरोध, काशिका ४। ३। ११४;६। २।३७॥ सांव साव ७। १६ में बाभ्रव्य को पाञ्चाल चण्ड नाम से स्मरण किया है।

२. द्र०-- बां० प्रा० ७ । २ ।।

३. ह्रस्वमाण्डू हेय-ऐ० मा० ३।२।१,६; बांबमाव ७।१३; =1१, ११॥

३७. माध्यन्दिन-वा० प्रा० दा३४॥

३८. मीमांसक—तै॰ प्रा० १।४१॥

३६. यास्क—ऋ० प्रा० १७।४२॥

४०. बाडबी (भी) कर-तै० प्रा० १४।१३॥

४१. बारसप्र—ते० प्रा० १०।२३। मै० प्रा० १०।२३॥

४२. बाल्मीकि — तै० प्रा० ४।३६॥ १८।६॥ मै० प्रा० ४।३८॥ २।६॥ २ ३०। ६.४॥

४३. वेदभित्र-ऋ० प्रा० १।५१॥

४४. व्याडि—ऋ० प्रा॰ ३।२३, २८।। ६।४३।। १३।३१, ३७।।

४५. ज्ञाकटायन—ऋ०प्रा० १।१६॥ १३।४६॥ वाज०प्रा० ३।६, १२,६६॥ ४ ५,१२६,१६१॥ शौ० च० २।२४॥ ऋक्तन्त्र १।१॥

४६. शाकल (= शाकल्य के अनुसायी) - ऋ पाठ ११६४॥ ११।१६, ६२॥

४७. शाकत्य'— ऋ० प्रा० ३।१३, २२॥ ४।१३॥ १३।३१। वाज० प्रा० ३।१०॥

४८. शाकल्यविता-- ऋ० प्रा० ४।४॥

४६. जांखमित्रि—शी० च० ३।७४॥

४०. शांखायन - ते० प्रा० १४।७॥ मै० प्रा० २।३।७॥

४१. शूरबीर - ऋ० प्रा० वर्ग १।३॥

४२. शूरवीर-मुत' - ऋ प्रा० वर्ग १।३॥

४३. शंत्यायन—तै० प्रा० श्राप्ता १७।१,८॥ १८।२॥ मै०प्रा० २।श्राशा राश्राहा। राहार ३॥

प्रथः श्रोनक-ऋ प्रा० वर्ग १।१॥ वा० प्रा० ४।१२२॥ श्रथ० प्रा० १।२॥ श्रो० च० १।=॥ २।२४॥

४४. स्थविर कौण्डिन्य - तै० प्रा० १७।४॥3

४६. स्थविर ज्ञाकल्य<sup>४</sup>—ऋ० प्रा० २। दशा

१. स्यविर जाकस्य — ऋ ० घा० २ । ८१; ऐ० काट ३ । २ । ६; शां० घा० ७ । १७; ८ । १, ११ ।। २. जीरवीर माण्डूकेय — शां० घा० ७ । २ ॥

तै० प्रा० १ । ४० के माहिषेय भाष्य में भी यह उद्धृत है ।

४. द्र०-इसी पृष्ठ की टि० १॥

४७. सांकृत्य-तै० प्रा० व्यारता। १०१२१॥ १५।१६॥ मै० या॰ टार्गा १०१२०१। राष्ट्राहणा

५८. हारीत-ते० प्रा० १४।१८॥

प्र. नकुलमुख-ऋक्तन्त्र ३।४।१० को टीका में स्मृत ।।

इन ४६ म्राचार्यों में घनेक आचार्य व्याकरण-शास्त्र के प्रवक्ता रहे होंगे। इस ग्रन्थ में इन में से केवल १० आचार्यों का उल्लेख किया है। शेष आचार्यों के विषय में प्रन्य सुदृढ़ प्रमाण उपलब्ध न होने से कुछ नहीं निखा।

पाणिनि से ग्रवीचीन ग्राचार्य

पाणिनि से अर्वाचीन अनेक आचार्यों ने व्याकरणसूत्र रचे हैं। उन में से निम्न आचार्य अधान हैं-

| of filled angers                                         | 1                   | Salta)              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| 8                                                        | कातन्त्र            | २००० वि०पू०)        |  |  |  |
| २. चन्द्रगोमी                                            | चान्द्र (           | (१००० वि०पू०)       |  |  |  |
|                                                          | क्षपणक (            | वि अथम शताब्दी)     |  |  |  |
| ३. क्षपणक                                                | 43-                 | (सं० ५०० से पूर्व)  |  |  |  |
| ४. देवनन्दी (दिग्वस्त्र)                                 |                     | 40 100 000          |  |  |  |
| ५. वामन                                                  | बिश्रान्तविद्याधर । | (सं0 ४००-६००)       |  |  |  |
|                                                          | अकल इ व्याकरण       | (40 900-500)        |  |  |  |
| ६. अकलेब्रु                                              | चैन साहरायन         | (सं० =७१-६२४)       |  |  |  |
| ७. पाल्यकीर्ति                                           | वीच सामानामा        | (सं ६१४-६४०)        |  |  |  |
| ः शिवस्वामी                                              |                     | (de clares)         |  |  |  |
| ह. भोजदेव                                                | सरस्वतीकण्ठाभरण     | (सं० १०७४-१११०)     |  |  |  |
|                                                          | बुद्धिसागर          | (前 2 年 )            |  |  |  |
| १०. बुद्धिसागर                                           |                     | (सं० ११४४-१२२०)     |  |  |  |
| ११. हेमचन्द्र                                            | हैमञ्याकरण          | (सं० १२०० से पूर्व) |  |  |  |
| १२. भद्रेश्वरसूरि                                        | दीपक                | (40 34,00 9.1       |  |  |  |
| १३. अनुभूतिस्वरूप                                        | सारस्वत             | (संव १३००)          |  |  |  |
| 8 3. M. M. M. M.                                         | मुग्धबोध            | (सं० १३००-१३४०)     |  |  |  |
| १४. बोपदेव                                               |                     | (वि० १३वीं शताब्दी) |  |  |  |
| १५. कमदीव्यर                                             | जौमर                | (बि॰ १४वीं शताब्दी) |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | सुपद्म              |                     |  |  |  |
| ्र —िन्चित्र भी ह                                        | इस प्रति ग्रवाचीन   | व्याकरणकतो हुए हैं। |  |  |  |
| इन से अतिरिक्त भी कुछ अति अर्वाचीन ब्याकरणकर्ता हुए हैं, |                     |                     |  |  |  |
|                                                          |                     |                     |  |  |  |

उन के प्रत्य या तो नाममात्र के व्याकरण हैं अथवा अप्रसिद्ध हैं। अतः उनका वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया जायगा। अब अगले श्रध्याय में पाणिनीय-तन्त्र में अनुल्लिखित तथा पाणिनि से प्राचीन ग्राचार्यों के विषय में लिखेंगे।

# तृतीय अध्याय

## पाणिनीयाप्टक में अनुन्तिखित प्राचीन आचार्य

इस प्रध्याय में उन प्राचीन व्याकरण प्रवक्ता आचार्यों का वर्णन करेंगे, जिन का उल्लेख पाणिनीय अध्टक में नहीं मिलता। परन्तु वे पाणिनि से पूर्वभावी हैं. तथा जिनका व्याकरण-प्रवक्तृत्व निविवाद है।

## १-शिव महेश्वर (११४०० वि० पूर्व)

शिव अपर नाम महेश्वर प्रोक्त व्याकरण का उल्लेख अनेक प्रन्थों में मिलता है। यथा—

१ — महाभारत शान्तिपर्व के शिवसहस्रनाम में शिव को षडञ्ज का प्रवर्त्तक कहा है —

वेदात् वडङ्गान्युद्धृत्य । २८४ । ६२ ।।

षडङ्ग के अन्तर्गत व्याकरण प्रधान ग्रङ्ग है। श्रतः शिव ने व्याकरण-शास्त्र का प्रवचन किया था, यह महाभारत के वचन से मुतरां सिद्ध है।

२—श्लोकबद्ध पाणिनीय शिक्षा के ग्रन्त में लिखा है— येनाक्षरसमाग्नायमधिगम्य महेश्वरात् । कृत्स्नं थ्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥

इसी क्लोक के माधार पर चतुरंश प्रत्याहार-सूत्र माहेक्वर-सूत्र अथवा क्षिव-सूत्र कहे जाते हैं।

२—हैमबृहद्बृत्यवचूर्णि में पृष्ठ ३ पर लिखा है— ब्राह्ममैशानमैन्द्रञ्च प्राजापत्यं बृहस्पतिम् । त्वाब्द्रमापिशलं चेति पाणिनीयमथाब्दमम् ।।

इसमें ऐशान अर्थात् ईशान (=शिव) प्रोक्त व्याकरण का स्पष्ट उल्लेख है।

४—ऋग्वेदकल्पद्रुम के कर्ता केशव ने यामलाष्टक तन्त्र के उपशास्त्रनिर्देशक कुछ क्लोक उद्धृत किए हैं। वे इस प्रकार हैं— यस्मिन् स्याकरणान्यष्टी निरूप्यन्ते महान्ति च ।। १०॥ तत्राद्यं बाह्यमुदितं द्वितीयं चान्द्रमुच्यते ।
तृतीयं याम्यमाख्यातं चतुर्थं रौद्रमुच्यते ।। ११ ।।
वायव्यं पञ्चमं प्रोक्तं षष्ठं वाष्णमुच्यते ।
सप्तमं सौम्यमाख्यातमब्दमं वैष्णवं तथा ।। १२ ।।
इस में भी रौद्र (= बद्र = शिवप्रोक्त) व्याकरण का निर्देश है ।
प्र—सारस्वतभाष्य में भी लिखा है—
समुद्रवद् व्याकरणं महेदवरे तदर्धकुम्भोद्धरणं बृहस्पतौ ।
तद्भाभागाच्च गतं पुरन्दरे कुशायविन्दूत्पतितं हि पाणिनौ ।।
इस क्लोक से माहेश्वर व्याकरण की विशालता ग्रत्यन्त स्पष्ट है ।
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि शिव ने किसी व्याकरण-शास्त्र का

#### परिचय

वंश-ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार शिव की माता का नाम सुरिभ और पिता का नाम प्रजापित कश्यप था। शिव के १० सहोदर भाई थे। ये भारतीय इतिहास में एकादश रुद्ध कहाते हैं। सम्भवतः शिव इन में ज्येष्ठ था।

शिव के नाम—महाभारत अनुशासन पर्व अ० १७ में शिव-सहस्रनाम-स्तव है। इस में शिव के १००८ नाम वर्णित हैं। शान्ति-पर्व अ० २८४ में भी शिवसहस्रनाम-स्तव है। इस में छः सौ से कुछ ऊपर नाम गिनाए हैं।

नाम-स्तव का महत्त्व—भारतीय वाङ्मय में जिवसहस्रनाम, विष्णुसहस्रनाम, कार्तिकेयस्तव, याजवल्क्य घष्टोत्तरशतनाम ग्रादि ग्रनेक स्तव अथवा स्तोत्र उपलब्ध होते हैं। ये नाम-स्तव अत्यन्त महत्त्वपूणं हैं। इन से स्तोतब्य व्यक्ति के जीवनवृत्त पर महत्त्वपूणं प्रकाश पड़ता है। नामस्तव भी संक्षिप्त इतिहास ग्रथवा चरित-लेखन की एक प्राचीन शैली है। साम्प्रतिक इतिहास-लेखकों ने इन नामस्तवों का कुछ भी मूल्याङ्कन नहीं किया। अतएव उन्होंने इति-हासलेखन में इन नामस्तवों का कुछ भी उपयोग नहीं किया।

तत्र नामपाठे किञ्चिद्धिकानि षट् शतनामान्युपलभ्यन्ते । ७३ वं क्लोक की नीलकण्ठ की व्याख्या ।

२. महाव वन० घ० २३३॥

हमें भी इन नामस्तवों का उपर्युक्त महत्त्व कुछ समय पूर्व ही समभ में आया है। यद्यपि महाभारत अनुशासन पर्व अ०१७ में पठित शिव-सहस्त-नाम स्तवों में ऐतिहासिक ग्रंश के साथ आधिदैविक तथा अध्यात्म ग्रंश का भी संमिश्रण हो गया है, तथापि इस में ऐतिहासिक ग्रंश अधिक है। शिवसहस्तनाम से विदित होने वाले अनेक जीवनवृत्तों की वैदिक लौकिक उभयविध ग्रन्थों से भी पुष्टि होती है। हम महाभारतीय शिवसहस्तनाम-स्तव से विदित होने वाले वृत्त में से कतिपय महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख आगे करेंगे।

प्रधान नाम-शिव के शिव, शर्व, भव, शंकर, शम्भु, पिनाकी, शूलपाणी, महेश्वर, महादेव, स्थाणु, गिरीश, विशालाक्ष और व्यम्बक

प्रभृति प्रधान और प्रसिद्धतम नाम हैं।

शवं-भव-शतपथ १।७।३। द में लिखा है कि प्राच्यदेशवासी शिव के लिए शवं शब्द का व्यवहार करते हैं, और बाहीक' भवका'।

महादेख-महाभारत कर्णपर्व ३४। १३ के अनुसार त्रिपुरदाह रूपी महत्त्वपूर्ण कार्य के कारण शिव का 'महादेव' नाम प्रसिद्ध हुआ।

स्थाण - महाभारत अनुशासन पर्व प० व४ श्लोक ६०-७२ के अनुसार शिव ने देवों के हित की कामना से उनकी प्रार्थना पर प्राविष्नुतब्रह्मचर्य वत घारण किया। इसलिए शिव को ब्रह्मचारी, उद्ध्वंरिता, उद्ध्वंलिङ्ग, और उद्ध्वंशायी (=उत्तानशायी) भी कहते हैं। यत: शिव ने नित्य ब्रह्मचर्य के कारण पावंती में किसी वंशकर (=पुत्र) को उत्पन्न नहीं किया, इस कारण शिव का एक नाम स्थाण भी प्रसिद्ध हुआ। शिवोक में भी फलशाखा-विहीन शुष्क वृक्ष (ठूंठ) के लिए स्थाण शब्द का व्यवहार होता है।

विशालाक-महाभारत अनुशासन पर्व १७।३७ में विशालाक्ष नाम

१. संतलज से सिधुनद पर्यन्त का देश । पञ्चानां सिन्धुपण्ठानामनन्तरं ये समाजिताः । याहीका नाम ते देशाः । महा० कर्णं० ४४।७।।

२. दावं इति यथा प्राच्या बाचक्षते, भव इति यथा बाहीकाः।

३. महा० धनु० १७।७४॥ ४. महा० धनु० १७।४६॥ अध्वरेताः — प्रविष्तुतब्रह्मचर्यः । अध्वेतिङ्गः — घघोलिङ्गो हि रेतः सिचित, न तूर्ध्वेतिङ्गः । अध्वेशायी — उत्तानशायी — इति नीलकण्ठः ।

४. स्थिरलिङ्गदेच यक्तित्यं तस्मात् स्थाणुरिति स्मृतः ॥ नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदा स्थितम् ॥ महा० अनु० १६१ । ११, १४ ॥

पढ़ा है। यह नाम शिव की राजनीति-विषयक दीर्घदृष्टि को प्रकट करता है। कौटित्य ने अपने अर्थशास्त्र में विशालाक्ष नाम से शिव के सर्थशास्त्र के अनेक मत उद्धृत किए हैं।

शिव परमयोगी थे, परन्तु देवों की प्रार्थना पर उन्होंने तात्का-लिक देवासुर संग्रामों में ग्रनेक बार महत्त्वपूणं भाग लिया। उनमें त्रिपुरदाह एक विशेष घटना है। यह एक ऐसा महान् कायं था, जिसे ग्रन्य कोई भी देव करने में ग्रसमधं था। ग्रतएव त्रिपुरदाह के कारण शिव देव से महादेव बने। समुद्रमन्थन के समय लोककल्याण के लिए शिव का दिप गन करना, श्रीर योगज-शक्ति से उसे जीणं कर देना भी एक ग्राश्चर्यमयी घटना थी। इसी प्रकार दक्ष प्रजापित के यज्ञ का घ्वंस भी एक विशेष घटना थी। इसी में इन्द्र के भ्राता पूषा का दन्त भग्न हुग्रा था।

गुरु—हेमचन्द्र कृत अभिधानचिन्तामणि कोष की स्वोपज्ञ टीका में शेष के कोष का एक वचन उद्घृत है। उस में शिव का नाम गुह्मगुरु लिखा है। उससे विदित होता है कि शिव जन्म से ही परम ज्ञानी थे। उन्होंने किसी से विद्याध्ययन नहीं किया था, अर्थात् वे साक्षात्-

कृतधर्मा थे।

शिव का शास्त्रज्ञान—भारतीय वाङ्मय में ब्रह्मा के साथ-साथ शिव को भी अनेक विद्याओं का प्रवतंक माना गया है। महाभारत शान्तिपवं अ०१४२। ४७ (कुम्भघोण संस्क०) में सात महान् वेदपारगों में शिव की गणना भी की है। महाभारत के इसी पवं के अ०२५४ में लिखा है—

सांख्याय सांख्यमुख्याय सांख्ययोगप्रवर्तिने ॥ ११४ ॥ गीतवादित्रतस्वज्ञो गीतवादनकप्रियः ॥ १४२ ॥ ज्ञिल्पिकः ज्ञिल्पिनां श्रेष्ठः सर्वज्ञलपप्रवर्तकः ॥ १४८ ॥

अर्थात्—शिव सांख्ययोग ज्ञान का प्रवर्तक, गीतवादित्र का तत्त्वज्ञ, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा सर्वेविध शिल्पों का प्रवर्तक था।

महाभारत शान्तिपर्व २८४। ८२ में शिव को वेदाङ्गों का भी प्रवर्तक कहा है-

वेदात् षडङ्गान्युद्ध्स्य ।

१. तुलना करो-इन्द्र का बूत्र-वय से महेन्द्र बनना (इन्द्र प्रकरण में देखें )।

२. पूब्लो दन्तविनाशकः । महा० शान्ति० २८४ । ४८ ॥

मत्स्य पुराण झ० २५१ के आरम्भ में विणित १८ प्रख्यात वास्तु-शास्त्रोपदेशकों में विशालाख =िशव की भी गणना की है।

ब्रायुवेंद के रसतन्त्रों में शिव को रसिवद्या का परम जाता कहा

है। ग्रायुर्वेद के ग्रनेक ग्रन्थों में शिव के अनेक योग उद्घृत हैं।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्थान स्थान पर विशालाक्ष के मतों का निरूपण उपलब्ध होता है। महाभारत शान्तिपर्व ४६। ६१, ६२ के अनुसार विशालाक्ष ने दश सहस्र अध्याणों में अर्थशास्त्र का संक्षेप किया था।

शिष्य — शिव ने ग्रनेक शास्त्रों का प्रवचन किया था। इसलिए उनके शिष्य भी भ्रनेक रहे होंगे। परन्तु उनके नामादि ज्ञात नहीं हैं।

यादवप्रकाश कृत पिञ्जल छन्द शास्त्र की टीका के अन्त में जो क्लोक मिलते हैं, उन में प्रथम के अनुसार शिव ने वृहस्पति की छन्द शास्त्र का उपदेश किया था। हितीय क्लोक के अनुसार गुह को और तृतीय क्लोक के अनुसार पार्वती और नन्दी को छन्द शास्त्र का प्रवचन किया था। नन्दी शिव का प्रियतम शिष्य और उसका अनु-चर था।

काल — शिव का काल सतयुग का चतुर्थ चरण है। इस प्रकार शिव का प्रादुर्भाव ग्राज से लगभग ११ सहस्र वर्ष पूर्व है।

दीर्घजीबी—ग्रसाघारण ग्रखण्ड ब्रह्मचर्य, योगज शक्ति और रसायन के सेवन से शिव ने मृत्यु को जीत लिया था। वे ग्रसाधारण दीर्घजीवी थे। इसी कारण उन्हें मृत्युञ्जय भी कहा जाता है।

शिव-श्रोक्त श्रन्य शास्त्र—श्री कविराज सूरमचन्द जी ने स्रपने 'श्रायुर्वेद का इतिहास' यन्थ में पृष्ठ ८३-८६ तक शिवश्रोक्त १२ यन्थों का उल्लेख किया है। इन में अधिकतर श्रायुर्वेदसंबन्धी हैं। श्रन्य ग्रन्थों में वैशालाक्ष श्रयंशास्त्र, धनुवेद, वास्तुशास्त्र, नाट्यणास्त्र ग्रीर छन्द:शास्त्र प्रमुख हैं।

## २- बृहस्पति (१०००० वि० पूर्व)

बृहस्पित के शब्दशास्त्र-प्रवक्तृत्व का वर्णन पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। हैमबृहद्वृत्यवचूिण, यामलाष्टक तन्त्र और सारस्वत-भाष्य के जो उद्धरण शिव के प्रकरण में दिए हैं, उन में भी बृहस्पित के शब्दशास्त्र-प्रवचन का स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। बृहस्पति के परिचय आदि के विषय में जो कुछ भी वक्तव्य था. वह पूर्व श्रद्याय में (पृष्ठ ११-६१) बृहस्पति के प्रसङ्ग में लिख चुके।

ी बाईस्पत्य तन्त्र का प्रवचन प्रकार

महाभाष्य का पूर्व पृष्ठ ६१ (टि॰ ४) पर जो उद्धरण दिया है, उस से विदित होता है कि वृहस्पति ने शब्दों का प्रतिपद पाठ हारा उपदेश किया था। इस की पृष्टि न्यायमञ्जरी में उद्घृत श्रौशनस ( जिस्सा के) वचन से भी होती है। यथा—

तथा च बृहस्पति:—'प्रतिपदमशक्यत्वात्लक्षणस्याय्यव्यवस्थानात् तत्रापि स्वलितदशनाद् यनवस्थाप्रसंगाच्य मरणान्तो व्याधिवर्याकर-

णमिति खौद्यानसाः' इति ।

यह प्रतिपद पाठ भी किस प्रकार का था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पुनरिप हमारा अनुमान है कि बाहंस्पत्य शब्दपारायण ग्रन्थ में शब्दों क रूपसादृश्य के आधार पर नामों वा आख्यातों का संग्रह रहा होगा। इस संभावना में निम्न हेतु हैं—

१—पाणिनि आदि समस्त वैयाकरण धातुष्रों का संग्रह विशेष उनके रूपसादृष्य के खाधार पर ही करते हैं। अर्थात् शप् धादि विभिन्न विकरणों अथवा उसके अभाव के खाधार पर १० गणों (काशकृत्सन धीर कातन्त्र १ गणों) में विभक्त करते हैं।

इसी प्रकार बृहस्पति ने घातु और नामों (=प्रातिपदिकों) का

प्रवचन भी रूपसादृश्य के आधार पर किया होगा।

२ - पाणिनि ने दीघं ईकारान्त ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग गव्दों को नदी संज्ञा कही है। पाणिनीय तन्त्र में सम्पूर्ण महती (एकाक्षर से अधिक) संज्ञाएं प्राचीन धाचायों की हैं। महती संज्ञाएं धन्वर्थ मानी गई हैं। परन्तु एकमात्र नदी संज्ञा ऐसी है, जो महती होती हुई भी धन्वर्थ नहीं है। इस से विदित होता है कि यह नदी संज्ञा उस तन्त्रान्तर से संगृहीत है, जिस में नामों के रूपसादृश्य के धाधार पर शब्द-समूहों का पाठ था। श्रीर उस दीघं ईकारान्त ककारान्त शब्दसमूह के आदि में नदी शब्द प्रयुक्त होने से वह सारा समुदाय नदी शब्द से व्यवहृत होता था। आज भी हम तत्तद् गणों का उस-उस गण के स्नादि में पठित शब्द के साथ आदि शब्द का प्रयोग करके सर्वादि

लाजरस कम्पनी कांकी मुद्रित, पृष्ठ ४१६ ।

स्वरादि के रूप में करते हैं।

३ - पाणिनि की नदी संज्ञा के समान कातन्त्र में हस्य इकारान्त उकारान्त की स्नर्गन संज्ञा, और दीर्घ प्राकारान्त की श्रद्धा मंज्ञा का उल्लेख मिलता है।

कातन्त्र व्याकरण ऐन्द्र सम्प्रदाय का है। बृहस्पति इन्द्र का गुरु है। अतः कातन्त्र की अग्नि श्रद्धा और नदी संजाओं से यही ज्वनित होता है कि ये शब्द किसी समय तत्तद् समानरूप वाले समूहों के प्राद्य शब्द थे। उन्हें ही उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने संज्ञारूप से स्वीकार कर लिया।

पाणिनि का विशेष सूत्र पाणिनि का एक सूत्र है-गोती णित् (७।१।६०)। इस सूत्र में गो शब्द मे पञ्चम्यर्थक तसिल् का निर्देश है। सम्पूर्ण पाणिनीय तन्त्र में कहीं पर भी शब्द विशेष से तिसल्का निर्देश नहीं किया गया। कुछ वैधाकरण इसे नपरनिर्देश मानते हैं, यह युक्त नहीं। क्योंकि तपरिवर्देश वर्ण के साथ किया जाता है, न कि नाम शब्द के साथ। इतना ही नहीं, इस सूत्र में केवल गीं शब्द का निर्देश मानने पर छो शब्द का उपसंख्यान भी करना पड़ता है। ये सब कठिनाइयां तभी उपस्थित होती हैं, जब इस सूत्र में 'गों' शब्द का निर्देश स्वीकार किया जाता है। यदि कातन्त्र की प्रान-अद्धा-नदी और पाणिनि की नदी संज्ञा के समान इस गो शब्द को भी भव्दपारायणान्तर्गत स्रोकारान्त शब्दों का साद्य शब्द भान कर संज्ञावाची शब्द मान लिया जाए. तो कोई ग्रापत्ति नहीं आती। तसिल् से निर्देश अञ्जसा उपपन्न हो जाता है । ऐसी अवस्था में इस सूत्र के झोतो णित् पाठान्तर और गोतो णित् पाठ में मुलत: कोई मन्तर नहीं पड़ता, भीर नाही 'द्यो' शब्द के उपसंख्यान की आव-इयकता रहती है।

बृहस्पति के कास्त्र का नाम—बृहस्पति ने इन्द्र के लिए जिस जब्दशास्त्र का प्रवचन किया था, उस का नाम शब्दपारायण था, ऐसा महाभाष्य के व्याख्याता भर्तृ हरि और कैयट का मत है।

१. कातन्त्र २ । १ । ६, १० ।। २. शब्दपारायण इविशब्दोऽयं कस्यविस् यन्यस्य । भर्तृ ० महाभाष्य दीपिका पृष्ठ २१ (हमारा हस्तनेक) ॥ शब्दपारायणशब्दी योगस्दः सास्यविशेषस्य । कैयटः महाभाष्यपदीप नवाव पृष्ठ ४१, निर्णयमागर मै ० ।

बृहस्पति के शब्दपारायण ग्रन्थ में किए गए प्रतिपद पाठ के प्रकार के विषय में हमने जो विचार उपस्थित किया है, वह सत्य के निकट है, तथापि वह अभी ग्रीर प्रमाणों की अपेक्षा रखता है।

### ३ - इन्द्र (६५०० वि० पू०)

तैत्तिरीय संहिता ६। ४। ७ के प्रमाण से हम पूर्व लिख चुके हैं कि देवों की प्रार्थना पर देवराज = इन्द्र ने सर्वप्रथम व्याकरणणास्त्र की रचना की। उस से पूर्व संस्कृत भाषा अव्याकृत = व्याकरण-संबन्ध-रहित थी। इन्द्र ने सर्वप्रथम प्रतिपद प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का विचार करके शब्दोपदेश की प्रक्रिया प्रचलित की।

परिचय म

वंश—इन्द्र के पिता का नाम कर्द्रिप प्रजापित था, और माता का नाम श्रदिति। श्रदिति दक्ष प्रजापित की कन्या थी। कौटिल्य ने श्रपने अर्थशास्त्र १। द में बाहुदन्ती-पुत्र का मत उद्भृत किया है। प्राचीन टीकाकारों के मतानुसार बाहुदन्ती-पुत्र का श्रथं इन्द्र है। क्या अदिति का नामान्तर बाहुदन्ती भी था? महाभारत शान्ति पर्व अ० ५६ में बाहुदन्तक शास्त्र का उल्लेख है।

श्राता—महाभारत तथा पुराणों में इन्द्र के ग्यारह सहोदर कहे हैं। वे सब अदिति की सन्तान होने से आदित्य कहाते हैं। उनके नाम हैं—घाता, अयंगा, मित्र, वरुण, ग्रंश (श्रंशुमान्), भग, विव-स्वान्, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा और विष्णु। इनमें विष्णु सब से किनिष्ठ है। अपनि और सोम भी इन्द्र के भाई हैं , परन्तु सहोदर नहीं।

म्राचार्य—इन्द्र के न्यूनातिन्यून पांच ग्राचार्य थे—प्रजापति, वृहस्पति, ग्रिइवनीकुमार, मृत्यु अर्थात यम ग्रीर की शिक विश्वामित्र । छान्दोग्य उपनिषद् ६ । ७—११ में लिखा है कि इन्द्र ने प्रजापति से ग्रात्मज्ञान सीखा था । इलोकवार्तिक के टीकाकार पार्थसारिथ मिश्र द्वारा उदधृत पुरातन वचन के ग्रनुसार इन्द्र ने प्रजापति से मीमांसा- शास्त्र पढ़ा था । गोपय ब्राह्मण १।१।२५ में इन्द्र ग्रीर प्रजापति का

१. पूर्वे पृष्ठ ६१॥ २. सादिएवं ६६।१४,१६॥ ३. भविष्य ० सा०प० ७ म. ५३॥ ४४. इन में से घाठ धादित्यों के नाम ताण्ड्य बाह्मण २४ । १२ । २४ में लिखे हैं।

४. प्रजापतिरिन्द्रमस्यतानुजमवरं देवानाम् । तै० बा० २ । २ । १० ॥ ६. स इन्द्रोऽप्नीपोमो भ्रातरावस्रवीत् । शत० ११ । १६ । १६ ॥

७. तद्यथा ब्रह्मा प्रजापतये प्रोदाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽप्यादित्याय। पृष्ठ

संवाद है। इन तीनों स्थानों में उल्लिखित प्रजापित कीन है.यह सजात है। बहुत सम्भव है वह कश्यप प्रजापित हो। ऋक्तन्य के सनुसार इन्द्र ने बृहश्पित से शब्दणास्य का अध्ययन किया था।' बाहस्पत्य प्रथंशास्त्र विषयक सूत्रों में बृहस्पित से नीतिशास्य पढ़ने का उल्लेख है।' पिङ्गल छन्द के टीकाकार यादवप्रकाश के मत में दुश्स्यवन = इन्द्र ने बृहस्पित से छन्द:शास्त्र का अध्ययन किया था।' चरक और मुश्रुत में लिखा है कि इन्द्र ने अध्व-कुमारों से आयुर्वेद पढ़ा था।' वायुपुराण १०३।६० के अनुसार मृत्यु = यम ने इन्द्र के लिये पुराण का प्रवचन किया था।' जीमनीय बा० २।७६ के अनुसार इन्द्र देवासुर संग्राम में चिर काल पर्यन्त व्यापृत रहने से वेदों को भूल गया था, उसने पुनः (अपने शिष्य) कौशिक विश्वासित्र से वेदों का अध्ययन किया।'

शिष्य – शांखायन आरण्यक के वंश ब्राह्मण के अनुसार विश्वा-भिन्न ने इन्द्र से यज और अध्यात्म विद्या पढ़ी थी। " ऋक्तन्त्र के पूर्वी-द्यृत उद्धरण में लिखा है कि भरद्वाज ने इन्द्र से शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था। चरक में कहा है—भरद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद पढ़ा था और आन्नेत्र पुनर्वसु ने भरद्वाज से , परन्तु वाग्भट ने आनेय पुनर्वसु को इन्द्र का साक्षात् शिष्य लिखा है। " यह भरद्वाज सुराचार्य बृहस्पति आङ्किरस का पुत्र है। इस का वर्णन हम अनुपद करेंगे। सुश्रुत के अनुसार धन्वतरि ने इन्द्र से शल्यचिकित्सा सीखी थी।"

द, काशी सं । १. देखों पूर्व पृष्ठ ५८, ब्रह्मा के प्रकरण में उदध्य ।

२. बृहस्पतिरथाचार्यं इन्द्राय नीतिसवंस्वमुपदिशति । ग्रन्थ के प्रारम्भ में । प्राचीन बाहेस्परय अवेशास्त्र इस से भिन्न था ।

३. · · · · लेमे सुराणां गुरुः । तस्माद् दुवच्यवन · · । छन्दःटीका के सन्त में । उद्युत वै० वा० इतिहास, साह्यण स्रोर सारण्यक भाग ।

४. ग्रहियम्यां भगवाञ्छकः । चरकं सूत्र १ । ४ ॥ ग्रहियम्यामिन्द्रः । सुश्रुत सू० १ । २० ॥ ४. मृत्युक्चेन्द्राय व पुतः ।

६. यद वा अमुर्रमें हासंग्रामं संयेते तद वेदान् निराचकार । तान् ह विश्वामित्रादिष जमें । तेन ह वै कौशिक ऊचे ।। ७. विश्वामित्र इन्द्रात् । १४। १॥

ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छकमुपागमत्। चरक सूत्र० १। ५।।

६. चरक सूत्र० ११२७-३०।। १०. सोविवनी, तो सहस्राक्ष, सोऽति-पुत्रादिकान् मुनीन् । ग्रष्टाङ्गहृदय सूत्र०१।३॥ ११. इन्द्रादहम् । सूत्र०१।२०।।

आयुर्वेद की काश्यप संहिता में लिखा है-इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, अत्रि और भृगु को आयुर्वेद पढ़ाया था। वायुपुराण १०३।६० में लिखा है इन्द्र ने विसच्ठ को पुराणोपदेश किया था। पिङ्गलछन्द के टीकाकार यादवप्रकाश के मत में इन्द्र ने असुर-गुरु = शुकाचार्य को छन्द:शास्त्र पढ़ाया था। वार्यसारिय मिश्र द्वारा उद्घृत प्राचीन वचनानुसार इन्द्र ने आदित्य को मीमांसाक्षास्त्र पढ़ाया था। यह आदित्य कीन था ? यह अज्ञात है।

देश-पुरा काल में भारतवर्ष के उत्तर हिमवत् पाइवं में निवास करने वाली श्रायं जाति 'देव' कहाती थी। देवराज इन्द्र उस का

अधिपति या।

विशेष घटनाएं — छान्दोग्य उपनिषद् दा७ — ११ में लिखा है कि इन्द्र ने अध्यात्मज्ञान के लिए प्रजापित के समीप (३२+३२+३२ +५=) १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया था। पुरा काल में अनेक देवासुर संग्राम हुए। वायु-पुराण १७।७२ ७६ में इन की संख्या १२ लिखी है। ये सब संग्राम इन्द्र की अध्यक्षता में हुए थें। इनका काल न्यूनातिन्यून ३०० वर्ष के लगभग है। इस सुदीर्घ देवासुर संग्राम काल में इन्द्र बेदों से विमुख हो गया। देवासुर संग्रामों के समाप्त होने पर उसने अपने शिष्य विश्वामित्र से पुनः वेदों का ग्रध्ययन किया । इस प्रकार इन्द्र कौशिक बना। <sup>४</sup> मै० सं० ४।६। ८ तथा काठक संहिता २८।३ के प्रमुसार इन्द्र ने वृत्र का वध करके महेन्द्र नाम प्राप्त किया ।

इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्-कौटिल्य अर्थशास्त्र १।१५ के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद् में एक सहस्र ऋषि थे। इसी कारण वह सहस्राक्ष कहाता था। इन्द्र के सहस्रभगरूप पौराणिक कथा का यही मूल है।

१. इन्द्र ऋषिभ्यद्वतुभ्यः कदयप-वसिष्ठ-ग्रनि-भृगुभ्यः पृष्ठ ४२ ।

२. इन्द्रश्चिप वसिष्ठाय ।

तस्माद् दुश्व्यवनस्ततोऽसुरगुरः …। छन्दःटीका के प्रन्त में ।

४. पूर्व पृष्ठ =०, टि० ७। ४. पूर्व पृष्ठ =१ टि० ६।

६, इन्द्री वै वृत्रमहन् सोऽन्यान् देवान् प्रत्यमन्यत । स महेन्द्रोऽभवत् । मै॰सं॰ । इन्द्रो वे वृत्रं हत्वां स महेन्द्रोऽभवत् । का॰ सं॰ । तुलना करो-इन्द्रो बृत्रवधेनैय महेन्द्रः समणद्यत । महा॰ ज्ञान्ति॰ १४ । १४ कुम्भ॰ सं॰ ॥

७. इन्द्रस्य हि मन्त्रियरिषद् ऋषीणां सहस्रं। तस्मादिमं द्यका सहस्राक्षमाहः।

बाह्यण से क्षत्रिय—इन्द्र जन्म से ब्राह्मण था, कमं से क्षत्रिय बन गया '

दीर्घनीवी—इन्द्र बहुत दीर्घजीवी था। उसने केवल अध्यात्मज्ञान लिये १०१ वर्ष ब्रह्मचयं का पालन किया था। तैतिरीय ब्राह्मण ३११०१११ में लिखा है कि इन्द्र ने अपने प्रिय बिष्य भरद्वाज को मृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर वेद की अनन्तता का उपदेश किया था। तदनुसार इन्द्र न्यूनातिन्यून ६००-७०० वर्ष अवश्य जीवित रहा होगा। चरक चिकित्सा स्थान ४०१ में इन्द्रोक्त कई ऐसी रसायनों का उल्लेख है जिन के सेवन से एक सहस्र वर्ष की आयु होती है। इन रसायनों का सेवन करके इन्द्र स्वयं भी दीर्घायु हुआ और अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को भी दीर्घायुष्य प्राप्त कराया।

#### काल

इन्द्र का निश्चित काल निणंय करना कठिन है। भारतीय प्राचीन वाङ्मय में जो वर्णन मिलता है उससे ज्ञात होता है कि यह इन्द्र कृतयुग के अन्त में भर्थात् विकम से १५०० साढ़ नौ सहस्र पूर्व हुआ था।

हमारी काल गणना—हमने इस इतिहास में प्राचीन काल-गणना कृत, तेता छोर द्वापर युगों की दिव्यवर्ष संख्या को सौर वर्ष मान कर की है। हमारा विचार है, दिव्य वर्ष भव्द सौर वर्ष का पर्याय है। तदनुसार कृत युग का ४८००, त्रेता का ३६०० और द्वापर का २४०० वर्ष परिमाण है। इसी प्रकार भारत युद्ध को विकम से ३०४५ वर्ष पूर्व माना है। इस पर विशेष विचार इसी ग्रन्थ में ग्रन्थत्र किया जायगा। जतः ऊपर दिया हुमा इन्द्र का काल न्यूनातिन्यून है। वह इस से मुचिक प्राचीन हो सकता है, न्यून नहीं। इन्द्र बहुत दीर्षजीवी था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

### ऐन्द्र व्याकरण

ऐन्द्र व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस का उल्लेख भ्रनेक यन्थों में उपलब्ध होता है । जैन शाकटायन व्याकरण

१. इन्द्रो व ब्रह्मणः पुत्रः कर्मणा क्षत्रियोऽभवत् महा० धान्ति० २२। ११ कुम्म० सं० ॥ २. भरद्वाजो ह त्रीभिरायुभित्रं ह्यचर्यमुवास । तं जीणि स्वितरं शयानिमन्द्र उपवज्योवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्यमायुरंखाम .....

भारत युद्ध का यह काल भारतीय इतिहास में सुनिद्वित है।

१।२।३७ में इन्द्र का मत उद्यृत है। लङ्कावतारसूत्र में भी ऐन्द्र शब्दशास्त्र स्मृत है। सोमेन्बरसूरि विरचित यशस्तिलक चम्पू में ऐन्द्र व्याकरण का निर्देश उपलब्ध होता है। है महृहद्वृश्यवचूणि में ऐन्द्र व्याकरण का संकेत मिलता है। प्रसिद्ध मुसलमान यात्री ग्रत्वेरुनी ने ग्रपनी भारतयात्रा वर्णन में ऐन्द्र तन्त्र का उल्लेख किया है। देवबोध ने महाभारतटोका के प्रारम्भ में 'माहेन्द्र' नाम से ऐन्द्र ब्याकरण का निदंश किया है। वोपदेव ने कविकल्पदुम के प्रारम्भ में भ्राठ वैयाकरणों में इन्द्र का नाम लिखा है। कवीन्द्राचार्य सरस्वती के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र उपलब्ध हुआ है, उसमें च्याकरण की पुस्तकों में ऐन्द्र व्याकरण का उल्लेख है। वें कथासरित्-सागर के अनुसार ऐन्द्र तन्त्र पुराकाल में ही नष्ट हो गया था. इ अतः कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में निर्दिष्ट ऐन्द्र व्याकरण कदाचित् श्रवीचीन प्रत्थ होगा।

पण्डित कृष्णमाचार्य की मूल-पं० कृष्णमाचार्य ने अपने 'क्लासि-कल संस्कृत लिटरेचर' ग्रन्थ के पृष्ट द११ पर लिखा है कि भरत के नाट्यशास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण और यास्क का उल्लेख है। हमने भरत-नाट्यशास्त्र का भले प्रकार अनुशीलन किया है और नाट्य-शास्त्र का एक पारायण हमने केवल पंत्र कृष्णमाचार्य के लेख की सत्यता जांचने के लिये किया, परन्तु हमें ऐन्द्र व्याकरण और यास्क का उल्लेख नाट्यशास्त्र में कहीं नहीं मिला। हां, नाट्यशास्त्र के पन्द्रहवें श्रध्याय में ब्याकरण का कुछ विषय निर्दिष्ट है श्रीर वह कातन्त्र व्याकरण से बहुत समानता रखता है। इस विषय में हम

कातन्त्र के अकरण में विस्तार से लिखेंगे।

डा० बेलबेल्कर की मूल-डाक्टर बेलबेल्कर का मत है-कातन्त्र ही प्राचीन ऐन्द्र तन्त्र है। उनका मत घत्यन्त भ्रमपूर्ण है, यह हम

१. जराया इसीन्द्रस्याचि । २. इन्द्रोऽपि महामते अनेकशास्त्रविदग्ध-बुद्धिः स्वज्ञास्त्रप्रणेता । टेक्निकल टम्सं आफ संस्कृत ग्रामर पृष्ठ २८० हे. प्रथम ग्राह्वास, पृष्ठ ६० I (प्रवसंव) पर उद्धृत ।

४. ऐन्द्रे शानादिषु व्याकरणेषु चाज्भलारिरूपस्यासिडेः। पृष्ठ १०।

भ्रत्वेस्नी का भारत, भाग २, पृथ्ठ ४०।

६. पूर्व पृष्ठ ४३ पर उद्घृत 'यान्युज्जहार .....' इलोक ।

७. पूर्व पृष्ठ ६४ पर उद्धृत 'इन्द्रश्चन्द्रः''' श्लोक ।

E. भादि से तरङ्ग ४, श्लोक २४, २४। द. सूचीपत्र पृष्ठ ३।

अनुपद दर्शाएंगे। संभव है कृष्णमाचार्य ने डा० वेलवेल्कर के मत को मान कर हो भरत नाट्यशास्त्र में ऐन्द्र ब्याकरण का उल्लेख समभा होगा।

ऐन्द्र तन्त्र और तिमल व्याकरण

अगस्त्य के १२ विष्यों में एक पर्णपारणार था। उस से तिमल ध्याकरण लिखा। उसके प्रन्थ का आधार ऐन्द्र ब्याकरण था। तोल-काष्पियं पर इसी पर्णपारणार का भूमिकात्मक वचन है। यह तोल-काष्पियं ईसा से बहुर पूर्व का ग्रन्थ है। इस में इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के क्लोकों का धनुवाद है।

### ऐन्द्र तन्त्र का परिमाण

हम पूर्व लिख चुके हैं कि प्रत्येक विषय के आदिम ग्रन्थ अत्यन्त विश्तृत थे। उत्तरोत्तर मनुष्यों की आयु के ह्नास ग्रीर मित के मन्द होने के कारण सब ग्रन्थ कमशः संक्षिप्त किये गये। ऐस्द्र व्याकरण अपने विषय का प्रथम ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ भी अत्यन्त विस्तृत था। १२ वीं शताब्दों से पूर्वभावी महाभारत का टीकाकार देवबोध लिखता है—

यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणाणंवात्। पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥

इस बचन से ऐन्द्र तन्त्र के विस्तार की कल्पना सहज में की जा सकती है। तिब्बतीय प्रन्थों के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण का परिमाण २५ सहस्र दलोक था। याणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग एक सहस्र प्लोक है। तदनुसार ऐन्द्र तन्त्र पाणिनीय व्याकरण से लगभग २५ गुना बड़ा रहा होगा।

कई व्यक्ति उपर्युक्त श्लोक में 'माहेग्द्रात्' के स्थान में 'माहेशात्' पढ़ते हैं।' यह ठीक नहीं है। यह दलोक देववोध का स्वरचित है। इस में 'माहेन्द्रात्' का कोई पाठभेद उपलब्ध नहीं होता।

- १. देखो, पी. ऐल. सुब्रह्मण्य शास्त्री, एम.ए.पीएच.डी. का लेख जर्नल स्रोरियण्टल रिसर्च मद्राप्त, सन् १६३१, पृष्ठ १८३। र. पूर्व पृष्ठ ६।
- ३. जनंत गंगानाथ भा रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाग १, संख्या ४, पृष्ठ ४१०, सन् १९४४। ४. थी गुरुपद हालदार कृत व्याकरण दर्शनेर इतिहास. भाग १, पृष्ठ ४६४। तथा बंगला विश्वकोश—महिष्वर शब्द ।

#### ऐन्द्र व्याकरण के सूत्र

कथासरित्सागर में लिखा है कि ऐन्द्र तन्त्र अति पुरा काल में ही नध्ट हो चुका था, परन्तु महान् हवं का विषय है कि उस के दो सूत्र प्राचीन ग्रन्थों में हमें सुरक्षित उपलब्ध हो गये।

ं ऐन्द्र तन्त्र का प्रथम सूत्र—विकम की प्रथम शताब्दी में होने वाले भट्टारक हरिश्चन्द्र ने अपनी चरकव्याख्या में लिखा है—

शास्त्रेध्वपि—'ग्रथ वर्णसमूह ' इति ऐन्द्रव्याकरणस्य ।'

तदनुसार ऐन्द्र व्याकरण का प्रथम सूत्र 'ग्रथ वर्णसमूहः' था। इससे स्पष्ट है कि उस में भी पाणिनीय अध्दक के समान प्रारम्भ में अक्षरसमाम्नाय का उपदेश था। ऋक्तन्त्र तथा ऋक्प्रातिशाख्य यादि में भी अक्षरसमाम्नाय का उल्लेख मिलता है। लाधव के लिये व्याकरण-प्रन्थों के प्रारम्भ में अक्षरसमाम्नाय के उपदेश की शैली अत्यन्त प्राचीन है। इसलिये आधुनिक वैयाकरणों का अध्दाच्यायी के प्रारम्भिक अक्षरसमाम्नाय के सूत्रों को अपाणिनीय मानना महती भूल है। इस पर विशेष विचार 'पाणिनि और उस का शब्दनुशासन प्रकरण में करेंगे। फिर भी यह विचाणीय है कि ऐन्द्रतन्त्र का वर्ण समूह शिक्षा-सूत्रों में निर्दिष्ट तथा लोक-प्रसिद्ध कम से या अथवा स्वशास्त्र की दृष्टि से पाणिनीय अक्षरसमाम्नाय के सदृश विशिष्ट-कम से निर्दिष्ट था। ऐन्द्र सम्प्रदाय के कातन्त्र में सिद्धो वर्णसमाम्नायः सूत्र में लोक विदित वर्णक्रम की ओर सकेत है। अतः सम्भव है ऐन्द्र-तन्त्र का वर्णसमूह लोकप्रसिद्ध कमानुसारी रहा हो।

ध्रन्य सूत्र—दुर्गाचार्य ने श्रपनी निरुक्तवृत्ति के प्रारम्भ में ऐन्द्र व्याकरण का एक सूत्र उद्घृत किया है—

नैकं पदजातम्, यथा 'बर्थः पदम्' इत्येन्द्राणाम् ।"

१. चरक न्यास पृष्ठ ४८ । स्वर्गीय पं ० मस्तराम शर्मा मुद्रापित । शब्द-शद-प्रकाश के टीकाकार ज्ञानविमलगणि ने 'सिद्धिरनुक्तानां रूढें:' सूत्र की टीका में इस 'सिद्धि ' सूत्र को ऐन्द्रव्याकरण का प्रथम सूत्र लिखा है (व्याक • द० ६० पृष्ठ ४८४) । यह ठीक नहीं । २. प्रपाटक १ खण्ड ४ ।

 देखो विष्णुमित्र कृत वर्गद्वयवृत्ति । ४. निरुक्तवृत्ति पृष्ठ १०, पंक्ति
 ११ । दुर्गवित्ति में 'ययार्थः' पदमैन्द्राणामिति' पाठ है । प्रकरणनुसार इति पद 'ऐन्द्राणाम्' से पूर्व होना चाहिये । तुलना करो—'धर्थः पदम्' वाज० प्राति०
 ३ । २ ।। व्याकरण महाभाष्य के मराठी धनुवाद के प्रस्तावना खण्ड के लेखक अर्थात् ऐन्द्र क्याकरण में सब वर्थवान् वर्णसमुदायों की पद संज्ञा होती है। उन के यहां नैक्तों तथा अन्य वैयाकरणों के सदृश नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये चार विभाग नहीं हैं। सुषेण विद्या-भूषण ने भी 'मर्थ: पश्मृ' को ऐन्द्र नाम से उद्घृत किया है।

नाट्यशास्त्र १४।३२ की टीका में अभिनव गुप्त ने लिखा है-

संप्रयोगप्रयोजनम् ऐन्डेंडिभहितम् । भाग २, पृष्ठ २३३ ।

ग्रन्थ मत—पाणिनि के प्रत्याहार सूत्रों पर निदकेश्वर विरचित काश्विका (श्लोक २) की उपमन्युकृत तत्त्वविमिशिनी टीका में लिखा है—

तया चोक्तिमिन्द्रेण—ग्रन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीतिताः । इस वचन का भाव हमारी समभ में नहीं ग्राया ।

परिभाषास्रों का मूल – नागेश भट्ट के शिष्य वैद्यानाथ ने परि-भाषेन्दुशेखर की व्याख्या करते हुए काश्रिका टोका में परिभाषाद्यों का मूल ऐन्द्र-तन्त्र है ऐसा संकेत किया है।

#### ऐन्द्रे और कातन्त्र का भेद

हम पूर्व लिख चुके हैं कि डा० वेलवेल्कर कातन्त्र को ऐन्त्र तन्त्र मानते हैं। उनका यह मत सर्वया अयुक्त है, क्योंकि भट्टारक हरि-श्चन्द्र और दुर्गाचायं जैसे प्रामाणिक आचार्यों ने ऐन्द्र व्याकरण के जो सूत्र उद्घृत किये हैं, वे कातन्त्र व्याकरण में उपलब्ध नहीं होते। इतना ही नहीं, मट्टारक हरिश्चन्द्र द्वारा उद्घृत सूत्रानुमार ऐन्द्र व्याकरण में 'वणं-समूह' का निर्देश था, परन्तु कातन्त्र में उसका अभाव स्पष्ट है। पुरानी अनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र तन्त्र पाणिनीय तन्त्र से कई युना विस्तृत था, परन्तु कातन्त्र पाणिनीय तन्त्र का चतुर्यांश भी नहीं है।

म म क काशीनाथ बासुदेव ग्रभ्यंकर ने दुर्गटीका के हमारे हारा परिष्कृत पाठ को हो दुर्गवृत्ति के नाम से उद्युत किया है। द्र० पृष्ठ १२६ टि० २। इस सण्ड में अन्यत्र भी हमारा नाम निर्देश न करके सन्ध के भनेक उद्युवण्य स्वीकार किए हैं।

?. कलापचन्द्रो सुषेण विद्याभूषण लिखिया छेन—'सर्यः पदम् धाहुरेन्द्राः, 'विभक्त्यन्तं पदम्' साहुरापिशलीयाः, 'सुप्तिङन्तं पदं पाणिनीयाः (सन्धि २०) । व्याक ० द० ६० पृष्ठ ४० । 👙 २. प्राचीनवैद्याकरणनये वाचनिकालि (परिभावेन्द्रशेखर) । प्राचीनेति इन्द्रादीह्यर्थः । काशिकाटीका ।

## ऐन्द्र व्याकरण ग्रीर जैन ग्रन्थकार

हेमचन्द्र आदि जैन यन्थकारों का मत है कि भगवान् महावीर स्वामी ने इन्द्र के लिये जिस व्याकरण का उपदेश किया वहीं लोक में ऐन्द्र व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई जैन ग्रन्थकार जैनेन्द्र च्याकरण को महाबोर स्वामी प्रोक्त मानते हैं। वस्तुतः ये दोनों मत

अति प्राचीन वैदिक ग्रन्थकारों के मतानुसार इन्द्र ने बृहस्पति से अयुक्त हैं। ज्ञब्दशास्त्र का ग्रध्ययन किया था, महाबीर स्वामी से नहीं। महावीर स्वामी तथागत बुद्ध के समकालीन हैं. इन्द्र उन से कई सहस्र वर्ष पूर्व ग्रपना व्याकरण लिख चुका था। जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद ग्रपर नाम देवनन्दी विरचित है। यह हम 'पाणिनि से ग्रवीचीन ब्याकरणकार' प्रकरण में लिखेंगे।

अन्य फुतियाँ

१. बायुवेंद-चरक में लिखा है इन्द्र ने भरहाज को आयुवेंद पढ़ाया था। वायुपुराण ६२।२२ में लिखा है कि भरद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना की और उसके ग्राठ विभाग करके शिष्यों को पढ़ाया। व इस से प्रतीत होता है कि इन्द्र ने भरद्वाज के िये सम्पूर्ण भायुर्वेद (आठों तन्त्रों) का प्रवचन किया था।

सुश्रुत के प्रारम्भ में आचार्य-परम्परा का निदंश करते हुए लिखा है कि भगवान् घन्वतरि ने इन्द्र से शल्यतन्त्र का ग्रध्ययन किया था।

२. ग्रथंशास्त्र - कीटिल्य ने ग्रपने ग्रथंशास्त्र में वाहुदन्ती-पूत्र का मत उद्घृत किया है। " प्राचीन टीकाकारों के श्रनुसार बाहुदन्ती-पुत्र इन्द्र है। महाभारत शान्ति पर्व ग्र० ५६ में बाहुदन्तक ग्रर्थशास्त्र का उल्लेख मिलता है।

मीमांसाज्ञास्त्र- इलोकवातिक की टीका में पाथंसारिथ मिश्र किसी पुरातन ग्रन्थ का वचन उद्धृत करता है। उस में इन्द्र को मीमांसाशास्त्र का प्रवक्ता कहा है।

१. जैन साहित्य घोर इतिहास प्रवसंव पृष्ठ ६३-६५, द्विवसंव २२-२४।

२. पूर्व पृष्ठ ८१, टि० ८। ३. स्रायुर्वेद भरद्वाजश्चकार सभिवक्तियम्। तमण्टचा पुनन्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत् । ४. पूर्वं पृष्ठ ६१, टि० ११। ४. नेति बाहुदन्तीपुत्रः – भास्त्रविददण्टकमिकमंसु विषादं गच्छेत् । ग्राम-

ग्रमिजनप्रज्ञाशीनशीर्यानृरागयुक्तानमात्यान् कुर्वीत् गुणप्राधान्यादिति ।१।८॥ ६. पूर्व पृष्ठ ६०, हि ७ ।

४. छत्व:शास्त्र - इन्द्रप्रोक्त छन्द:शास्त्र का उल्लेख यादवप्रकाश ने रिज्जन छन्द:शास्त्र की टीका के धन्त में किया है।

थ. पुराण - वायु पुराण १०३।६० में लिखा है कि इन्द्र ने पुराण-

विद्या का प्रवचन किया था।

६. गाथाएं — महाभारत बनपर्व दवार्थ में इन्द्रगीत गायाओं का चल्लेख मिलता है।

४-वायु (८५०० वि०पू०)

तैत्तरीय संहिता ६।४।७ में लिखा है—इन्द्र ने वाणी को व्याकृत करने में वायु से सहायता ली थी। तैत्तिरीय संहिता का यह स्थल विशुद्ध ऐतिहासिक है, बालक्कारिक नहीं है। इत: स्पष्ट है कि इन्द्र को व्याकरण की रचना में सहयोग देने वाला वायु भी निस्तन्देह ऐतिहासिक व्यक्ति है। इन्द्र और वायु के सहयोग से देववाणी के व्याकरण की सवंश्रथम रचना हुई। इमीलिये कई स्थानों में वाणी के लिये 'वायु वा ऐन्द्रवायवः' आदि प्रयोग मिलते हैं। वायु पुराण २।४४ में वायु को 'काव्यकास्त्र-विकारव' कहा है। यामलाष्टक तन्त्र में आठ व्याकरणों में बायव्य व्याकरण का भी उल्लेख किया है। किवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में एक 'वायु-व्याकरण' का उल्लेख है। हमें कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में एक 'वायु-व्याकरण' का उल्लेख है। हमें कवीन्द्राचार्य के सूचीपत्र में निदिष्ट वायु-व्याकरण की प्राचीनता में सन्देह है।

भार्या—वायु की भार्या का नाम अञ्जनी था।

पुत्र — वायु का पुत्र लोकविश्रुत महाबली हनुमान् था । इस की माता अञ्जनी थी । हनुमान् भी ग्रयने पिता के समान शब्दशास्त्र का महान् वेता था।

ब्राचार्य-वायु पुराण १०३।४८ के अनुसार ब्रह्मा ने मातरिश्वा

च्चायु के लिये पुराण का प्रवचन किया था।<sup>€</sup>

१. पूत्रं पृष्ठ ८२, टि ३। २. वाश्वै पराच्यव्याकृतावदस् ते देवा इन्द्रमञ्जूबन्तिमां नो बाजं व्याकुर्विति सोऽज्ञबीहरं वृणे, मह्यं जैव नायवे अ सह गृह्याता इति । ३. मै० सं० ४.५।६॥ कपि० ४२।३॥

४. ऋग्वेद कल्पद्रुम की भूमिका में उद्पृत । पृष्ठ ११४, हमारा हस्तलेख ।

४. सूचीपत्र पृष्ठ ३। ६. ग्रञ्जनीगर्भसम्भूतः । वायु पुराण ६०।७३।। ७. नून व्याकरणं कृत्सनमनेन बहुधा श्रुतम् । बहु व्याह्ररताञ्जेन व किञ्ज्वरपभाषितम् ।। रामायण किष्किन्य ० ३।२६।।

द. बह्या ददौ शास्त्रमिद पुराण मातारिक्वने ।

शिष्य - वायु पुराण १०३।५६ में लिखा है - वायु से उशना कवि

ने पुराणज्ञान प्राप्त किया था।

योद्धा-महाभारत शान्तिपर्व १५।१७ (पूना सं०) के अनुसार वायु महान् योद्धा था। वायु पुराण ५६।११८ में वायु को अह्मवादी कहा है।

वायुपुर वायु पुराण ६०।६८ में वायु के नगर का नाम वायुपुर

लिखा है।

पुराण-वायु पुराण १।४७ के अनुसार मातरिक्वा (= वायु) ने वायु पुराण का प्रवचन किया था। महाभारत वन पर्व १६१।१६ में

वायुप्रोक्त पुराण का निर्देश मिलता है।

गाथाएं - मनुस्मृति १।४२ में वायुगीत गाथाओं का उल्लेख है। महाभारत शान्तिपर्व ७२ में ऐल पुरुरवा धीर मातरिश्वा का संवाद मिलता है।

५-भरद्वाज (६३०० वि०पू०)

व्याकरणवास्त्र का तृतीय आचायं वाहंस्पत्य भरद्वाज है। यद्यपि भरद्वाजतन्त्र इस समय उपलब्ध नहीं है, तथापि ऋक्तन्त्र के पूर्वीक्त प्रमाण से स्पष्ट है कि भरद्वाज व्याकरणभास्त्र का प्रवक्ता था।

#### परिचय

वंश - भरद्वाज आङ्गिरस बृहस्पति का पुत्र है। ब्राह्मण प्रन्थों में बृहस्पति को देवों का पुरोहित कहा है। कोशग्रन्थों में बृहस्पति का

पर्याय 'सुराचायं' लिखा है।"

सन्तति—काशिका वृत्ति २।१।१६ तथा २।४।८४ में भरहाज के २१ अपत्यों का निर्देश है। ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी में भरद्वाज के ऋजिष्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, णास, शिरिम्बिठ, शुनहोत्र, सप्रथ और सुहोत्र इन दश मन्त्रद्रष्टा पुत्रों ग्रीर रात्रि नाम्नी मन्त्रद्रष्ट्री पुत्री का उल्लेख मिलता है। यजुःसर्वानुक्रमणी में यजुर्वेद ३४।३२ की ऋषिका कशिपा भरद्वाजदुहिता लिखी है। मत्स्य ४१।३६ तथा वायु

६ बृहस्पतिब देवानां पुरोहित: । ऐ० झा० = । २६ ॥

१. तस्माच्चोशनसा प्राप्तम् । २. पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं पातरिस्वना ।

३. वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुतम् । ४. पत्र गाथा वायुगीताः ।

४. पूर्व पृष्ठ ४६ पर उद्वृत ।

७. समरकोश १।२। ४॥ ६. एकविसति भरदालम्। पत् उदाहरण जैन शाकटायन की लब्बुति १।२।१६० में भी है।

६६।१५६ के अनुसार गर्ग और नर भरद्वाज के साक्षात् पुत्र नहीं हैं.
अपितु चक्रवर्ती महाराज भरत की सुनन्दा रानी में भरद्वाज द्वारा
नियोग से उत्पन्न महाराज भुमन्यु (भुवमन्यु) के पुत्र हैं। ये दोनों जाह्मण हो गये थे। इसी गर्ग के कुल में किसी गार्ग्य ने व्याकरण, विरुक्त, सामवेदीय पदपाठ और उपनिदान सूत्र का प्रवचन किया था। इनका उल्लेख पाणिनीय अष्टाष्ट्यायी और यास्कीय निरुक्त में मिलता है।

बाचायं—ऋक्तन्त्र के अनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। ऐतरेय आरण्यक २।२।४ में लिखा है— इन्द्र ने भरद्वाज के लिये घोषवत् और ऊष्म वर्णों का उपदेश किया था। चरक संहिता सूत्रस्थान १।२३ से विदित होता है कि भरद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद पढ़ा था। वायु पुराण १०३।६३ के अनुसार तृणंजय ने भरद्वाज के लिये पुराण का प्रवचन किया था। महा-भारत शान्तिपर्व १८२।५ के अनुसार भृगु ने भरद्वाज को धर्मशास्त्र का उपदेश किया था। यही भृगु मानव धर्मशास्त्र का प्रथम प्रवक्ता है।

शिष्य—ऋकतन्त्र के अनुसार भरहाज ने अनेक ऋषियों को व्याकरण पढ़ाया था। चरक सूत्रस्थान में अनेक ऋषियों को आयुर्वेद पढ़ाने का उल्लेख है। उन में से एक आत्रेय पुनर्वसु है। वायु पुराण १०३।६३ में लिखा है कि भरहाज ने गौतम को पुराण पढ़ाया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र १२।१ के अनुसार भरहाज ने किसी अर्थशास्त्र का भी प्रवचन किया था। ध

देश — रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४ के अनुसार भरद्वाज का ग्राक्षम प्रयाग के निकट गंगा यमुना के संगम पर था।

मन्त्रद्रष्टा—ऋग्वेद की सर्वानुकमणी में बाईस्पत्य भरद्वाज को स्रतेक सुक्तों का द्रष्टा लिखा है।

१. इन्द्रो भरद्वाजाय ।१।४।। २. तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छरीरम्, यो योष: स स्नारमा, य कष्माण: स प्राण: ... एतदु हैवेन्द्रो सरद्वाजाय प्रोवाच ।

३. तस्मै प्रोबाच मगवानायुर्वेदं शतकतुः । ४. तुण्डजयो भरहाजाय ।

भृगुणाऽभिहितं शास्त्रं भरद्वाजाय पृच्छते । ६. भरद्वाज ऋषिच्यः ।१।४॥

७. ऋषयरच भरद्वाजात्"ा। अय मैत्रीपरः पुष्यमायुर्वेदं पुनवंसुः। १।२७,३०॥

द. गीतमाय भरहाजः।

६. इन्डस्य हि स प्रणमित यो बलीयसो नमतीति भरद्वाजः।

दीघंजीबी—तैत्तिरीय बाह्मण ३ १० ११ के अनुसारइन्द्र ने
तृतीय पुरुषायुष की समाध्ति पर भरद्वाज को वेद की अनन्तता का
उदेश किया था। चरक महिता के प्रारम्भ में भरद्वाज को अमितायु
कहा है। ऐतरेय ग्रारण्यक १।२।२ में भरद्वाज को ग्रनूचानतम और
दीघंजीवितम लिखा है। ते ताण्ड्य ब्राह्मण १५।३।१७ के ग्रनुसाय
यह काश्रिराज दिवोदास का पुरोहित था। मैत्रायणी संहिता ३।३।७
भीर गोषथ ब्राह्मण २।१।१६ में दिवोदास के पुत्र प्रतदन का पुरोहित कहा है। जैमिनोय ब्राह्मण ३।२।४४ में दिवोदास के पौत्र क्षत्र
का पुरोहित लिखा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११ से व्यक्त है कि
दीघंजीवी भरद्वाज के साथ इन्द्र का विशेष संवन्त्र था। ग्रतः यही
दीघंजीवी भरद्वाज क्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता है, यह निध्चत है।

विशिष्ट घटना - मनुम्मृति १०।१०७ के मनुसार किसी महान् दुर्भिक्ष के समय खुधात भरद्वाज ने बृबु तक्षु से बहुत सी गायों का

प्रतिग्रह किया था।

#### काल

हम ऊपर कह चुके हैं कि भरद्वाज काशिपति दिवोदास के पुत्र प्रतदंन का पुरोहित था। रामायण उत्तरकाण्ड ३०।१५ के प्रनुसार काशिपति प्रतदंन दाशरिथ राम का समकालिक था। रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४ के प्रनुसार राम आदि वन जाते हुए भरद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। सीता-स्वयंवर के अनन्तर दाशरिय राम का जामदग्न्य राम से साक्षात्कार हुआ था। महाभारत के प्रनुसार जामदग्न्य राम तेता और द्वापर की सन्धि में हुआ था। इन प्रमाणों

भरद्वाजो ह वा त्रीभिरावृभित्रं ह्यचर्यभुवास । तं जीणि स्थविरं शयान-मिन्द्र उपवज्योवाच । भरद्वाज ! यहो चतुर्थमावृदद्याम कि तेन कुर्याः ।

२. तेनापुरिमतं लेभे भरद्वाज: सुखान्वित: । सूव० १।२६।। ग्रपरिमितशब्द: सर्वेत्रोक्तात् प्रमाणादिवकविषय: इति न्यायविद: । कात्यायनश्चाह ग्रपरिमितश्च प्रमाणाद् भूय । ग्राप० ग्रौत २ । १ । १ घ्द्रवृत्ति में उद्धृत ।

मन्द्वाजो ह वा ऋषीणामन्यानृतमो दीर्घजीवितमस्तपिस्वतम भास ।
 मुलना करौ—भरद्वाजो ह वै कृशो नीर्घः पलित सास । ऐ०वा० १४।४।।

<sup>¥.</sup> दिबोदासं वै भरद्वाजपुरोहितं नाना जनाः पर्ययन्तं ।

प्रतेन वै अरद्वाजः प्रतदेन दैवोदासि समनह्मत् । मै०सं० । एतेन ह वै अरद्वाजः प्रतदेनं समनह्मन् । गो०बा० । ६. तं विमृज्य ततो रामो वयस्यमकृतोपयम् । प्रतदेनं काशिपति परिष्वज्येदमववीत् ॥ ७. नेताद्वापरयोः सन्धौ
समः शस्त्रमृतांवरः । असङ्कत् पार्थिवं क्षत्रं जधानामयंचोदितः ॥ आदि०२।३॥

से स्पष्ट है कि दीधंनीवी भरदान मर्यादापुरुषोत्तम राम के समय विद्यमान था। दाशरिष राम का काल त्रेता के सन्द्यंश का अन्तिम चरण है। यत: भरदान का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून ६३०० से ७५०० वर्ष पूर्व है। महाभारत में लिखा है कि भरदान ने महाराज भरत की सुनन्दा रानी में नियोग से सन्तान उत्पन्न किया था।

शौनक-प्रति-संस्कृत ऐतरेय ब्राह्मण १४।१ में प्रयुक्त 'स्नास'
किया से व्यक्त होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के शौनक के परिष्कार से
बहुत पूर्व भरदाज की मृत्यु हो चुकी थी। भारत युद्ध के समय दोण
४०० वर्ष का था। उस से न्यूनातिन्यून २०० वप पूर्व दुपद उत्पन्न
हुआ था। महाभारत में दुपद को राज्ञां बृद्धतमः कहा है। भरदाज
के सखा महाराज पृषत् के स्वगंवास के पश्चात् दुपद राजगद्दी पर
बैठा। इसी समय भरदाज स्वर्गामी हुआ। इस घटना से यहो प्रतीत
होता है कि भरदाज भारत युद्ध से लगभग ४०० वर्ष पूर्व तक
जीवित रहा। भरदाज भारतीय इतिहास में विणत उन कतिपय
दीर्घजीवितम ऋषियों में से एक है, जिनकी आयु लगभग सहस्र वर्ष
से भी अधिक थी। चरक चिकित्सास्थान अध्याय १ में लिखा है
कि भरदाज ने रसायन द्वारा दोर्घायुग्ट्व प्राप्त किया था। चरक
के इसी प्रकरण में सहस्रवाधिक कई रसायनों का उल्लेख है। जिन
के प्रयोग से अनेक महिषयों ने इतना सुदीर्घ प्रायुष्य प्राप्त किया
था, जिस की कल्पना भी आज के प्रल्पायुष्य काल में ग्रसम्भव प्रतीत
होती है।

#### व्याकरण का स्वरूप

भरद्वाज का व्याकरण अनुपलव्य है। उसका एक भी वचन वा मत हमें किसी प्राचीन ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुआ। कात्यायन ने यजुःप्रातिशास्य में आस्यात=क्रिया को भरद्वाजदृष्ट कहा

१. मादि पवं, द्वितीय वंशावली । ३. पूर्व पृष्ठ ६२ पर, टि॰ ३ ।

भरहाजस्य सला पृथतो नाम पाथिवः । म्रादि पर्व १६६।६।।

४. ततो व्यतीते पृथते स राजा द्रुपदोऽभवत् । .... भरहाजोऽि हि भगवान् भारुरोह दिवं तदा ॥ स्नादि पर्व १३०।४४,४४॥

१. एतदसायनं पूर्वं वसिष्ठ: कदयपोऽङ्गिराः । जमदिनभंरद्वाजो भृगुरन्थे व तदिधाः ॥ ४ ॥ प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः स्रमञ्याधिजराभवात् । यावदै व्हांस्त-पस्तेपुस्तत्यभावान्महावसाः ॥ १ ॥

है। ' इस से व्यक्त होता है कि भरद्वाज ने अपने व्याकरण में आख्यात पर विशेषरूप से लिखा था। इस से ग्रंधिक हम इस विषय में कुछ नहीं जानते।

#### ग्रन्य कृतियां

इस अनूचानतम ग्रौर दीर्घजीवितम भरद्वाज ने अपने सुदीर्घ जीवन में किन-किन विषयों का प्रवचन किया, यह अजात है। प्राचीन ग्रन्थों में इस भरद्वाज को निम्न विषयों का प्रवक्ता वा

शास्त्रकर्त्ता कहा है-

ब्रायुवंद — वायु पुराण १२।२२ में लिखा है — भरहाज ने आयु-वंद की संहिता रची थी। चरक सूत्र स्थान १।२६-२८ के अनुसार भरहाज ने बात्रेय पुनवंसु प्रभृति शिष्यों को कायचिकित्सा पढ़ाई थी। भारहाजीय ब्रायुवंद संहिता का एक उद्धरण ब्रष्टाञ्ज-संग्रह सूत्र-स्थान पृष्ठ २७० की इन्दु की टीका में मिलता है।

धनुर्बेद-महाभारत शान्ति पर्व २१०।२१ के अनुसार भरदाज

ने धनुर्वेद का प्रवचन किया था।

राजझास्त्र—महाभारत शान्ति पर्व ५८।३ में लिखा है-भरद्वाजं ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था।

श्चर्यशास्त्र—कौटिल्य अर्थशास्त्र में भरद्वाज का एक वचन उद्घृत है। उससे विदित होता है कि भरद्वाज ने श्रयंशास्त्र की रचना की थी। इस श्चर्यशास्त्र के दो श्लोक यशस्तिलकचम्पू के पृष्ठ १०० पर उद्घृत हैं। इनमें से पहले का अर्घभाग कौटिल्य श्चर्यशास्त्र ७।६ में उपलब्ध होता है। भरद्वाज के पिता बृहस्पति का श्चर्यशास्त्र प्रसिद्ध है।

१. भारद्वाजकमास्यातम् । ग्र० व पृष्ठ, ३२७ मद्रास संस्करण । जवट—
 भरद्वाजेन दृष्टमास्यातम् । सम्यादक ने अम से इस प्रकरण के प्रनेक सूत्र
 टीका में मिला दिये हैं ।
 २ पूर्व पृष्ठ वव, टि०३ ।।

भरद्वाजो धनुप्रहम् । ४. भरद्वाजक्च भगवांस्तवा गौरिकारा मुनिः ।
 राजशास्त्रप्रणेतारो बाह्यणा ब्रह्मवादिनः ।।

४. इन्द्रस्य हि स प्रणमित यो बलीयसे नमतीति भरद्वाजः । ग्रवि०१२, घ०१॥ तुलना करो--इन्द्रमेव प्रणयते यद्वरज्ञानमिति श्रृतिः । महाभारत क्रान्ति ० ६४।४॥

६. भारतवर्षं का बृहव् इतिहास, भाग १, पृष्ठ ११६, वि० मं ।

यन्त्रसर्वस्व महिष भरद्वाज ने 'यन्त्रसर्वस्व' नामक कला-कीशल का बृहद् ग्रन्थ लिखा था। उसका कुछ भाग बढ़ोटा के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसका विमान-विषय से सम्बद्ध उपलब्ध स्वल्पतम भाग श्री पं० प्रियरत्नजी सार्ष (स्वामी ब्रह्ममुनिजी) ने विमानशास्त्र के नाम से कई वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था। अब आपने उसका पर्याप्त भाग उपलब्ध करके आर्यभाषानुवाद सिहत प्रकाशित किया है। इस प्रत्थ के अन्वेषण का श्रेय इन्हीं को है। इस विमानशास्त्र में विविध परिवह ( - उच्च नीच स्तर) में विचरने वाले विमानों के लिये विविध धानुश्रों के निर्माण का वर्णन मिलता है।

पुराण-वायु पुराण १०३।६३ में भरद्वाज को पुराण का प्रवक्ता

कहा है।

धर्मशास्त्र – संस्कार-भास्कर पत्रा २ में हेमाद्रि में निर्दिष्ट भरद्वाज का एक लम्बा उद्धरण उद्धृत है। उससे विदित होता है कि भरद्वाज ने किसी घर्मशास्त्र का भी प्रवचन किया था।

शिक्षा भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से एक भारद्वाज-शिक्षा प्रकाणित हुई है। उसके ग्रन्तिम श्लोक तथा टीकाकार बागेण्वर भट्ट के मतानुसार यह शिक्षा भरद्वाजप्रणीत है। हमारे विचार में यह शिक्षा अर्वाचीन है। क्योंकि इसका सम्बन्ध नैत्तिरीय चरण से है। कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध भारद्वाज श्रीत भी उपलब्ध है। ग्रतः सम्भव है कि उक्त भारद्वाज शिक्षा का कोई मूल ग्रन्थ भरद्वाज-प्रणीत रहा हो, ग्रथवा यह भारद्वाज कोई भरद्वाज-वंश का व्यक्ति हो।

उपलेख- बड़ोदा प्राच्यविद्यामन्दिर के सूचीपत्र भाग १, सन् १६४२ ग्रन्थाक्क ५४२, पृष्ठ ३८ पर उपलेख का एक सभाष्य हस्त-लेख निर्दिष्ट है। उसका मूल भरद्वाज कृत कहा गया है।

## ६-भागुरि (४००० वि०पू०)

यद्यपि ग्राचार्य भागुरि का उल्लेख पाणिनीय ग्रष्टक में उपलब्ध नहीं होता, तथापि भागुरि-ब्याकरणविषयक मतप्रदर्शक निम्न श्लोक

१. यह भाग 'विमानशास्त्र' के नाम से प्रार्थ सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा ' देहली से प्रकाशित हुमा है। २. गीतमस्य भगदातः।

३. यो जानाति भरद्वा अशिक्षामर्थसमन्विताम् । पृष्ट १६ ।

<sup>्</sup> ४. ... प्रवक्ष्यामि इति भग्द्वाजम् निनोक्तम् । पृष्ठ १ः।

वैयाकरण-निकाय में अत्यन्त प्रसिद्ध है—
विद्ध भागुरिरत्लोपमवाष्योद्धपसर्गयोः ।
धार्ष चैव हलस्सानां यथा वाचा निका दिशा ॥

ग्रवात् —भागुरि आचार्य के मत में 'अब' ग्रौर 'ग्रपि' उपसर्ग के ग्रकार का लोप होता है। यथा-ग्रवगाह = बगाह, अपिधान = पिधान तथा हलन्त शब्दों से आप् (टाप्) प्रत्यय होता है। यथा-वाक् = वाचा, निश् = निशा, दिश् = दिशा।

पातक्जल महाभाष्य ४।१।१ से भी विदित होता है कि कई आचार्य हलन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में टाप् प्रत्यय मानते थे। व पाणिनि ने अजादिगण में कुक्चा उष्णिहा देवविशा शब्द पढ़े हैं। काशिकाकार ने इनमें हलन्तों से टाप् माना है।

भागुरि के व्याकरणविषयक कुछ वचन जगदीश सर्कालङ्कार ने इ.च्द-शक्तिप्रकाशिका में उद्घृत किये हैं। उन्हें हम आगे लिखेंगे।

#### परिचय

भागुरि में श्रूयमाण तिहतप्रत्यय के अनुसार भागुरि के पिता का भाम 'भगुर' प्रतीत होता है। महाभाष्य ७।३।४५ में किसी भागुरी का नामोल्लेख है। संभव है यह भागुरि की स्वसा हो। इस पण्डिता देवी ने किसी लोकायत शास्त्र की व्याख्या की थी। यह लोकायत शास्त्र अथंशा त्रवत् कोई अथंप्रधान ग्रन्थ प्रतीत होता है।

१. न्यास ६।२।३७, पृष्ठ २४६। धातुवृत्ति, इण् धातु, पृष्ठ २४७। प्रक्रियाकोमुदी भाग १, पृष्ठ १६२। ग्रमरटीकासर्वस्व, भाग १, पृष्ठ १३ में इस प्रकार पाठभेद है—टापं चापि हलन्तानां दिशा बाचा विरा खुषा। विद्य भागुरिररूनोपमवाध्योष्पसर्गयोः।

२. यस्तह्यं नकारान्तात् कृञ्चा, उष्णिहा, देवविशा इति ।

विषका भागुरी लोकायतस्य । वितका भागुरी लोकायतस्य । कैयट के भत में भागुरी टीका प्रन्य का नाम है—विषकिति व्याख्याशीत्यमें:, भागुरी टीकाविशेषः ।

४. वात्स्यायन के 'शर्यद्व राजः, तन्मूलत्वाल्लोकयात्रायाः' (१।२।१४)
तथा 'वरं सांशियकान्निक्कादसांशियकः कार्यायण इति लोकायतिकाः'
(१।२।२०) इन दोनों सूत्रों वो मिलाकर पढ़ने से प्रतीत होता है कि लोकायत सास्त्र भी शर्थशास्त्र के समान कोई सर्यप्रधान सास्त्र था। हुमारे मित्र

धावार्य — वृहत्संहिता ४७।२ पृष्ठ ४८१ के अनुसार भागुरि वृहद्गर्ग का शिष्य था। भागुरि का मेरु-परिणाम-विषयक मत वायु पुराण ३४,६२ में उपलब्ध होता है।

#### काल

हम धारे प्रतिपादन करेंगे कि भागुरि ग्राचायं ने सामवेद की संहिता घाखा ग्रीर बाह्मण का प्रवचन किया था। कृष्ण द्वैपायन तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा शाखाओं का प्रवचन भारतयुद्ध से पूर्व हो चुका था। ग्रतः भागुरि का काल विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व वर्ती है। 'संक्षिप्तसार' के 'ग्रयाज्ञवस्क्यादेश्वाह्मण' सूत्र (तद्धित ४५४) की टोका में शाट्यायन ऐतरेय के साथ भागुर बाह्मण भी स्मृत है। तदनुसार पाणिनि के मत में भागुरि-प्रोक्त ब्राह्मण ऐतरेय के समान पुराणप्रोक्त सिद्ध होता है। पाणिनि द्वारा स्मृत पुराणप्रोक्त ब्राह्मण कृष्ण द्वैपायन ग्रीर उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण कृष्ण द्वैपायन ग्रीर उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त ब्राह्मणों से पूर्वकालिक हैं। ग्रतः भागुरि का काल विक्रम से ४००० वर्ष पूर्व ग्रवहरूप होना चाहिए।

भागुरि का व्याकरण

भागुरि के व्याकरणसंबन्धी जितने वचन या मत उद्धृत मिलते हैं, उन से प्रतीत होता है कि भागुरि का व्याकरण भने प्रकार परि-रकृत था, और वह पाणिनीय व्याकरण से कुछ विस्तृत था। यदि दगदीश तकलिङ्कार द्वारा उद्धृत श्लोक इसी रूप में भागुरि के हों, तो सम्भव है भागुरि का व्याकरण श्लोकबद्ध हो।

## भागुरि-व्याकरण के उद्धरण

भागुरि ग्राचार्यप्रोक्त व्याकरण के निम्न मत या वचन उपलब्ध होते हैं—

भाषाबृत्ति ४।१।१० में भागुरि का मत-

१ नरतेति भागुरि:। अर्थात् भागुरि के मत.में नष्ता का भी प्रयोग होता था। पाणिनीय मतानुसार 'नष्त्री' प्रयोग होता है।

जगदीश तकलिङ्कार ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में भागुरि के निम्न

स्त्री प० ६६वरचन्द्र जी ने 'लोकायतं न्यायशास्त्रं ब्रह्मगार्थोक्तम्' (गणपति शास्त्री कृत धर्यशास्त्र टीका, भाग १, पृष्ठ २४) पाठ की घोर घ्यान धाकुष्ट किया था । धतः प्राचीन लोकायत शास्त्र नास्तिक नहीं था ।

१. चतुरस्रं तु भागुरिः।

मत वा वचन उद्घृत किये हैं-

२. मुण्डादेस्तत् करोत्यर्थे, गृह्णात्यर्थे कृतादितः । वक्तीत्यर्थे च सत्यादेर्, ब्रङ्गादेस्तन्तिरस्यति ॥ इति भागुरिस्मृते ।

तूस्ताद्विद्याते, संछादे वस्त्रात् पुच्छादितस्तथा ।
 उत्प्रेक्षादौ, कर्मणो णिस्तदव्ययपूर्वतः ॥ इति भागुरिस्मृतेः।

४. बीणात उपगाने स्याद्, हस्तितोऽतिकमे तथा। सेनातश्चाभियाने णिः, श्लोकादेरप्युपस्तुतौ ॥ इति भागुरिस्मृतैः।

गुपूष्पविच्छिपणिपनेरायः, कमेस्तु णिङ् ।
 ऋतेरियङ् चतुर्लेषु नित्यं स्वार्थे, परत्र वा ।। इति भागुरिस्मृतेः।

इ. गुषो वधेश्व निन्दायां, क्षमायां तथा तिजः । प्रतीकाराद्ययंकाच्च कितः,स्वायं सनो विधिः॥ इति भागुरिस्मृतेः।\*

 अपादानसम्प्रदानकरणाधारकमणाम् । कर्तु इचान्योऽन्यसंदेहे परमेकं प्रवतंते ॥ इति भागुरिवचनमेव करणम् ।

हमारा विचार है ये छः श्लोक भागुरि के स्ववचन ही हैं। सम्भव है भागुरि ने ऋक्प्रातिशाख्यवत् छन्दोबद्ध सूत्र रचना की हो। उस काल में शास्त्रीय ग्रन्थ श्लोकबद्ध रचने की परिपाटी थी।

भागुरि के व्याकरणविषयक मतनिदर्शक निम्न दो वचन और उपलब्ध होते हैं—

द. बध्ट भागुरिरल्लोपमवाध्योख्यसग्योः । स्रापं चैव हलन्तानां यथा वाचा निका विज्ञा ॥"

 हन्तेः कर्मण्युपच्टन्भात् प्राप्तुमर्थे तु सप्तमीम् । चतुर्थी बाधिकामाहुश्चूणिभागुरिवाग्भटाः ॥

१०. स्यान्मतम्, करोतीति कारणम् । यथोक्तम् । व्यवसिक्योल्युं द्परयोदींचन्त्रं विष्ट भागुरि:।

१२६ । पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषा वृत्ति, राजशाही संस्कः।

१. पृष्ठ ४४४, काजी संस्कः। २. पृष्ठ ४४५। काजी संस्कः।

३. पृष्ठ ४४६। .. .. ४. पृष्ठ ४४७। .. .. ४. पृष्ठ ४४७। .. .. ६. भाष्यच्यास्यात्रवञ्च, पृष्ठ

उ. देखो पूर्व पृष्ठ ६६, टि० १। मिट्टिंगिका में उत्तरार्थ इस प्रकार है— 'वाज्कुओस्तिनिनह्योदच बहुलस्वेन गौनिकि: ।' निर्णयसागर, पृष्ठ ६६ ।।

इंड्यिक्टिप्रकाधिका पृष्ठ ३१६ में इसे भर्तृहरि का वचन लिखा है।
 यह ठीक नहीं। वाक्यपदीय के कारक-प्रकरण में यह वचन नहीं मिलता।

# करोते. कर्तृभावे च सौनागाः प्रचक्षतेः ॥ भागरि के अन्य ग्रन्थ

- १. संहिता—प्रयञ्चहृदय, चरणव्यूहटीका, जैमिनीय गृह्य और गोभिलगृह्यप्रकाशिका ग्रादि अनेक ग्रन्थों से विदित होता है कि आचार्य भागुरि ने किसी सामशाखा का प्रवचन किया था। किश्मीर के छपे लौगाक्षि-गृह्य की श्रंग्रेजी भाषानिबद्ध भूमिका में श्रगस्त्य के इलोकतपंण का एक वचन उद्घृत है। उसके अनुसार भागुरि याजुष आचार्य है। संभव है भागुरि ने साम ग्रौर यजुः दोनों की शाखाओं का प्रवचन किया हो।
- २. बाह्मण—संक्षिप्तसार के 'ध्रयाज्ञवस्क्यादेर्बाह्मणे' सूत्र की टोका में धीत्यासनिक गोयीचन्द्र उदाहरण देता है— शाटयायनिनः, भागुरिणः, ऐतरेयिणः।

इस से प्रतीत होता है कि भागुरि ने कि भी बाह्मण का भी प्रवचन किया था। वह साम संहिता का था।

३. **बलङ्कार-शास्त्र**—सोमेश्वर किन ने अपने 'साहित्यकल्पद्रुम ग्रन्थ के यथासख्यालङ्कार प्रकरण में भागुरि का निम्न मत उद्घृत किया है –

भागुरिस्तु प्रथमं निदिष्टानां प्रक्रनपूर्वकाणामर्थान्तरविषये निषेधो

उच्यनुनिदिष्टक्ष्वेत् सोऽपि यथासस्यालङ्कार इति ।

ग्रिभनवगुष्त ने ध्वन्यालोक की लोचना टीका में भागुरी का निम्न मत उद्घृत किया है—

तथा च भागुरिरिष-'कि रसानामिष स्थायसंचारिताऽस्तीत्या-

- मल्लबादि कृत द्वादशारनयचक की सिहसूरिगणि कृत दीका, बड़ोदा संस्करण माग १, पृष्ठ ४१।
- २. देखी श्री पं० भगवहत्तजी इत 'बैदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग १. पृष्ठ २०८-३१० द्वि० सं० । ३. लोगाक्षिश्च तथा काण्यस्तथा भागुरिरेव च । इतिहास प्राप्ति । १. मृद्धितपाठ वाष्ट्रयायनी भागुरी ऐतरेषी असुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि छन्दोब्राह्मण-विषयक तद्धित प्रत्ययान्त अध्येतृवेदितृ विषय में बहुवचनान्त प्रयुक्त होते हैं (द०—अण्टा० ४।२।६१) न कि केवल प्रोक्तार्थमात्र में । ६ मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग १, खण्ड १ ते, पृष्ठ २८६५, प्रत्याङ्क २१२६।

भर्तृंहरि वारभट्ट से प्राचीन है, यह हम भर्तृंहरिविरिचत महाभाष्यदीपिका के प्रकरण में लिखेंगे। इस क्लोक में बाग्भट का निर्देश है।

क्षिय्य ग्रम्युपगमेनैबोतारमबोचद वाढमस्तीति।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भागुरि का कोई अलङ्कारशास्त्र भी था।

४. कोष-प्रमरकोष ग्रादि की टीकाओं में भागुरिकृत कोष के भनेक उद्धरण उपलब्ध होते हैं। सायण ने धातुवृत्ति में भागुरि के कोष का एक श्लोक उद्घृत किया है। पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति, सृष्टिघरकृत भाषावृत्तिटीका ग्रीर प्रभावृत्ति से विदित होता है कि भागुरिकृत कोष का नाम 'विकाण्ड' था। अभरकोष की सर्वनिन्दिवित टीकासवेस्व में विकाण्ड के ग्रनेक वचन उद्घृत हैं।

प्र. सांस्पदर्शनभाष्य—विकम की वीसवीं शताब्दी पूर्वार्थ के महाविद्वान् स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण (सं० १६३२ वि०) में लिखा है—'उसके पीछे सांख्यदर्शन जो कि कपिल मुनि के किये सूत्र उन ऊपर भागुरि मुनि का किया भाष्य, इस को १ मास में पढ़ लेगा। संस्कारविधि के संशोधित प्रथात् द्वितीय संस्करण (सं० १६४१ वि०) में भी सांस्थदर्शन

भाषावृत्तिटीका—ित्रकाण्डे कोशविशेषे भागुरेरेवाचार्यस्य यदेषां नियन्धनं तस्माच्य ।४।६।१४३॥ प्रभावृत्ति — एभिर्नविभः सूर्वेनिष्यन्नाङ्कान्दसा प्रिप शब्दा भाषायां साधयो भवन्ति … विकाण्डे भागुरिनिबन्धनात् । पं० गुरुपय हालदार कृत व्याकरण-दशंनेर इतिहास पृष्ठ ४११ में उद्घृत ।

१. तृतीय उद्योत, पृष्ठ ३८५। २. धमरटीकासर्वस्व, भाग १, पृष्ठ १११, १२५, १६३ इत्यादि। अमर क्षीरटीका, पृष्ठ ४, ६, १२ इत्यादि। हैम ग्रभिधानचिन्तामणि स्वोपज्ञटीका।

तथा भागुरिरिष हस्वान्तं मन्यते । यथाह च—भार्या भेकस्य वर्षाभ्शी श्रुङ्की स्यान्मदगुरस्य च । शिली गण्डूषदस्यापि कन्छपस्य दुलिः स्मृता ।। धातुवत्ति, भूषातु, पृष्ठ ३० ।। यह स्लोक समरटीकसर्वस्व भाग १, पृष्ठ १६१ में भी उद्धृत है ।

 प. भाषावृत्ति— शिवतातिः शंतातिः सरिष्टतातिः, समी शब्दाश्लान्दसा स्रिष कदाचिद् भाषायां प्रयुज्यन्ते इति विकाण्डे भागुरि-निवस्थनाद्वाऽञ्चुरपन्नसंजाशब्दत्वाद्वा सर्वथा भाषायां साधु ॥४।४।१४३॥

प्र. पृष्ठ ७८, सन् १८७५ का छ्या। सत्यार्थप्रकाश में भी भागुरिकत भाष्य का उल्लेख है। द्र०—रामलाल कपूर दृस्ट संस्क० पृष्ठ १०४।

भागुरिकृत भाष्य सहित पढ़ने का विघान किया है।

६. वैबत प्रन्थ — गृहपति शौनक ने वृह हेवना में भागुरि आचार्य के देवता-विषयक अनेक मत उद्घृत किये है। इन से प्रतीत होता है कि भ गुरि ने कोई वेदसंबन्धी अनुक्रमणिका ग्रन्थ भी अवश्य लिखा था।

७. मनुस्मृतिभावय-भागुरि ने मनुस्मृति पर एक भाष्य लिखा था। मनुष दा१६८ में प्रयुक्त अनपसर शब्द का भागुरि प्रदर्शित

प्रथं कल्पतक्कार लक्ष्मीघर ने उद्घृत किया है।

द. राजनीतिशास्त्र-नीतिशक्यामृत की टीका में भागुरि के

राजनीतिपरक क्लोक उद्घृत हैं।

व्याकरण, सहिता, बाह्मण, धलङ्कार, कोष, सांख्यभाष्य और धनुक्रमणिका आदि सब ग्रन्थों का प्रवक्ता एक ही भागुरि है वा भिन्न भिन्न, यह कहना तब तक कठिन है, जब तक इन ग्रन्थों की उपलब्धि न हो जावे।

७-पौक्तरसादि (३१०० वि०पू०)

पौष्करसादि साचार्य का नाम पाणिनीय सूत्रपाठ में उपलब्ध नहीं होता। महाभाष्य दाशिश्द के एक वार्तिक में इसका उल्लेख है। तेतिरीय सौर मैत्रायणीय प्रातिशक्य में पौष्करसादि के अनेक मत उद्घृत हैं। काशकृत्सन घातुपाठ की चन्नवीर कविकृत कन्नड टीका के प्रारम्भ में इन्द्रचन्द्र, आपिश्चिल, गाम्यं, गालव के साथ पौष्कर स्मृत है। यह नामैकदेश न्याय से पौष्करसादि ही है। इन से पौष्करसादि साचार्य का व्याकरणप्रवत्नतृत्व विस्पष्ट है।

#### परिचय

बंश-पौष्करसादि में श्रूयमाण तद्धित प्रत्यय के अनुसार इनके

१. संस्कारिवधि, वेदारम्भसंस्कार । द्र०--रामलाल कपूर द्रस्ट संस्करण (तृतीय) पृष्ठ १४४ । २. बृहद्देवता ३।१०॥११४०॥:।६६,१०७॥

३. द्र०--शास्वतवाणी समाजशास्त्र विशेषाङ्क(सन् ११६२)पृष्ठ ६१ पर।

४, चयो द्वितीया शरि पौष्करसादैः । ५. तै० प्रा० ४।३७,३८॥१३।१६॥ १४।२॥१७।६॥ मै० प्रा० ४।३१,४०॥२।१।६६॥२।४।६॥ ६. सद्भिः= इन्द्रे-चन्द्रापिशिलगार्थ्यमालवयौष्करैः (यह कन्तव टीका का संस्कृत-स्थान्तर है) १६८ १।

विता का नाम '9ुब्करसत्' था। जयादित्य प्रभृति वैयाकरणों का भी यही मत है।'

सन्तिति—पौष्करसादि के अपत्य पौष्करसादायन कहाते हैं। पाणिनि ने तील्वल्यादि गण में पौष्करसादि पद पढ़ कर उससे उत्पन्न युवार्थक फक् (आयन) प्रत्यय के अलुक् का विधान किया है।

देश—हरदत्त के मत में पीष्करसादि आचार्य प्राग्देशवासी है।
वह लिखता है—पुष्करसद: प्राच्यस्वात्। पाणिनीय व्याकरण से भी
यही प्रतीत होता है, पौष्करसादायन में 'इत्रः प्राचाम्' सूत्र से युवाथंक प्रत्यय का लुक् प्राप्त होता है, उस का निषेच करने के लिये
पाणिनि ने 'तौत्वल्यादि' गण में पौष्करसादि पद पढ़ा है। बौद्ध
जातकों में पोक्खरसदों का उल्लेख मिलता है, वे प्राग्देशीय हैं।

ं यज्ञेश्वर भट्ट ने अपनी गणरत्नावली में पौष्करसादि पद का निर्वचन इस प्रकार किया है—

पुरुकरे तीर्थावशेषे सीदतीति पुरुकरसत्, तस्यापत्यं पौरकरसादिः।

इस निर्वचन के अनुसार पुष्करसत् अजमेर समीपवर्ती पुष्कर संत्रवासी प्रतीत होता है। पाणिनि के साथ विरोध होने मे यजेण्वर मह की ब्युत्पत्ति को केवल प्रयंप्रदर्शनपरक समझना चाहिये। अथवा सम्भव है प्राग्देश में भी कभी कोई पुष्कर क्षेत्र रहा हो। वहां की साम्प्रतिक भाषा में तालाव को 'पोक्खर' कहते हैं।

#### ग्रन्यत्र उल्लेख

पौष्करसादि आचार्य के मत महाभाष्य के एक वार्तिक और तैतिरीय तथा मैत्रायणीय प्रातिशास्य में उद्धृत हैं, यह हम पूर्व कह चुके। इसका एक मत शांखायन आष्यक ७। द में मिलता है। हिरण्य-केशीय गृह्यसूत्र तथा अग्निवेश्य गृह्यसूत्र में पुष्करसादि के मत निदिष्ट हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी दो बार 'पुष्करसादि' स्नाचार्य

<sup>(.</sup> पुष्करसञ्छव्दाव् बाह्मादिस्वादिज्, अनुशतिकादीनां च (अव्टा०७।३।२०) इत्युभवपदवृद्धिः । काशिका २।४।६३॥ बालमनोरमा, भाग २, पृष्ठ २६७ ॥

२. मध्टा । २।४।६१॥ ३. पदमञ्जरी, भाग १, पृष्ठ ४०६।

४. सप्टा॰ २।४।६०।। ४. ४।११६६॥ हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १७४।

६. सत्तः पुरुकरसादिः । हि०के०मृ० ११६।८; तथा प्रस्तिवेश्य गृह्य १।१,

का उल्लेख है। "...

पौडकरसादि पुडकरसादि का एकत्व—आपस्तम्ब धमंसूत्र की व्याख्या में हरदत्त पुडकरसादि को पौडकरसादि आचायं का ही निर्देश मानता है, और 'आदिवृद्धि का सभाव छान्दस हैं' ऐसा कहता है। वस्तुतः यहां एकानुबन्धकृतमःनित्यम् इस परिभाषा में मोमेन्द्रश्चक के समान बृद्ध्यभाव मानना चाहिए। सनिवेश्य सान्निवेश्यायन में भी यज्ञ परे क्वचित् वृद्ध्यभाव देखा जाता है।

काल

पौष्करसादि पद तौल्वल्यादि गण में पढ़ा है। पुष्करसत् पद का पाठ यस्कादि बाह्नादि ग्रीर अनुशातकादि गण में मिलता है। कात्यायन और पतञ्जलि दोनों ने पुष्करसत् का पाठ अनुशतिकादि गण में माना है। "इस से स्पष्ट है कि पाणिनीय गणपाठ में इसका प्रक्षेप नहीं हुआ। तौल्वल्यादि गण में पौष्करसादि पद के पाठ से सिद्ध है कि पाणिनि न केवल पौष्करसादि से परिचित था, अपितु उसके अपत्य पौष्करसादायन को भी जानता था। अतः पौष्करसादि आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती है यह निविवाद है।

पौठकरसादि-शाखा—तैत्तिरीय प्रातिणाख्य ५१४० के माहिषेय भाष्य के अनुसार पौठकरसादि ने कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का प्रवचन किया था।" शाखायन ग्राग्ण्यक के उद्धरण से भी यही आमासित होता है। शाखा प्रवक्ता ऋषि प्रायः कृष्णद्वैपायन के समकानीन थे। अतः पौठकरसादि का काल भारतयुद्ध के आसपास ३१०० वि० पूर्व है।

१. बुद्धा मिक्षा भोक्तस्य ककुणिको काष्वकृत्सो तथा पुष्करसादिः। १।१६।७।। यथा कथा च परपरिसहणमभिमन्यते स्तेनो ह भवतीति कौत्सहारीती तथा कथ्वपुष्करसादी ।१।२८।१॥

२. पीष्करसादिरेव पुष्करसादिः, बृद्ध्यभावव्छान्दसः । १११६।७।।

३. द्र०-म०म० काशीनाथ ग्रम्यंकर सम्पादित परिभाषा संग्रह, पृष्ठ २२ । ४. J.R.A.S. ग्रप्रेल १६२० में 'पीष्करसादि' पर छपा लेख द्रष्टस्य है ।

४. द्व०-प्राप्तिवेश्यानील्याः १।४: मैल्याः १।४॥ स्राप्तिवेश्यासन-तेल्याः १४।६२: मैल्याः २।२।३२॥ ६. प्राप्ताः २।४।६१॥

१. अध्टा । ७११२०।। १०. पुष्करसद्यहणाद् वा । सथवा यस्यम-नृशांतिकादिषु पुरुकरसञ्ख्वं पटति । महाभाष्य ७।२।१३॥

११. होत्यायनादीनां कोहलोपुत्र-मारद्वाज-स्थविर-कोण्डिन्य-पोष्कर-मादीनां शासिनाम् " "।

द—चारायण (३१०० वि०पू०)
म्राचार्य चारायण ने किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था. इस का स्पष्ट निदंशक कोई वचन उपलब्ध नहीं हुआ। लौगाक्षि-गृह्य के ब्याख्याता देवपाल ने प्रा१ की टीका में चारायण ग्रयरनाम चारायणि का एक सूत्र और उसकी व्याख्या उद्धृत की है। वह इस प्रकार है-

तथा च चारायणिसूत्रम्-'पुरुकृते च्छ्छ्योः' इति । 'पुरु शब्दः कृतशब्दश्य सुप्यते यथासंख्यं छे छे परतः। पुरुच्छदन पुच्छम्,

कृतस्य छुदनं विनाजनं कृष्णम्' इति ।

यदि यह लूत्र चारायणीय प्रातिशाख्य का न हो, जिस की प्रधिक संभावना है, तो निश्चय ही उसके व्याकरण का होगा। महाभाष्य १।१।७३ में चारायण को वैयाकरण पाणिनि और रीढ़ि के साथ स्मरण किया है। अतः चारायण ग्रवश्य व्याकरणप्रवक्ता रहा होगा।

परिचय

वंश - चारायण पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तदनुसार इस के पिता का नाम 'चर' है। पाणिनि ने नडादिगण में इसका साक्षात् निदंश किया है। उससे 'फज्र' होकर चारायण पद निष्यन्न होता है। उससे धत इत्र से इत्र्होकर चारायणि भी उसी व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है। इस की मीमांसा आगे काशकुत्स्न-प्रकरण में विस्ताव से करेंगे।

ग्रन्यत्र रत्नेख

महाभाष्य १।१।७३ में उदाहरण दिये हैं-कम्बलचारायणीयाः, स्रोदनपाणिनीयाः, घृतरौढीयाः। वामन ने काशिकावृत्ति ६।२।६६ तथा यक्षवर्मा ने बाकटायन वृत्ति २।४।२ में 'कम्बलचारायणीयाः' उदाहरण दिया है।

कैयट की मूल-कैयट ने महाभाष्य १।१।७३ के उदाहरण की व्याख्या करते हुए लिखा है—'कावलियस्य चारायणस्य जिल्ला

दृश्यथः ।

यह व्याख्या अञ्चढ है। इस ना सर्थ 'कम्बलप्रधानक्तारायणः कश्वलचारायणः, तस्य छात्राः' वरना चाहिये। प्रधात् ग्राचार्य

१. तुलना करो — पाणिन और पाणिनि शब्द के साथ। २. कम्बलचारायणीयाः, भोदनपाणिनीयाः, मृतरौढीयाः।

४, द्रब्टब्य इसी पृष्ठ की दिन १। दे सन्द्राव प्रारंश्हर ।।

चारायण के पास कम्बलों का बाहुल्य था, वह अपने प्रत्येक छात्र को कम्बल प्रदान करता था। वामन काशिका ६।२।६६ में पूर्वपदान्तोदात्त 'कम्बलचारायणोयाः' उदाहरण क्षेप प्रथं में उद्घृत करता है। उसका अभिप्राय भी यही है कि जो छात्र चारायण-प्रोक्त प्रन्थ में श्रद्धा न रख कर केवल कम्बल के लोभ से चारायण-प्रोक्त प्रन्थ को पढ़ते हैं, वे पूर्वपदान्तोदात्त-विशिष्ट 'कम्बलचारायणीयाः' पद से ध्यवहृत होते हैं।

किसी चारायण का मत बात्स्यायन कामसूत्र में तीन स्थानों पर उद्घृत है। चारायण का एक मत कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया है— तृणमतिदीर्घमिति चारायण: । "

शाम शास्त्री सम्पादित मूल अर्थशास्त्र तृतीय संस्करण में 'नारायणः' पाठ है। अर्थशास्त्र के प्राचीन टीकाकार के मत में यह दीर्घचारायण मगध के बाल (=बालक-प्रद्योत) नामक राजा का आचार्य था। अर्थशास्त्र संकेतित कथा का निर्देश निन्दसूत्र आदि जैन प्रन्थों में भी मिलता है। देखो शाम शास्त्री सम्पादित मूल अर्थशास्त्र की भूमिका पृष्ठ २०। दीर्घचारायण का निर्देश चान्द्रवृत्ति २।२।१८ तथा कातन्त्र दुर्गवृत्ति २।४।४ में भी मिलता है। यह चारायण शाखा-प्रवक्ता चारायण से भिन्न और अर्वाचीन है।

#### काल

वारायण कृष्ण यजुर्वेद की वारायणीय शाखा का प्रवक्ता है।'
यह शाखा इस समय श्रप्राप्य है, परन्तु इसका 'वारायणीय मन्त्रार्थाध्याय' सम्प्रति मिलता है। यह दयानन्द एंग्लो वैदिक कलिज लाहौर
से प्रकाशित हुआ है। वैदिक शाखाओं का श्रन्तिम प्रवचन भारतयुद्ध
के समीप हुआ था। अतः इसका समय विक्रम से लगभग ३१००
वर्ष पूर्व है।

#### अन्य ग्रन्थ

चारायणीय सहिता—यह कृष्ण यजुर्वेद की भाखा थी। इसका विशेष वर्णन पं० भगवहत्त कृत 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग १, पृष्ठ २६४, २६४ (द्वि० सं०) पर देखो।

इ- इंडिडिडी। इत्रि-प्रा दीराउडी।

२. मधि० ५। म० १। ३. दीर्घश्चारायणः ।

४. इस शाखा का वर्णन देखों श्री पं॰ मगवहत्त जी कृत 'वैदिक बाड मब का इविहास' प्रथम भाग, पृष्ठ २१४ (डि॰ सं॰) ।

चारायणी जिक्षा—यह णिला कश्मीर से प्राप्त हुई थी। इसका उल्लेख इण्डियन एण्टीववेरी जुलाई १८७६ में डावटर कीलहानं ने किया है।

साहित्यक प्रत्य—नाटकलक्षणरत्नकोश के रचयिता सागरनन्दी ने चारायण के किसी साहित्यसंबंधी प्रत्य से एक उद्धरण उद्घृत

किया है।

६-काशकृत्स्न (३१०० वि०पू०)

यद्यपि पाणिनीय शब्दानुशासन में ब्राचायं काशहरस्न का दैया-करण के रूप में उल्लेख नहीं मिलता, पुनरिप वंयाकरण निकाय में काशहरस्न का व्याकरण-प्रवक्तृत्व अत्यन्त प्रसिद्ध है। महाभाष्य के प्रथम श्राह्मिक के अन्त में श्रापिशल श्रीर पाणिनीय शब्दानुष्ठासनों के साथ काशहरस्न शब्दानुशासन का उल्लेख मिलता है। वोपदेव ने प्रसिद्ध आठ शाब्दिकों में काशहरस्न का उल्लेख किया है। वोपदेव ने प्रसिद्ध आठ शाब्दिकों में काशहरस्न का उल्लेख किया है। काशहर्यन स्वामी ने काशहरस्नीय मत का निर्देश किया है। काशहर्यन व्याकरण के अनेक सूत्र प्राचीन वैयाकरण वाङ्गय में उपलब्ध होते हैं। अब तो काशहरस्न का धानुपाठ भी कन्नड टीकासहित प्रकाश में ब्रा गया है। कन्नड टोका में काशहरस्न व्याकरण के लगभग १३५ सूत्र भी उपलब्ध हो गए हैं।

परिचय

पर्याय—काणिका ४ । १ । ५ द में एक उदाहरण है—जिक काशकृत्स्तम् । जैन शाकटायन की अमोधा वृत्ति ३ । २ । १६१ में इस का पाठ है—जिक काशकृत्स्नीयम् । इन दोनों उदाहरणों की तुलना से इतना स्पष्ट है कि उक्त दोनों उदाहरणों में निण्चयपूर्वक किसी एक ही ग्रन्थ का संवेत है । परन्तु काशकृत्स्न और काश-कृत्स्नीय पदों में श्रूयमाण तद्धित-प्रत्यय में विदिन होता है कि एक

६. इस काशकुत्स्न धातुषाठ की कम्नड टीका का रूपान्तर 'काशकुत्स्न-

बातुव्यास्यानम् के नाम से हमने प्रकाशिन किया है।

१. प्राप्त चारायण:—'प्रकरणनाटकयोवि कम्भ:' इति । नाटक स्थाणव्यतन कोज, पृष्ठ १६ । २. पाणिनिता घोतः' पाणिनीयम, प्राप्तिनम्, काण्डल्नम् इति । ३. ट० पूर्व पृष्ठ ६४ । ४. काज्यक्तना सस्य निष्टायामनिटल्यमःहः— प्राप्तवस्तः, विदयन्तः । श्रीरतरङ्गिणी, पृष्ठ १०४ । ४ कंट-विरचित महाभाष्य प्रदीप २।१।४०; १।१।२१।। भतृं हिण्डित वाक्यण्यीय स्वोपज्ञ रीका, काण्ड १, पृष्ठ ४०, उस पर नृष्यभदेव को टीका पृष्ठ ४१।

७. काशकूरसन व्याकरण के विस्तृत पश्चिम धीर उसके उपलब्ध समस्त सुत्रों की व्यास्था के लिए देखिए हुमारा 'काशकुरसन-व्याकरणम्' ग्रन्थ ।

काशकृतिस्त-योक्त है, सीर दूसरा काशकृतस्त-प्रोक्त । त्यासकार जिते-दृबुद्धि काशिका के ४१३११०१ के उदाहरण की व्याक्ष्या में लिखता है - साविज्ञलं काशकृत्स्ति साविज्ञानिकाशकृतिस्तिशव्दास्याम् इञाश्च (४१२१११२) इत्यण्'। सर्थात् आपिशल और काशकृत्स्त में (स्पत्यार्थक इत्र्यत्ययान्त) आपिशलि और काशकृत्स्त शब्दों से प्रोक्त अर्थ में इञाइच सूत्र से अण् प्रत्यय होता है। तथा काशकृत्स्तीय पद में स्रपत्यार्थक अण्यत्ययान्त काशकृत्स्त शब्द से प्रोक्त अर्थ में बद्धाच्छ: (४१२११४) से छ (=ईय) प्रत्यय होता है।

काशकृतिस्त भीर काशकृतस्त का एकत्व—यद्यपि काशकृतिस्त और काशकृतस्त नामों में अपत्य-प्रत्यय का भेद है, तथापि दोनों नाम एक ही आचायं के हैं। अकारान्त काशकृतस्त शब्द से अपत्य अर्थ में अत इत्र (अव्दा० ४।१।६५) से इत्र होकर काशकृतिस्त शब्द निव्यन्त होता है। श्रीर उसी कशकृतस्त से अपत्याधं में सामान्यविधायक तस्यापत्यम् (अव्दा० ४।१-६२) से अण् होकर काशकृतस्त शब्द बनता है। यद्यपि अत इत्र सूत्र तस्यापत्यम् का अपवाद है, तथापि क्वचिद्यवादं व्यवयेऽपि उत्सर्गोऽभिनिविधते (कहीं कहीं अपवाद = विशेष-विधायकसूत्र के विषय में उत्सर्ग सामान्यसूत्र की भी प्रवृत्ति हो जानी है) नियम से सामान्य अण् प्रत्यय भी हो जाता है। इसी नियम के अनुसार भगवान् वाल्मोकि ने दाशरिय राम के लिये दाशर्य शब्द का भी प्रयोग क्या है। अतः जिस प्रकार एक ही दशर्य-पुत्र राम के सिए दाशरिय और दाशर्य दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार इण्-प्रत्ययान्त काशकृतिस्त और अण्-प्रत्ययान्त होते हैं, उसी प्रकार इण्-प्रत्ययान्त काशकृतिस्त और अण्-प्रत्ययान्त

में इव प्राोत में जारिशका में 'तस्येदम्' (४।३।१२०) से धण् प्रत्यय माना

है, वह चिन्दय है।

१. इसी प्रकार पाणिनि शब्द से भी प्रोक्त प्रथं में अण् होकर 'पाणिन' शब्द निष्यन्त होगा। लोक प्रमिद्ध पाणिनीय पर पाणिन से निष्यन्त होता है। इ० न्यास ४ ३।१०१। पूर्वनिदिष्ट भाष्यवचन 'पाणिनिना ओक्त प णिनीयम्' में अयंनिदशंत मात्र है, न कि विग्रह। पाणिनि शब्द सारिशनि और काशकृतिस्त के समान गोववाची है. उनसे 'इअश्व' (४,२।११२) से अण् ही होगा। सिश्चान्तकीम्दीकार भट्टोजि वीक्षित ने ४।२।११२ में पाणिनि शब्द से 'पाणिनीय' प्रयोग की निष्यति के लिये सरल मार्ग को छोड़ कर जो क्लिप्ट कल्पना भी है वह चिन्त्य है। र सीरदेव-परिभाषावृत्ति, संख्या ३३; परिभाषेन्द्रशेखर, स० १६। यही नियम स्कन्दस्वामी ने 'ध्रपवादिषये क्विच्दुस्मार्ग दृश्यने' शब्दों से उद्भृत किया है। इ० निष्कत्त-टोका, भाग २, पृण् दर। ३. प्रशिवता दश्यर्थाय मैथिली। रामाण युद्धकाण १४।३॥ काशिकाकार

काशकुत्स्न दोनों शब्द निश्चय से एक ही व्यक्ति के वाचक हैं।

काशकृतिस्त का ग्रन्थत्र उल्लेख—महाभाष्य के प्रथम ग्राह्निक के ग्रन्त में ग्रन्थवाची पाणिनीय भौर ग्रापिशल के साथ 'काशकृत्स्त' पद पढ़ा है, उस से व्यक्त है कि पतञ्जिल उस को काशकृत्स्ति प्रोक्त पानता है। ' पतञ्जिल ने काशकृत्सित ग्राचायं प्रोक्त मीमांसा का पसकृत् उल्लेख किया है। 'महाकवि भास के नाम से प्रसिद्ध 'यजफल' नाटक में भी काशकृत्सित प्रोक्त काशकृत्स्त मीमांसाशास्त्र का उल्लेख है। 'कात्यायन ने भी प्रपने श्रौतसूत्र में काशकृत्स्त ग्राचायं का उल्लेख किया है। अमोधा वृत्ति के 'काशकृत्स्तीयम्' निर्देश के प्रनुसार व्याकरणप्रवक्ता काशकृत्स्त है।

काशकृत्सन का अन्यत्र उल्लेख—वोपदेव ने अष्ट शाब्दिकों में काशकृत्सन का उल्लेख किया है। जैन शाकटायनीय अमोघा वृत्ति के पूर्वनिदिष्ट त्रिकं काशकृत्सनीयम् उदाहरण में स्मृत ग्रन्य का प्रवक्ता तद्धित-प्रत्यय की व्यवस्थानुसार काशकृत्सन है। भट्ट पराशर ने तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में संकर्ष काण्ड (मीमांसा अ०१३-१६) को काशकृत्सन-प्रोक्त कहा है। भट्टभास्कर ने ख्द्राध्याय के भाष्य में काशकृत्सन का यजु:सम्बन्धो एक मत उद्युत किया है। बौधायन

१. इसी ण्कार पाणिनीय तन्त्र के प्रवक्ता के लिए पाणिनि-पाणिन, वार्तिककार के लिए कात्य-कात्यायन. संग्रहकार के लिए दाक्षि-दाक्षायण दो-दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनके लिए इसी ग्रन्थ के तत्तत् प्रकरण द्रष्टब्य हैं।

२. काशकृतिस्ताना प्रोक्तं काशकृतस्तम् । इवश्च (यव्दा० ४।२।११२) से कोत्रप्रत्ययान्त से यण्यत्यय । स्राधिशलं काशकृत्स्तिमिति—धाषिशलिकाश-कृतिस्त्रशब्दाभ्यामिवश्चेत्यण् । त्यास ४।३।१०१॥ काशकृत्स्तेन प्रोक्तं काश-कृतस्तीयम् । बृद्धाच्छः (यव्दा० ४।२।११४॥) सूत्र से धण्प्रत्ययान्त से छ (=ईय) प्रत्यय । त्यासकार ने ६।२।३६ पर 'काशकृत्स्तेन प्रोक्तमित्यण्' लिखा है, वह प्रशुद्ध है । ४।२।११४ से प्राप्त छ का निषेध कौन करेगा? प्रतः वहां त्यास ४।३।१०१ के सद्श 'काशकृतिस्तना प्रोक्तमित्यणं' पाठ होना वाहिए । ३. महाभाष्य ४।१।११४,६३;४।३।११४॥

४. काशकुल्स्नं मीमांसाशास्त्रम् । धन्द्व ४, पृष्ठ १२६ ॥

१. सद्यस्त्वं काशकृत्सिनः । ४।३।१७।) ६. देखो इसी पृष्ठ की टि॰ २।

७, पूर्व पृष्ठ ६४।

तत्त्वरत्नाकरास्ये मट्टपराशरप्रन्ये संकर्षास्थदचतुर्लक्षणात्मको मध्यकाण्डः
 काशकुरस्तकृत इत्युच्यते । प्रधिकरणसारायली-प्रकाशिका में उद्युत्त । द्र०—
 पदास राजकीय हस्तलेख सूची, भाग ४, खण्ड १ वी नं० ३५५०, पृष्ठ ४२०१ ।
 प्राची सनुवाका सच्छी सर्वृषि इति काशकुरस्तः। पूना संस्क० पृष्ठ २६॥

गृह्य में काशकृतस्त का मत निर्दिष्ट है। वेदानत-सूत्र में काशकृतस्त का मत स्मृत है। अापस्तम्ब श्रीत के मैसूर संस्करण के सम्पादक सो व नरसिंहा वार्य ने भाग १ की भूमिका पृष्ठ ५५ तथा ५७ में संकर्ष-काण्ड को काशकृतस्त-प्रभव माना है।

दोनों एक ही व्यक्ति — उपयुंक्त प्रत्यों में स्मृत काशकृतस्त भौर काशकृतिस्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. यह हम पूर्व प्रति-पादित कर चुके हैं। तथा उपयुंक्त उद्धरणों में जहां-जहां काशकृतस्त भौर काशकृतिस्त का स्मरण है, वहां सर्वत्र एक ही व्यक्ति स्मृत है, सिमें प्रणुमात्र सन्देह नहीं।

वंश—बीधायन श्रीतसूत्र के प्रवराध्याय (३) में लिखा है— भृगूणामेवादितो ब्याख्यास्यामः पेङ्गलायनाः, वहीनरयः, काश-

क्रस्ताः, पाणिनिर्वातमीकिः ... ग्रापिशलयः।

इस वचन से स्पष्ट है कि काशकृतस्त-गोत्र भृगुवंश का है । अतः

काशकृत्स्न ग्राचायं भागंव है।

पितृ-नाम—काशकृतिस्न भीर काशकृत्स्न में निर्दिष्ट ति वित-भत्यम के अनुसार इन नामों का मूल शब्द कशकृत्स्न था। वर्षमान नै गणरत्नमहोदिष में कशकृत्स्न शब्द की ब्युत्पिस इस प्रकार लिखी है—

कज्ञाभिः कृत्तन्ति 'कृते क्स्ने ङ्पाट्त्वे च ह्रस्वश्च बहुलम्'

इत्यनेन ह्रस्वत्वे कशकृत्सनः।

भर्यात्—कशापूर्वक 'कृती छेदने' धातु से क्स्न प्रत्यय ग्रीर धाकार

को हस्य होता है।

श्राचार्य नाम—तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में भट्ट पराशर ने काशक स्न को बादरायण का बिष्य कहा है। यवादरायण कृष्य द्वैपायन का ही नाम है, ऐसा भारतीय ऐतिहासिकों का मत है। भ

शिष्य—काशिका-वृत्ति (६।२।१०४) में उदाहरण हैं—पुर्वकाश-इस्ताः, प्रपरकाशक्स्ताः । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि काश-

१. ग्राचारं प्रकृति प्राह् दविहोमस्य बादिरः । ग्राग्निहोत्रिकं तथावेयः ग्राकुल्स्नस्त्वपूर्वताम् ।। २. ग्रवस्थितेरिति काशकुल्स्नः । १।४।२२॥

३. इस सूत्र का मूल प्रन्वेषणीय है। ४. द्र०—पृष्ठ ३३ टि० २।

प्रतिहास, बाह्मण घोर घारण्यक कान्कांस हैदराबाद १८४१ के सेन्द्रों का संक्षेप, पृष्ठ ८४, ८६ ।
 इ. श्री पं० भगवद्त्तजी रिचंड विदेश का इतिहास, बाह्मण घोर घारण्यक भाग, पृष्ठ ८६ ।

कृत्स्त के अनेक दिष्य थे, ग्रीर वे पूर्व तथा अपर दो दिभागों में विभन्त माने जाते थे। किस सीमा को मान कर पूर्व ग्रीर ग्रपर का भेद किया जाता था, यह श्रजात है।

जिस प्रकार पाणिति ने कुछ विष्यों को ग्रष्टाध्यायी का लघुपाठ पढ़ाया और कुछ को महापाठ, अर वे कमशः पूर्व ग्राणिनीय तथा धारपाणिनीय नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी प्रकार सम्भव है काश-कुत्स्न ने भी अपने शास्त्र का दो रूपों से प्रवचन किया हो। निष्कत ग्रादि अनेक प्राचीन शास्त्रों के लघु ग्रीर महत् दो-दो प्रकार के प्रवचन उपलब्ध होते हैं।

देश — काणकृत्स्न आचार्य कहां का निवासी था, यह अज्ञात है। पाणिन अरीहणादि गण (४।२ द०) में काशकृत्स्न पद पढ़ता है। पाणिन अरीहणादि गण (४।२ द०) में काशकृत्स्न पद पढ़ता है। वदनुसार, काशकृत्स्न चर्धमान यहां कशकृत्स्न का निर्देश करता है। वदनुसार, काशकृत्स्न अथवा कशकृत्स्न से निर्मित भथवा जहां इनका निवास था, वह अथवा देश काशकृत्स्तक कहलाता था, इतना निश्चित है। पर इस नगर अथवा देश की स्थित कहां थी, यह अज्ञात है।

काक्षकः व उतरभः रतीय—दैवं प्रन्य का व्याख्याता कृष्णलीला-धुक्रमुनि पुष्टकार पृष्ठ ६१ पर लिखता है—

धनपालस्तु तमेव प्रस्तुत्याह—वनुं घटाविष् पठित्त इमिडाः। तेषां (नित्यं) मिरसंजा—वनयति । ग्रायस्ति विभाषा मिरविनच्छन्ति । तेषां वानपति वनयति ।

अर्थात् — घनपाल कहता है कि द्रामड वनु घातु का 'वनवित' रूप मानते हैं, और ग्रायं 'वानयित' तथा 'वनयित' दो रूप।

काणकृतस्न-धातुपाठ के ग्लास्नाबनुवमश्वनकम्यमिचमः सूत्रा-नुसार 'वन' धातु को विकल्प से मित्-संज्ञा होती है, खौर वानयति, वनयति दो रूप निष्पन्न होते हैं। इस से संभावना होती है कि काश-कृतस्न उत्तरदेशीय हो।

इसी प्रत्थ का 'पाणिनि फ्रीर उसका शब्दानुशासन' ग्रध्याय का ग्रन्तिम
 २. द०—इसी पृष्ठ की टिप्पणी १।

क. बा॰ वामुदेवशरगनी अम्रवाल ने 'का गरुतस्न' धुद्ध पाठ माना है—
 'पाणितिकालीन भारतवर्ग', पृष्ठ ४८८ ।

<sup>¥.</sup> काराकुरःन-घातुःथारूयान १।६२३ ।।

सम् वितः सङ्गीय-काणकृत्सन धानुसूत्र १।२०२ में पवर्गीय बान्त प्रकरण में अन्तस्य वकारान्त 'गर्व' आदि धानुएं पढ़ी हैं। वंग भान्तीय चन्द्र-कातन्त्र आदि वैयाकणों की भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जाती है। इस से सम्भावना होती है कि काणकृत्सन वंगदेशीय हो।

काल—हमारे स्वर्गीय मित्र पं० थी क्षितीणचन्द्रजी चट्टोपाध्याय (कलकता) का विचार है कि काणकृत्स्न पाणिनि से उत्तरवर्ती है,' परन्तु उन्होंने इस विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया।

पाणिति से पूर्ववर्ती-काशकृतस्त निश्चय ही पाणिति से पूर्ववर्ती

है। इस में निम्नलिखित प्रमाण हैं-

१. पाणिनीय गणपाठ के अन्तर्गत उपकादि गण (२।४।६६) में कठाकृत्स्त और अरीहणादि गण (४।२।८०) में काशकृत्स्त शब्द पठित है।

२. वेदान्तसूत्र निण्वय ही पाणिनि से प्राचीन हैं। यत: उनमें मृन अ। वार्य कृष्ण द्वैपायन का समकालिक होगा, अथवा उससे पूर्ववर्ती।

३. तस्वरत्नाकर के रचियता भट्ट पराशर ने काशकृत्सन को

बादरायण ग्रथति कृष्ण हैपायन का शिष्य माना है।

४. महाभाष्य पराशाह्निक के ग्रन्त में क्रमशः पाणिनि आपि-वानि और काशकृत्स्नश्रोक्त ग्रन्थों का उल्लेख है—पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम्, ग्राथिशलम्, काशकृत्स्नम्।

इनमें आपिशालि निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है। ग्रत एव उसका पाणिनि के ग्रनःतर निर्देश किया है। इसी कमानुसार काशकृत्सन न केवल पाणिनि से पूर्ववर्ती होगा, ग्रापितु वह ग्रापिशालि से भी पूर्ववर्ती होगा।

१. टेक्निकल टम्सं ग्राफ् संस्कृत-ग्राधर, पृष्ठ २, ७७।

२. काशिका, चान्द्रवृत्ति भौर जैतेन्द्रमहावृत्ति में 'काशकुरून' पाठ मिलता है, वह स्रशुद्ध है। भोज भीर वर्धमान ने 'कशकुरून' पाठ माना है। देखी कमदा: सरस्वतीकण्डाभरण ४।१।१६४ तथा गणरत्ममहोद्दिश्च दलोक ६०, पृष्ठ ३३,३४। वर्धमान ने विधान्तिविद्याध्यर व्याकरण के कर्ता वामन के भन में 'कमकुरून' पाठ दर्शाया है। ग०म० पृष्ठ ३४। वर्धमान द्वारा यहां काशकुरून पाठान्तर का उल्लेख न होने से व्यक्त है कि उसके समय में काशिकादि प्रत्यों में 'कशकुरून' ही पाठ था। धतः काशिका में सम्प्रति नपलम्यमान 'काशकुरून' प्रमादपाठ है।

१. पांच छः वर्ष हुए काशकत्स्न का धातुपाठ कन्नड-टीका-सहित प्रकाशित हुम्रा है। उसमें पाणिनि के धातुपाठ की अपेक्षा लगभग ४५० धातुएं अधिक हैं। भारतीय ग्रन्थ-प्रवचन-परिपाटी के अनुसार शास्त्रीय ग्रन्थों का उत्तरोत्तर संक्षेपीकरण हुआ है। व्याकरण के उपलब्ध ग्रन्थों के प्रवलोकन से भी इस बात की सत्यता भलो भांति समभी जा मकती है। इससे मानना होगा कि काशकृत्स्न-धातुपाठ पाणिनीय धातुपाठ से प्राचीन है।

६ काशकृत्सन-घातुपाठ में अनेक घातुयों के दो-दो रूप हैं। यथा ईड ईल स्तुतौ। पाणिनि ने इनमें से केवल ईड रूप पढ़ा है। धन एव उत्तरवर्ती वैशकरण इडा और इला शब्दों की सिद्धि एक ही ईड घातु से करते हुए ड-ल वर्णों का अभेद मानते हैं।

काशकृत्स्न-धातुपाठ में अनेक ऐसी घातुएं हैं, जो उभयपदी
 हैं। उनके परस्मैपद और आत्मेनपर दोनों प्रक्रियाओं में रूप होते हैं,
 यथा—बस निवासे, दुख्रोडिव गतिबृद्ध्योः और बद व्यक्तायां वाचि।
 पाणिन इन्हें केवल परस्मैपदी मानता है।

संख्या ६ के प्रमाण से विदित होता है कि काशकृत्सन के समय ईड और ईल दोनों घातुओं के आख्यात के स्वतन्त्र प्रयोग लोक में प्रचलित थे। इसीलिए उसने दोनों घातुओं को स्वतन्त्र रूप में पढ़ा। परन्तु पाणिनि के समय ईड घातु के ही रूप लोकप्रचलित रह गये। सत: उसने ईल का पाठ नहीं किया, केवल ईड घातु ही पढ़ी। इसी प्रकार संख्या ७ के अनुसार काशकृत्सन के धातुपाठ में वस, किब और बद घातु को उभयपदी पढ़ना इस बात का प्रमाण है कि उसके काल भें इन घातुओं के दोनों प्रकार के रूप लोक में प्रचलित थे। पाणिनि के समय केवल परस्मैपद के रूप ही अविशष्ट रह गये थे, अत एव पाणिनि ने केवल परस्मैपदी पढ़ा।

महाभाष्य ५ । १ । २१ पर कैयट लिखता है —
 म्रापिशलकाशकृत्स्नयोस्त्वग्रन्थ इति वचनात् ।

धर्यात्—आपिशल और काशकृत्सन-व्याकरण में पाणिनीय शताच्च ठन्यतावशते (४।१।२१) सूत्र के स्थान में शताच्च ठन्यतावग्रन्थे पाठ था।

१. इस ग्रन्थ के दितीय संस्करण के समय।

२. इसका हमने संस्कृत-क्यान्तर 'काशकृत्स्न-बातु व्याख्यानम्' के नाम से पकाशित किया है।

आपिशिन पाणिनि से प्राचीन है। खतः उनके साय स्मृत काश-कृत्स्न भी पाणिनि से प्राचीन होगा। इतना ही नहीं, यदि यह माना जाये कि पाणिनि ने आपिशिन के सूत्रपाठ में कुछ धनीनित्य समस-कर खब्रन्थे का खश्ते रूप में परिष्कार किया है, तो निश्चय ही मानना होगा कि आपिशिन के समान खब्रन्थे पढ़ने वाला काशकृत्स्न भी पाणिनि से पूर्वभावो है। यह नहीं हो सकता कि पाणिनि खापि-घल-सूत्र का परिष्कार करे और पाणिनि से उत्तरवर्ती (जैसा कुछ ध्यक्ति मानते हैं) काशकृत्स्न पाणिनि के परिष्कार को छोड़कर पुनः धापिशिन के अपरिष्कृत खंश को स्वीकार कर ले।

ह. भर्तृ हरि के तदह भिति नारव्यं सूत्रं व्याकरणान्तरे वचन की

व्याख्या करता हुम्रा हेलाराज लिखता है-

ग्रापिशलाः काशकृत्स्नाश्च सूत्रमेतन्नाधीयते । वाक्यपदीय, काण्ड ६, पृष्ठ ७१४ (काशी-संस्क०) ।

अर्थात्—ग्रापिशल भीर काशकुरस्न व्याकरण में पाणिनि द्वारा

पठित 'तदर्हम्' सूत्र नहीं था।

प्रतीत होता है, आपिशल और काशकृत्स्न व्याकरण में तदहंम् सूत्र के न होने के कारण ही महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि के इस सूत्र को आवश्यकता का प्रतिपादन बड़े यत्न से किया है। यदि काशकृत्स्न पाणिनि से उत्तरवर्ती होता, तो निश्चय ही वह पाणिनि का अनुकरण करता, न कि आपिशिन के समान उसका त्याग करता।

१० कातन्त्र व्याकरण में एक सूत्र है—िक्स ऐन वा। अर्थात् प्रकारान्त शब्दों से परे तृतीया विभक्ति के बहुवचन 'भिस्' के स्थान में 'ऐस्' विकल्प करके होता है।' यथा, देवेभिः, देवेः।

कातन्य काशकृत्सन-तन्त्र का संक्षेप है, यह आगे सप्रमाण लिखा जायगा। तदनुसार कातन्त्रकार ने यह सूत्र प्रथवा मत काशकृत्सन से लिया होगा। पाणिनि के अनुसार लोक में केवल ऐस् के देवे: धादि प्रयोग होते हैं। कातन्त्र विशुद्ध लौकिक शब्दों का व्याकरण है धतः, उसका उपजीव्य काशकृत्सन व्याकरण उस काल की रचना होना चाहिए, जब भाषा में भिस् और ऐस् दोनों के देवेभिः, देवै: दोनों

१. टीकाकारों ने इस सूत्र के ग्रथं में बड़ी खींचातानी की है।

२. शर्ववर्षणस्तु वचनाद् भाषायामध्यवसीयते । नहायं (कानस्त्रकारः) छान्दसान् शब्दात् ब्युत्पादयति । कातस्त्रवृत्ति, परिशिष्ट पृष्ठ ५३०।

रूप प्रयुक्त रहे हों। वह काल पाणिनि से निश्चय ही पर्याप्त प्राचीन

रहा होगा।

११. पाणिनीय धातुपाठ के जुहोत्यादि गण के तथा स्वादि गण के अन्त में छन्दिस गणसूत्र का निर्देश करके जो घातुएं पढ़ी हैं, प्रायः वे सभी थातुएं काशकुरस्न-धातुपाठ में छन्दिस निर्देश के विना ही पढ़ी गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि काशकुत्स्न पाणिति से बहुत प्राचीन है। पाणिनि के समय वैदिक मानी जानेवाली घातुएं उसके काल में लोक में भी प्रचलित थीं। अन्यथा, वह भी पाणिन के समान इनके लिए छन्दिस का निर्देश श्रवश्य करता।

इन उपयुंक्त प्रमाणों ग्रीर हेतुग्रों से स्पष्ट है कि काशकृतस्न पाणिनि से निश्चय ही बहुत पूर्ववर्ती है। इतना ही नहीं, हमारे

विचार में तो काशकृत्स्न ग्रापिशलि से भी प्राचीन है।

पाश्चात्य ऐतिहासिक पाणिनि को विकम से ४००-६०० वर्ष पूर्व मानते हैं। यह मत भारतीय ग्रनविच्छन्न ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार नितान्त मिथ्या है। पाणिनि विकम से निश्चय ही २६०० वर्ष प्राचीन है, यह हम इस ग्रन्थ में पाणिनि के प्रकरण में सप्रमाण लिखेंगे। तदनुसार, काशकृत्स्न का काल भारत-युद्ध (३१०० वि०

पूर्व) के समीप अथवा उससे पूर्व मानना होगा।

काशकृतस्त को पाणिति से पूर्ववर्ती मानने में एक प्रमाण बाघक हो सकता है। वह है काशिका ६।२।३६ का पाठ-ग्रापिशलपाण-नीयाः, पाणिनीयरौडीयाः, रौढीयकाशकृत्सनाः । इनमें आपिणलि निश्चय हो पाणिनि से पूर्ववर्ती है। यदि ग्रगले उदाहरणों में भी इसी प्रकार पौर्वापर्य-व्यवस्था मानी जाय, तो पाणिनि से अर्वाचीन रौढि भीर उससे धर्वाचीन काशकृत्स्त को मानना होगा। परन्तु यह कल्पना पूर्व उद्घृत प्रमाणों में विरुद्ध होते के कारण चिन्त्य है। इतना ही नहीं, वर्षमान के मतानुसार पाणिनीयरौढीयाः रौढीयपा-णिनीयाः दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं (गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २६) ग्रत: स्पष्ट है कि काशिका के उपयुंक्त उदाहरणों में कालकम अभिप्रेत नहीं है।

#### ग्रन्य परिचय

नाम-अभी कुछ वर्ष हुए, काशकृत्स्न का कन्नड-टीका-सहित को ब्रातुपाठ प्रकाशित हुआ है, उसका नाम है-काजकुत्सन जन्द- कलाप धातुपाठ। इस नाम में 'शब्दकलाप' पद धातुपाठ का विशेषण है, प्रथवा काशकुत्स्त के शब्दानुशासन का मूल नाम है, यह विचार-णीय है। शब्दानां प्रकृत्यात्मिकां कलां पाति रक्षति (=शब्दों की प्रकृति रूप कला =श्रंश को रक्षा करता है) ब्युत्पत्ति के धनुसार यह धातुपाठ का विशेषण हो सकता है। परन्तु हमारा विचार है कि शब्दकलाप काशकृत्सन-शब्दानुशासन का प्रधान नाम था। इसमें निम्न हेत् है -

कातन्त्र, ग्रवरनाम कलापक-व्याकरण' के कलापक नाम में हस्य ग्रथं में जो 'क' प्रत्यय (प्रव्टा० प्रश्चाद्य) हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि कातन्त्र-व्याकरण जिस तन्त्र का संक्षिप्त संस्करण है, उ उसका मूल नाम 'कलाप' है। हम आगे सप्रमाण सिद्ध करेंगे कि वर्तमान कातन्त्र, प्रपरनाम कलापक ग्रथवा कोमार-व्याकरण' काशकृत्स्न के महातन्त्र' का ही संक्षेप है। ग्रतः काशकृत्स्न के शब्द-नुवासन का मूल नाम 'कलाप' ही प्रतीत होता है।

शब्दकलाप का स्रथं हम बहुत विचार के सनन्तर इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि शब्दकलाप पद का स्रथं 'शब्दों की कलाओं स्रांशों का पान करनेवाला' स्रथांत् किसी बृहत् शब्दानुशासन का सक्षिप्त

संस्करण है। इसमें निम्न कारण हैं-

काशिका ४।३।११४, जैन शाकटायन ३।१।१८२ की चिन्ता-मणिवृत्ति तथा सरस्वतो-कण्ठाभरण ४।३।२४४ की हृदयहारिणी टीका में एक उदाहरण है—काशकृत्स्न गुरुलाधवम् । यह उदाहरण

१. सम्प्रति इसका 'कलाप' नाम से भी व्यवहार होता है। यह व्यवहार चित्तय है। २. दलपार्थी-उणादि-वृत्तिकार ने ।।४ (पृष्ठ १३०) पर कलापक धव्द में 'कला' उपपद होने पर 'आइ'-पूर्वक 'पा पाने' धातु से 'क्बुन्' प्रत्यय माता है। धानायं हेमचन्द्र ने भी अपने धातुपारायण (पृष्ठ ६) तथा उणा-दिवृत्ति (पृष्ठ १०) में दशपादी-वृत्तिकार का ही प्रमुसरण किया है। उपर के विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों लेखकों की व्युत्पत्तियां सग्रुद्ध है।

३. कातन्त्र राज्य का अर्थ भी ईपत्-तन्त्र ही है।

कातन्त्र की रचना छोटे बालकों के लिए हुई, यह इस नाम से स्बष्ट है।

हमारे विचार में गायकवाइ-संस्कृत-सीरिज में प्रकाशित बालिदीपीय प्रत्यसंग्रह के बन्तर्गत कारक-संग्रह के बन्तिम श्लोक 'कातन्त्रं च महातन्त्रं पृथ्द्वा तेन उवाच' में समृत महातन्त्र कातन्त्र का उपजीव्य काशकृत्सन-तन्त्र ही है।

जिस सूत्र का है, उसके अनुसार इसका अर्थ है — काशकुत्स्न ने किसी के जपदश के बिना अपनी प्रतिभा से अपने शास्त्र में शब्दों के गौरव- लाधव का विचार करके अनन्त शब्दराश्चि में से लांकप्रसिद्ध मुख्य बाद्यों का ही जपदेश किया और अप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ दिया। अर्थात् काशकुत्स्न ने शब्द-शास्त्र के संक्षेप करने में शब्दों के गौरव — अर्थात् काशकुत्स्न ने शब्द-शास्त्र के संक्षेप करने में शब्दों के गौरव — प्रसिद्ध और लाधव — अप्रसिद्ध पर अधिक ध्यान दिया। अतः उक्त प्रसिद्ध और लाधव — अप्रसिद्ध पर अधिक ध्यान दिया। अतः उक्त प्रसिद्ध और लाधव — अप्रसिद्ध पर अधिक ध्यान दिया। अर्थात् किसी पूर्व भे अप्रसिद्ध शब्दविषयक सूत्रों को कम कर दिया, अर्थात् किसी पूर्व अप्रसिद्ध शब्दविषयक सूत्रों को कम कर दिया, अर्थात् किसी पूर्व अप्रसिद्ध शब्दविषयक सूत्रों को कम कर दिया, अर्थात् किसी पूर्व अतिबृहत् शास्त्र का संक्षेप से उपदेश किया। इसलिए शब्दकलाप अतिबृहत् शास्त्र का संक्षेप से उपदेश किया। इसलिए शब्दकलाप का हमारे द्वारा उपरि विवृत अर्थ हो ठोक प्रतीत होता है।

काशकृत्सन-चातुपाठ के सम्पादक श्रो ए० एन्० नरिसिहिया ने उक्त ग्रन्थ की भूमिका में 'शब्दकल।प' नाम के विषय में प्रपता कुछ जी विचार प्रकट नहीं किया। केवल 'काशकृत्सन शब्दकलाप-धातु-भी विचार प्रकट नहीं किया। केवल 'काशकृत्सन शब्दकलाप-धातु-भी विचार प्रकट नहीं किया। केवल 'काशकृत्सन शब्दकलाप-धातु-भी नाम के कारण कुछ लोगों का कहना है कि इसका सम्बन्ध पाठ नाम के कारण कुछ लोगों का कहना है कि इसका सम्बन्ध कलाप-व्याकरण से हैं। कत्राप-ज्याकरण के कुमार-व्याकरण ग्रीर कातन्त्र-ध्याकरण नामान्तर हैं' इतना ही लिखकर इस प्रध्न को टाल दिया है।

परिभाण - काशकुत्सन-व्याकरण में कितने प्रध्याय, पाद तथा सूत्र थे. इसका निर्देशक कोई साक्षात् वचन उपलव्य नहीं होता, प्रन्तु काशिका और प्रमोधा वृत्ति में उद्धृत त्रिकं काशकृत्सनम्, प्रन्तु काशिका और प्रमोधा वृत्ति में उद्धृत त्रिकं काशकृत्सनम्, प्रवाहरणों से इतना स्पष्ट है कि काशकृत्सन क्रिकं काशकृत्सनीयम्, उदाहरणों से इतना स्पष्ट है कि काशकृत्सन क्रिकं किसी सूत्रात्मक ग्रन्थ में तीन ग्रध्याय थे। हमारे विचार में उक्त के किसी सूत्रात्मक ग्रध्यायत्रयात्मक काशकृत्सन ग्रन्थ व्याकरण- उदाहरणों में स्मृत ग्रध्यायत्रयात्मक काशकृत्सन ग्रन्थ व्याकरण- विषयक था, इसमें निम्न हेतु हैं -

१. काशिका, ५।१।४६ तथा जैन शाकटायन, ३।२।१६१ की श्रमोधा वृत्ति में पूर्वोद्धृत उदाहरणों के साथ निदिष्ट घटश्क पाणिश्रमोधा वृत्ति में पूर्वोद्धृत उदाहरणों के साथ निदिष्ट घटश्क पाणिश्रमोधा वृत्ति में पूर्वोद्धृत उदाहरणों में जिनने अन्य सूत्र-प्रन्थ स्मरण किये गये ही, वे सब निश्चय ही व्याकरणविषयक हैं। इसलिए साहचर्य-नियम हैं, वे सब निश्चय ही व्याकरणविषयक हैं। इसलिए साहचर्य-नियम से उसके साथ स्मृत काशकृतस्त का ध्रध्यायत्रयात्मक ग्रन्थ भी व्याकरणविषयक ही होना चाहिए।

२. कलापक अपरनाम कातन्त्र-व्याकरण काशकृतस्न-व्याकरण का संक्षेप है, यह हम अभि सप्रमाण लिखेंगे। मूल कातन्त्र-व्याकरण में भी तीन ही सध्याय हैं। अतः यह सम्भव है कि कातन्त्र-व्याकरण के उपजीव्य काशकुल्सन-व्याकरण में भी तीन हो अध्याय रहे हों।

पाणिनि-व्याकरण के संज्ञाक चन्द्रगोमी ने ग्रंपने व्याकरण में पाणिनीय तन्त्रवत् आठ ही ग्रंप्याय रखे थे। पाणिनि तथा चान्द्रं व्याकरणों के अनुसत्ती भाज ने भी अपने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक व्याकरण को आठ ग्रंप्यायों में ही विभक्त किया है। इतना ही नहीं, स्वयं पाणिनि ने भी व्याकरण ग्रीर शिक्षा-सूत्रों को अपने उपजीव्यं ग्राप्याकरण शौर शिक्षा-सूत्रों के श्रनुसार कमकाः ग्राठ अध्यायों तथा पाठ प्रकरणों में ही विभक्त किया है। इसी प्रकार कातन्त्र के व्याकरण प्रवक्ता ने भी तीन ग्रंप्यायों का विभागी-करण ग्रंपने उपजीव्य काणकृत्सन-तन्त्र के ग्रनुक्प ही किया हो, यह ग्रंपिक सम्भव है। हमारे इन अनुमान की पुष्ट इससे भी होती है कि कातन्त्र-धातुपाठ में काशकृत्सन-धातुपाठ के समान ही घातुग्रों को नव गणों में विभवत किया है (जुः)त्यादि को ग्रदादि के ग्रन्त-गत माना है।)

प्रति सध्याय पाद-संत्या—काशकृत्सन-ध्याकरण के प्रत्येक सध्याय में किन्ने पाद थे, यह जात नहीं। काशकृत्सन से लघु पाणिनीय-तन्त्र में साठ अध्याय हैं और प्रति सध्याय चार-चार पाद। ऐसी अवस्था में काशकृत्सन ध्याकरण के तीन अध्यायों में प्रति सध्याय पाद-संख्या चार से सबश्य ही स्रधिक रही होगी। कातन्त्र के तीन अध्यायों में कमशः पांच-पांच तथा दस पाद हैं।

मूल कातन्त्र प्रारुवातान्त है। उत्तर-कु:न्त-भाग (ग्रध्याय ४)
 कात्यायन द्वारा परिवादित है। इस की मीमांशा कातग्त्र के प्रकरण में देखिए।

२. उपलब्ध चान्द्र व्याकरण में केवल छह ही सहसाय हैं, परन्तु मूल प्रत्य में साठ सहपाय थे। बीडमतःन्याजियों की उपेक्षा के कारण सन्त के स्वर्ग्वदिक-प्रक्रिया-सम्बन्धी दो सहसाय लुप्त हो गये। हमने इन लुप्त दो सहसाओं के स्वनेक मूत्र उपलब्ध कर लिये हैं। द्रष्ट्रच्य इसी सन्य का 'पाणिनि से प्रतिविन वैश्वकरण' सहसाय में चान्द्र व्याकरण का प्रकरण।

३. हरदत्त के लेखानुसार (पदमञ्जरी, भाग १, पृष्ठ ६-७) पाणिनीय व्याकरण का उपजीव्य ग्रापिशल-व्याकरण है। अध्द्रका ग्रापिशलपाणिनीयाः। अमन्यावृत्ति एवं चिन्तामणिवृत्ति ३।२।१६१ शाक्ष्यं व्याक्तः। आपिशल ग्रीर पाणिनीय-शिक्षा के लिए द्र०—हमारे द्वारा सम्पादित 'शिक्षासूत्राणि' (आपि-पालपाणिनोयचान्द्र-शिक्षासूत्र) ग्रन्थ। इन शिक्षासूत्रों का नथा संस्करण वि० स० २०२४ में प्रकाशित किया है। इन में पाणिनीय शिक्षासूत्रों के लघु भौर बृहत् दोनों पाठ दिये हैं।

काशकृत्सन-तन्त्र पाणिनीय तन्त्र से विस्तृत—हम पहले लिख चुके हैं कि काशकृत्सन का शब्दानुशासन किसी प्राचीन महातन्त्र का संक्षिप्त प्रवचन है। मूल काशकृत्सन-व्याकरण के अनुपलब्ध होने पर भी हमारा विचार है कि काशकृत्सन का व्याकरण संक्षिप्त होते हुए भी पाणिनीय अनुशासन की अपेक्षा प्रधिक विस्तृत था। इसमें निम्न हेत् हैं—

१. काशकृतस्त व्याकरण के आज हमें जितने सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनकी पाणिनीय सूत्रों के साथ तुलना करने से विदित होता हैं कि काशकृतस्त-व्याकरण में अनेक ऐसे पदों का प्रन्वाख्यान था,

जिनका पाणिनीय तन्त्र में निद्रा नहीं है। यथा-

[क] बहा-बहॅररो मिन (१।३२० पृष्ठ ४०)

[स्त्र] कश्यप, कश्चिषु कशेयंप ईपुरुच (१ ३७०, पृष्ठ ५६)

[ग] युलस्त्य, स्रगस्ति-पुल्यगिम्यामस्त्योऽस्तिश्च

( 81880, Des 88)

·[घ] लक्ष्मो, लक्ष्म, लक्ष्मण = लक्षेमीमन्मनाः

( E1880, Jes 6==)

२. चन्नवीरकवि-कृत कन्नड-टीका-सहित जो घातुपाठ प्रकाणित हुआ है, उसमें पाणिनीय धातुपाठ से लगभग ४५० घातुएं अधिक हैं।

जिस व्याकरण में घातुओं की संख्या जितनो ही अधिक होगी, निश्चय ही वह व्याकरण भी उतना ही ग्रधिक विस्तृत होगा।

वैशिष्टच — किस व्याकरण में क्या वैशिष्टच है, इसका ज्ञान विभिन्न व्याकरण प्रत्यों में उहिलखित निम्नाङ्कित उदाहरणों से होता है। यथा —

१. म्रापिदालं पुष्करणम् । काशिका, ४।३।११४॥ म्रापिद्यालमान्तःकरणम् । सरस्वतीकण्ठामरण, हृदयहा-रिणीटीका ४।३।२४४॥

१. काशकुल्पन के उपलब्ध सूत्रों को व्याख्या सहित 'काशकुल्पन-व्या-करणम्' के नाम से प्रकाशित किया है।

त्रस्तुतः काशकुरत्न-धानुपाठ में लगभग ६५० घानुए ऐसी है, जो पाणिनीय धानुपाठ में नहीं हैं। लगभग २०० घानुए पाणिनीय धानुपाठ में ऐसी हैं, जो काशकुरस्त-धानुपाठ में नहीं हैं। छतः दोनों प्रत्यों की पूर्ण धानु-संख्या की दृष्टि से काशकुरस्त-धानुपाठ में ४५० धानुए अधिक लिखी हैं।

३. इन उदाहरणों का ग्रमिश्राय ग्रस्पध्ट है। वामन ने काशिका वृत्ति

२. पाणिनीयमकालकं व्याकरणम् । काशिका, ४।३।११५, जैन शाकटायन, चिन्तामणि-वृत्ति ३।१।१८२।।

पाणिनोपज्ञमकालकं ब्याकरणम् । काशिका ६।२।१४॥

३. चान्द्रभसंज्ञकं व्याकरणम् । सरस्वतीकण्ठाभरण-हृदयहारिणी टोका ४।३।२४५॥

चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं स्याकरणम्। चान्द्रवृत्ति २।२।८६; वामनीय

लिङ्गानुशासन पृष्ठ ७।

इसी प्रकार कामकुत्स्न-व्याकरण की विशिष्टता का घोषक एक

उदाहरण है-काशकृश्स्नं गुरुलाधवम्।

यह उदाहरण काशिका ४।३।११४, सरस्वतीकण्ठाभरण ४३। २४४ की हृदयहारिणी टीका तथा जैन शाकटायन ३।१।१६२ की चिन्तामणि-टीका में उपलब्ध होता है।

इन सब उदाहरणों की तुलना से व्यक्त है कि जिस प्रकार पाणिनीय तन्त्र की विशेषता कालपरिभाषाओं का अनिर्देश है, चान्द्र तन्त्र की विशेषता संज्ञा-निर्देश विना किये शास्त्र-प्रवचन है, उसी प्रकार काशकृत्सन-तन्त्र की विशेषता गुरु-लाघव है।

गुर-लाघव शब्द का अर्थ-हमने इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण

(पृष्ठ ७३) में लिखा था -

'व्याकरण-शास्त्र की सूत्र-रचना में गुरु-लाघव (गौरव-लाघव) का विचार सब से प्रथम काशकृत्स्न ग्राचार्य ने प्रारम्भ किया था। उससे पूर्व सूत्र-रचना में गौरव-लाघव का विचार नहीं किया जाता था।

पुन. इसी पृष्ठ की तीसरी टिप्पणी में लिखा था-

हमारा विचार है, काणकृत्स्त से पूर्व सूत्र रचना सम्भवतः ऋक् प्रातिशास्त्र के समान श्लोकबद्ध होती थी। छन्दोबद्ध रचना होने पर गौरव-लाघव का विचार पूर्णतया नहीं रखा जा सकता। उसमें श्लोकपूर्त्यर्थ धनेक अनावश्यक पदों का समावेश करना पड़ता है।

इनका भाव यह है कि सूत्रों की लघुता के लिए गद्य का आश्रय सब से पूर्व काशकृत्स्न ने लिया था। उससे पूर्व सूत्र-रचना छन्दोबढ़ होती थी।

६।२।१४ में 'ग्रापिशस्युपज्ञ' गुरुलाघदम्' उदाहरण दिया है। हमारा विचार है कि यहां मूल पाठ 'ग्रापिशस्युपज' दुरुकरणम्, काशकृत्स्न्युपज्ञ' गुरुलाधदम्' रहा होगा। मध्य में से 'दुष्करणं काशकृत्स्न्युपज्ञ' पाठ वृद्धित हो गया। तुलनीय काशिका, ४।३।१११—'काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्, आपिशलं पुरुकरणम्।'

पूर्वलेख प्रयुद्ध-उदत लेख तब लिखा गया था जब काशकृतस्त-घातुपाठ प्रकाश में नही आया था, परन्तु काशकृतस्न-धातुपाठ तथा उसकी करनड-टीका में १३५ सूत्रों के प्रकाश में आ जाने से हुमें पूर्व-विचार में परिवर्तन करना पड़ा। काशकुत्सन-सूत्रों की कातन्त्र-सूत्रों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि काग्रक्तस्त व्याकरण भी सम्भवतः ध्लोकबद्ध रहा होगा।

गुरु लाधव का शुद्ध अर्थ - हम पहले लिख चुके हैं कि भारतीय इतिहास और व्याकरण के उपलब्ध तन्त्र इस वात के प्रमाण हैं कि व्याकरण शास्त्र के प्रवचन में उत्तरोत्तर सक्षेप हुआ है। काशकृत्सन ने अपने संक्षिप्त (पूर्वापेक्षया) शास्य का प्रवचन करते समप शब्दों के गौरव=लोक में प्रयोग ग्रौर लाघव=लोक में अप्रयोग को मुख्यता दी। दूसरे शब्दों में काशकुत्स्न ने श्रपने शास्त्र-प्रवचन में लोक ने सप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ दिया, अतः उसका शास्त्र पूर्व तन्त्रों की धपेक्षा बहुत छोटा हो गया। इसी कारण लोक में 'शब्दकलाप' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

काशकृतस्त-तन्त्र इलोकबद्ध-काशकृतस्त का व्याकरण ऋवप्राति-पास्य के समान परावद्ध था, न कि पाणिनीय तन्त्र के समान गरावद्ध।

इसमें निम्नाङ्कित हेतु हैं—

१. मूल कातन्त्र-व्याकरण का पर्याप्त भाग छन्दोबद्ध है। कातन्त्र काशकृत्स्त का सक्षिष्त प्रवचन है। इससे अनुमान होता है कि काश-

कृतःन-तन्त्र भो श्लोकवढ रहा होगा।

काशकुत्स्त-ब्याकरण के जो विकीण सूत्र कन्नड टीका में उपलब्ध हुए हैं, उनमें प्रत्यय-निर्देश दो प्रकार से मिलता है। सूत्र में जहां एक से अधिक प्रत्ययों का निर्देश है, वहां कहीं प्रत्ययों का समास से निदेश किया है, कही पृथक्-पृथक् । यथा-

समस्तिनिर्दश-लक्षेमीमन्मनाः । घा० सूत्र १।१०, पृष्ठ १८८ ।

नाम्न उपमानादाचःरे ग्रायङीयौ । पृष्ठ २२२।

धनमस्तिन्दंश-कशेषंप ईपुरच । धा० सूत्र ११३७०, पृष्ठ ५६ । पुरुवगस्तिम्यामस्त्योऽस्तिकच । घा० सूत्र १।४१०, पृष्ठ ६० ।

प्रत्ययों का इस प्रकार समस्त और प्रसमस्त उभयथा निर्देश तभी सम्भव हो सकता है, जब सूत्र रचना छन्दोबढ हो प्रधीत् छन्दो-ऽनुरोध से कहीं समस्त और कहीं असमस्त निवेंश करना पड़े। यन्यथा लायव के लिए समस्त निर्देश ही करना युक्त होता है।

३. काशकृत्स्न-ज्याकरण के जो सूत्र उपलब्ब हुए हैं, उनमें कति-पय स्पष्ट रूप में ज्लोक सथवा ज्लोकांश है। यथा —

[क] भूते भव्ये वर्त्तमाने भावे कर्त्तार कर्माण। प्रयोजके गुणे साम्ये स्युः विवदादयः॥

घा० सूत्र १।३७२, पृष्ठ ६०।

[ख] गृहाः पुंसि च नाम्येव। धा० सूत्र दा१४, पृष्ठ १८२।

[ग] धकर्मकन्वो ध.तुन्यो भावे कर्मणि यङ् स्मृतः ॥

पुष्ठ २२३।

काशकृतन्त के जो सूत्र उपलब्ध हुए हैं, वे उसके तन्त्र के विवित्र प्रकरणों के हैं, इसलिए गद्यबद्ध प्रतीयमान सूत्रों के विषय में भी क्लोकबद्ध होने को सम्मावता का निराकरण नहीं होता।

काशकृत्सन के १४० सूत्रों की उपलब्धि—हमने इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण में काशकृत्सन के चार-गंच सूत्र उद्घृत किये थे। तत्पश्चात् सं० २००८ वि० के अन्त में काशकृत्सन-धातुपाठ कम्नड-टीका-सहित प्रकाश में ग्राया। ऐमे दुलंभ पौर पाणिन से प्राचीन आयं ग्रन्थ के अनुशीलन के लिए मन लालाध्यत हो उठा। परन्तु कम्नड-भाषा का परिज्ञान न होने के कारण उससे बंचित रह गये। अन्त में हमने बहुत द्रव्य' व्यय करके सं० २०११ वि० में इसकी नागराक्षरों में प्रतिलिपि करवाई। इस नये ग्रन्थ के अनुशोलन से संस्कृत-भाषा और उसके व्याकरण के सम्बन्ध में जहां अनेक रहस्य विदित हुए, और यं० २००७ में लिखे गए इस ग्रन्थ के प्रथम ग्रध्याय में उल्लिखित प्राचीन संस्कृत-भाषा-मम्बन्धी विचारों की पुष्टि हुई, वहां काशकृत्सन-व्याकरण के लगभग १३५ सूत्र नये उपलब्ध हुए। "

#### ग्रन्थ ग्रन्थ

काशकुत्स्त अथवा काशकृत्स्ति ने शब्दानुशासन के अतिरिक्त उसके कतिपय खिल पाठ और मोमांसा आदि निम्त ग्रन्थों का प्रवचन किया था—

१. धातुपाठ-काशकृत्म प्रोक्त धातुपाठ चन्नवीर कवि कृत कन्नड टीका सहित संवत् २००८ में प्रकाश में आ चुका है। हमने

१. लगभग १७ ( रु॰ । २. इन सूत्रों सीर इन की ब्यास्था के लिए देखिए हमारा 'काशकृत्सन-व्याकरणम्' प्रत्य ।

कन्नड टोका का संस्कृत रूपान्तर करके 'काझकृत्स्त-घातुब्यास्यानम्' के नाम से प्रकाशित किया है। इस के विषय में विशेष विचार इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में श्रघ्याय २२ में किया है।

२. उजादि-पाठ—इस के विषय में इसी ग्रन्थ के दितीय भाग के भ्रध्याय २४ में देखिये।

३. मीमांसा शास्त्र—पूर्व पृष्ठ १०८ पर लिख चुके हैं कि पात-क्जल महाभाष्य और भास के यज्ञफल नाटक में काशकृत्सन-शोक्त मीमांसा शास्त्र का उल्लेख मिलता है। तत्त्वरत्नाकर के लेखक भट्ट पराग्रर प्रभृति संकर्ष काण्ड को काशकृत्सन-प्रोक्त स्वीकार करते हैं।

४. यज्ञ-संबंधी—बीधायन गृह्य और भट्ट भास्कर के पूर्व पृष्ठ १०६ पर उद्धृत प्रमाणों से व्यक्त होता है कि काशकृतस्न ने यज्ञ-विषयक भी कोई ग्रन्थ लिखा था।

प्. बेदान्त-पूर्व निर्दिष्ट वेदान्त १।४।२२ के उद्धरण से यह भी संभावना होती है कि काशकृत्स्न ने किसी वेदान्त सूत्र अथवा प्रध्यात्म शास्त्र का प्रवचन भी किया था।

काशकृतस्न प्रोक्त व्याकरण के साङ्गोपाङ्ग विवेचन ग्रीर उसके उपलब्ध सूत्रों के लिए हमारा काशकृतस्त-व्याकरणम् संस्कृत ग्रन्थ देखिए। इस ग्रन्थ को हम पृथक् रूप में प्रकाशित कर चुके हैं।

## १०--शन्तनु (३१०० वि० पूर्व)

धाचार्यं शन्तनु ने किसी सर्वाङ्गपूणं व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया था। सम्प्रति उपलभ्यमान फिट् सूत्र उसी शास्त्र का एक देश है। यह हम ने इस ग्रन्थ के 'फिट् सूत्र का प्रवक्ता प्रीर व्याख्याता' नामक सत्ताईसर्वे अध्याय में विस्तार से लिखा है। इसलिए शन्तनु के काल ग्रीर उसके शब्दानुशासन के लिए पाटकवृन्द उक्त प्रध्याय का अवलोकन करें। यहां उसी विषय का पुनः प्रतिपादन करना पिष्टपेषणवत् होगा।

११—वैयाघ्रपद्य (३१०० वि० पू०) भाचायं वैयाघ्रपद्य का नाम पाणिनीय व्याकरण में उपलब्ध महीं होता । काशिका ७।१।६४ में लिखा है—
गुणं त्विगन्ते नपुंसके ध्याध्रयदां वरिष्ठः ।'
इस उद्धरण से वैयाध्रयद्य का व्याकरण प्रवक्तृत्व विस्पष्ट है ।

## परिचय

वैयाघ्रपद्य के गोत्रप्रत्ययान्त होने से इसके पिता प्रयवा सूल पुरुष का नाम व्याघ्रपाद् है, इतना स्पष्ट है।

#### काल

आद्रपाद् का पिता—महाभारत धनुशासन पर्व ४३।३० के अनुसार व्याद्रपाद् महर्षि वसिष्ठ का पुत्र है।

पाणिनि ने व्याद्यपात् पद गर्गादिगण में पढ़ा है। उस से यत्र् प्रत्यय होकर वैयाद्मपद्य पद निष्पन्न होता है। वैयाद्मपद्य नाम शत-पय बाह्मण, जैमिनि बाह्मण, जैमिनीय उपनिषद् बाह्मण, तथा बांख्यायन बारण्यक प्रादि में उपलब्ध होता है। यदि यही वैयाद्म-पद्य व्याकरण-प्रवक्ता हो, तो वह अवश्य ही पाणिनि से प्राचीन होगा। यदि यह वैयाद्मपद्य साक्षात् विसष्ठ का पौत्र हो, तो निश्चय ही यह विसष्ठपौत्र पराधार का समकालिक होगा। तदनुसार इस का काल विकम से न्यूनातिन्यून ४००० चार सहस्र वर्ष पूर्व होना चाहिए।

काशिका दाराश में उद्घृत 'श्रुष्किका शुष्कजङ्घा च' कारिका को मट्टोजिदीक्षित ने वैयाध्रपद्यविरचित वार्तिक माना है।" अतः यदि यह वचन पाणिनीय सूत्र का प्रयोजन वार्तिक हो, तो निश्चय ही वार्तिककार वैयाध्रपद्य धन्य व्यक्ति होगा। हमारा विचार है यह कारिका वैयाध्रपदीय व्याकरण की है। परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने से प्राचीन वैयाकरणों ने इसका सम्बन्ध पाणिनि

१. ब्याध्नपादपत्यानां मध्ये वरिष्ठो वैयाध्नपद्य धानायः। पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ७३६ ॥

२. ब्याझयोन्यां ततो जाता वसिष्टस्य महात्मनः । एकोनविशतिः पुत्राः स्याता व्याझपदादयः ।। ३. ग्रष्टा० ४। ११९५॥ ४. १०।६।१॥,८॥

४. ३१७।३।२॥ ४।६।१:१॥ ६. ६।७॥ ७. मत एव शुव्किका
.....इति वैयाझपञ्चवातिके जिशब्द एव पठचते । शब्दकौस्तुम १।१।४६॥

के 'पूर्वत्रासिद्धम्'' सूत्र से जोड़ दिया। महाभाष्य में यह कारिका नहीं है।

## वैयाध्यपदीय व्याकरण का परिमाण

काशिका ४।२।६५ में उदाहरण दिया—'दशकाः वंयाध्रपवीयाः'। इसी प्रकार काशिका ५।१।५६ में पढ़ा है—'दशकं वंधाध्रपवीयम्'। इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि वैयाध्रपद्य प्रोक्त व्याकरण में दश प्रध्याय थे।

पं० गृहपद हा नदार ने इस व्याकरण का नाम वैयाझपद लिखा है, और र सके प्रवक्ता का नाम व्याझपात् माना है। यह ठीक नहीं है; यह हमारे पूर्वोद्घृत उदाहरणों से विस्पष्ट है। यदि वहां व्याझ-पाद् प्रोक्त व्याकरण श्रभिप्रंत होता, तो 'दशकं व्याझपदीयम्' प्रयोग होता है। हां, महाभाष्य ६।२।२६ में एक पाठ है— आपिशलपाण-नीयव्याडीयगीतमीयाः। इस में 'व्याडीय' का एक पाठान्तर 'व्याझ-पदीय' है। यदि यह पाठ प्राचीन हो, तो मानना होगा कि साचार्य व्याझपात् ने भी किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था।

इस से अधिक हम इस व्याकरण के विषय में नहीं जानते।

## १२-माध्यन्दिन (३००० वि० पू०)

माध्यन्दिनि प्राचायं का उल्लेख पाणिनीय तन्त्र में नहीं है। काशिका ७।१।६४ में एक कारिका उद्धृत है—

संबोधने तूशनसम्बिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाध्यदन्तम् । माध्यन्दिनवंदिट गुणं स्विगन्ते नषुं सके व्याझपदां वरिष्ठः ॥

कातन्त्रवृत्तिपञ्जिका के रचयिता त्रिलोचनदास ने इस कारिका को व्याझभूति के नाम से उद्घृत किया है। अपुष्मिकरन्दकार ने भी इसे व्याझभूति का वचन माना है। अन्यासकार और हरदत्त इसे ग्रागम वचन लिखते हैं।

१. प्रष्टा० दाराशा २ व्याकरण दर्शनेर इति० पृष्ठ ४४४ ।

३. कातन्त्र चतुष्टय १००। ४. सुपद्मभुबन्त २४।

४. ग्रनन्तरोक्तमधंमागमवचनेन द्रढपति । न्यास ७।१।६४॥ तदाप्तागमेन द्रुवयति । तथा चोक्तम् ""। पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ७३६।

इस वचन में माध्यन्त्रिन आचार्य के मत में 'उझनम्' शब्द के संबोधन में 'हे उझनः, हे उझनन, हे उझन' ये तीन रूप दर्शाये हैं।

विमलसरस्वती कृत रूपमाला (नपुंभकलिङ्ग प्रकरण) और प्रकियाकीमुदी की भूभिका के पृष्ठ ३२ में एक बचन इस प्रकार उद्घृत है —

इकः वण्डेऽपि सम्बुद्धी गुणो माध्यन्दिनेर्यते।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि माध्यन्दिनि आवार्य ने किसी ब्याकरणशास्त्र का प्रवचन अवश्य किया था।

#### परिचय

माध्यन्दिनि पद अपत्यवत्ययान्त है। तदनुसार इसके पिता का नाम मध्यन्दिन था। पोणिनि के मत में बाह्यादि गण को आकृति-गण मान कर ऋष्यण का बाघकर 'इज्' व्रत्यय होता है। जैन शाक-टायनीय गणपाठ के बाह्यादि गण में इसका साक्षान्निदेश है। व

#### काल

पाणिनि ने माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन का निर्देश उत्सादि-गण में किया है। मध्यन्दिन वाजसनेय याजवल्वय का साक्षात् शिष्य है। उसने याज्ञवल्क्य प्रोक्त शुक्लयजुः संहिता के पदपाठ का प्रवचन किया था। माध्यन्दिनी संहिता के ग्रध्येता माध्यन्दिनों का एक मत कात्यायनीय शुक्लयजुःप्रातिशास्य में उद्घृत है। इन प्रमाणों से व्यक्त है कि मध्यन्दिन का पुत्र माध्यन्दिनि आचायं पाणिनि से प्राचीन है। इसका काल विक्रम से लगभग ३००० वर्ष पूर्व है।

## मध्यन्दिन के ग्रन्थ

शुक्लयजुः-पदपाठ-माध्यन्दिनि के पिता श्राचायं मध्यन्दिन ने याजवल्लय-प्रोक्त प्राचीन शुक्लयजुःसंहिता का प्रवचन किया था

१. मध्यन्दिनस्यापत्यं भाष्यन्दिनिराचायः । पदमञ्जरी भाग २ पृष्ठ ७३६ ॥ २. अवटा० ४।११६६॥ ३. जैन शाकटायन व्याकरण परिशिष्ट, पृष्ठ ६२ । ४. प्रष्टा० ४।१।६६॥ १. याज्ञवल्बयस्य शिष्यास्ते कण्य-वैश्वेयशालिनः । मध्यन्दिनस्य शापेयी विदग्धस्याप्टुहालकः ।। वायु पुराण ६१।२४,२४॥ यही पाठ कुछ भेद से ब्रह्माण्ड पूर्व भाग स० ३५ श्लोक २६ में भी मिलता है । ६. तस्मिन् बहळजिल्लामूलीयोपध्मानीयनास्विया न सन्ति माध्यन्दिनानां, लुकारो दीषंः, प्लुनाश्चीकवर्जम् । ६।३५॥

(मन्त्रपाठ में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया)। इसीलिये संहिता के हस्तलिखित प्रन्थों में इसे बहुधा यजुर्वेद वा वाजसनेय संहिता कहा गया है। प्रन्यत्र भी इसे शुक्लयजुःशाखाओं का मूल कहा है। प्रन्य का आन्तरिक साक्ष्य भी इस की पुष्टि करता है।

पहले (संस्करण १, २ में) हमने यह सम्भावना प्रकट की थी कि मध्यन्दिन आचार्य ने शुक्लयजुः के पदपाठ का प्रवचन किया था, धीर उसी खाद्यार पर इस का नाम 'माध्यन्दिनी संहिता' प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि केवल पदपाठ के प्रवचन से भी प्राचीन संहिताएं पदकार के नाम से व्यवहृत होती हैं। यथा—शाकल्य के पदपाठ से मूल ऋग्वेद शाकल संहिता, धीर आत्रेय के पदपाठ के कारण प्राचीन तैत्तिरीय सहिता आत्रेयी कहाती है। इसी प्रकार मध्यन्दिन के

१. शुक्ल यजुर्वेदी दशंगीणंमास का घारम्भ पहले पूणिमा में पौणंमास, तत्पश्चात् ग्रमावास्या में दशं, इस कम से मानते हैं। शतपथ बाह्मण भी पहले पौणंमास मन्त्रों का व्यास्थान करता है, तदनन्तर दशं मन्त्रों का। यदि शुक्ल पजुःसंहिता का खपूबं प्रवचन याज्ञवस्क्य घणवा मध्यन्तिन ने किया होता, तो उस में प्रवम इखे स्थावि दशं मन्त्रों का प्रवचन न होकर शतपथ के समान पौणंमास मन्त्रों का प्रवचन होता।

२. तथा चेदं होलीर भाष्यम् — यजुर्वेदस्य मूलं हि भेदो माध्यन्दिनीयकः।

.... तस्मान्माध्यन्दिनीयशाखा एव पञ्चदशसु वाजनेयशाखासु मुख्या सर्वेसाधारणी च । प्रतएव विसष्टिनोक्तम् — म ध्यन्दिनी तु या बाध्या सर्वेसाधारणी तु सा। राजकीय हरतलेख पुस्तकालय मद्रास का सूचीपत्र नाग ३,
पृष्ठ ३४२६, यन्य नं० २४०६ भनिर्मातनाम पुस्तक का मुद्रित पाठ। देखो,
'यजुर्वेद की मूल सहिता' शीर्षक मेरा लेख— वेदवाधी दर्ष २४, प्रस्कु १, पृष्ठ
७३। तथा गोविन्दराम हासानन्द देहली द्वारा प्रकाजित यजुर्वेद की मेरी
मूमिका पृष्ठ ११-१४। विसष्ठ का उक्त वचन चरणध्यूह की टीका में भी
वद्युत है।
३. देखो—श्वी पं० भगवद्त्तजी विरचित 'वंदिक बाङ्मय का
इतिहास' भाग १, पृष्ठ १७६, १७६ (द्वि० सं०) तथा इसी दिषय पर मेरा
लेख भायंजगत् साहीर, सं० २००३ चैत्र, गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशित
यजुर्वेद की मेरी मूमिका पृष्ठ १२७ तथा वेदवाणी वर्ष २४ प्रस्कु १, पृष्ठ ७३।

४. उसः शासामिमां प्राह प्रावेषाय यशस्त्रिने । तेन शासा प्रणीतेयमात्रे-गीति सोच्यते ।। यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । तै० काण्डानुक्रम्, पृथ्ठ ६, दलोक २६, २७ । तै० सं० भट्टभास्करभाष्य भाग १ के घन्त में मृदित । पदपाठ के कारण प्राचीन यजुःसंहिता माध्यन्दिनीसंहिता के नाम से ब्यवहृत हुई, परन्तु अब अन्य तथ्य प्रकट हुआ है।

माध्यन्दिन पदपाठ झाकल्य-कृत—सं० २०२० के इस प्रन्थ के दितीय संस्करण छपने के कुछ मास के पश्चात् 'केकड़ी' (राजस्थान) के मित्रवर पं० मदनमोहनजी ज्यास ने हमें माध्यन्दिनी संहिता के पदपाठ का एक सम्पूर्ण हम्तलेख दिया। उस का लेखन काल २० वें और ४० वें अध्याय के अन्त में सं० १४७१ शक १३३६ श्रङ्कित है। इस के ग्रन्तिम १० ग्रध्यायों के अन्त में झाकल्यकृते पदे ऐसा स्पष्ट लेख है।

शाकल्यकृत पदपाठ का जिस में निर्देश है, ऐसा एक हस्तलेख 'एशियाटिक सोसाइटी' कलकत्ता के संग्रह में चिरकाल से विद्यमान है। गवेषकों को उस का ज्ञान भी है, परन्तु एकमात्र हस्तलेख पर शाकल्यकृतत्व का निर्देश मिलने से गवेषक उसे प्रामाणिक नहीं मानते थे। परन्तु ग्रव उस से भी पुराने हस्तलेख पर 'शाकल्यकृत' का निर्देश होने से माध्यदिन-पदपाठ के शाकल्य-प्रवक्तृत्व में कोई संदेह नहीं रहा। ग्रतः हमारी पूर्व संभावना ठीक नहीं निकली।

एशियाटिक सोसाइटी का हस्तलेख प्रन्तिम २० प्रध्यायों का है। पुस्तकाध्यक्ष ने मेरे ७ जनवरी ६३ के पत्र के उत्तर में ६ फरवरी ६३ के पत्र में है, ग्रीर क्यारों की बनावट से १८ वीं शती का विदित होता है। इस के पश्चात् पदपाठ के सम्पादन-काल में सन् १६६६ में कलकत्ता जाकर हमने स्वयं उसे भी देखा है। अब हमारा विचार है कि माध्यन्दिन पदपाठ णाकल्य प्रोक्त ही है।

माध्यन्दिन पदपाठ का सम्पादन—हमने देश के विभिन्न भागों से माध्यन्दिन पदपाठ के हस्तलेखों का संग्रह करके (एक कोश विक सं० १४७१ का है) बड़े परिश्रम से सम्पादित किया है। इस में मुख्य पाठ के साथ ३ प्रकार के धवान्तर पाठ भी दिये हैं। आरम्भ में पदपाठों का तुलनात्मक धध्ययन भी प्रस्तुत किया है, धौर धन्त में माध्यन्दिनपाठ से संबद्ध कई विषयों पर विचार किया है।

माध्यन्दिन-शिक्षा—काशी से एक शिक्षासंग्रह छपा है। उस में दो माध्यन्दिनी शिक्षाएं छपी हैं। एक लघु और दूसरी बृहत्। इन में माध्यन्दिनसंहितासंबन्धी स्वर आदि के उच्चारण की व्यवस्था है। ये दोनों शिक्षाएं अर्वाचीन हैं। इन का मूच वाजमनेय प्रानिशाख्य है। इस विषय में विशेष 'शिक्षा-शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ में देखें।

## १३-रौढि (३००० वि०पू०)

श्राचायं रौढि का निर्देश पाणिनीय तन्त्र में नहीं हैं। वापन काशिका ६।२।३७ में उदाहरण देता है—'श्रापिशक्तपाणिनीयाः, पाणिनीयरौडीयाः, रौडीयकाशकृत्स्ताः'। इन में श्रुत आपिशिक्त, पाणिनि श्रीर काशकृत्स्न निस्सन्देह वैयाकरण हैं। श्रतः ६नक साथ स्मृत रौढि आचायं भो वैयाकरण होगा।

### परिचय

वंश —रीडि पद अपत्यत्रत्ययान्त है, तदनुसार इस के पिता का नाम रूड है।

स्वसा—वर्धमान ने कौडचादिगण में रौढि पद पढ़ा है। तद-नुसार रौढ़ि की स्वसा का नाम रौढचा था। महाभाष्य ४।१।७६ में भी इसकी पुष्टि होती है। पाणिनि के गणपाठ में रौढि पद उपलब्ध नहीं होता।

सम्पन्नता - पत्रकाल ने महाभाष्य १।१।७३ में 'घृतरौढीयाः'
उदाहरण दिया है। जयादित्य ने इसका भाव काशिका १।१ ४३ में
इस प्रकार व्यक्त किया है - घृतप्रधानो रौढिः घृतरौढिः तस्य छ।त्राः
घृतरौढीयाः। इस से व्यक्त होता है कि यह घाचायं ग्रत्यन्त सम्पन्न
था। इस ने अपने ग्रन्तेवासियों के लिए घृन की व्यवस्था विशेषरूप
से कर रक्षी थी। इसो भाव का पोषक एक उदाहरण काशिका
६।२।६६ में भी है। उसका ग्राभित्राय है - जो छात्र रौढिप्रोक्त शास्त्र
में श्रद्धा न रख कर केवल घृतभक्षण के लिये उसके शास्त्र को पड़ते
हैं, उनको 'पूर्वपदान्तोद।त्त घृतरौडीय' पद से निन्दा की जाती है।

#### काल

रीढि पद पाणिनीय अष्टक तथा गणपाठ में उपलब्ध नहीं होता। महाभाष्य ४।१।६६ में लिखा है—

सिद्धन्तु रीडचादिवूपनंश्यानात् । सिद्धमेतत्, कयं ? रीडघा-दिवूपसंश्यानात् । रीउचादिवूपसक्यानं कर्तव्यम् । के पुना रीडचादयः?

### षे कौडचादयः।

इस पर कैयट लिखता है—'क्रीडचादि के स्थान में वातिकपिटतें रीढचादि पद पूर्वाचायों के अनुसार है।' इसका यह अभिशाय है कि पूर्वाचायं पाणिनोय 'क्रीडचादिम्यइच' सूत्र के स्थान में 'रीढचादि-म्यइच' पढ़ते थे। इस से स्पष्ट है कि रीडि आचायं पाणिनि से पौर्व-कालिक है। पाल्यकोति ने अपने व्याकरण २।३।४ में रूडादिम्यः ही पढ़ा हैं।

## १४-शौनिक (३००० वि० पूर्व)

चरक संहिता के टीकाकार जज्मट ने चिकित-स्थान २ २७ की व्याख्या में आचाय शौनिक का एक मत उद्घृत किया है। पाठ इस प्रकार है—

कारणज्ञब्दस्तु ब्युत्पादितः—

करोतेरिय कर्तृं स्वे दीर्घत्वं शास्ति शौनिकः।

म्रथात् — कृत्र्धातु से कर्ता म्रथं में (त्युट् में) दीर्घत्व का शासन करता है शौनिक आचाय।

मल्लवादिकृत द्वादकार-नयचक की सिंहसूरि गणि कृत टीका में लिखा है—

स्यान्मतम्, करोतीति कारणम् । यथोक्तम्— व्विवसिक्योत्युंट्परयोदीयस्यं वव्टि भागुरिः । करोतेः कतुंभावे च सीनागाः प्रचक्षते ॥

प्रयात् — ष्ठिव सिव को ल्युट् परे रहने पर दी घंत्व चाहता है भागुरि। करोति से कर्नु भाव में दोर्घत्व सौनाग कहते हैं।

सम्भव है यहां पर सौनागाः के स्थान पर शौनकाः मूल पाठ हो। भट्टि की जयमंगला टीका ३।४७ में उद्घृत वचन का उत्तरार्ध इस प्रकार है—

धात्रकृत्रोस्तनितह्योदच बहुलत्वेन शौनिकः।

१. प्रष्टा० ४। १। ५०॥

२. तुलना करो—"हलः कर्तरि" चान्द्र सूत्र (१।३।६६)।

वे. बढ़ोदा संस्करण मांग १, पृष्ठ ४१।

अयित् — घात्र कृत्र् तनु घोर नह घातु के परे रहने पर अपि धोर अव उपसम के अकार का लोप बहुल करके होता है, ऐसा श्रीनिक का मत है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट हैं कि स्नाचार्य शौनकि ने किसी व्याकरण-सन्त्र का प्रवचन किया था।

शीनक के व्याकरण सम्बन्धी मत वाजसनेय प्रातिशाख्य आदि में बहुत्र उद्घृत हैं। व्या पाणिन-पाणिन, काशकृत्सन-काशकृत्स्नि के समान शौनक-शौनिक नामों से एक व्यक्ति अभिप्रत है ?

## परिचय और काल

शौनिक पद अपत्यप्रत्ययान्त है। तदनुसार शौनिक के पिता का नाम शौनिक है। यह ब्रह्मज्ञानिनिध गृहपित शौनिक का पुत्र है। शौनिक का काल विकम से ३००० वर्ष पूर्व है, यह हम पाणिनि के प्रसङ्घ में लिखेंगे। अतः शौनिक का काल भी ३००० वर्ष विकम पूर्व मानना युक्त है। यदि पूर्वनिर्दिष्ट सम्भावनानुसार शौनिक शौनिक एक भी हों, तब भी काल में विशेष अन्तर नहीं होगा।

चरक सूत्रस्थान २४।१६ में शौनक का एक पाठान्तर भी शौनकि मित्रता है।

शौनक के चिकित्सा ग्रन्थ का निर्देश अप्टाङ्गहृदय कल्पस्थान ६।१५ में ग्राधीते शौनक: पुन: रूप में मिलता है। इस की सर्वा-ङ्गसुन्दरा टीका में लिखा है—

## वानिकस्तु तन्त्रकृदधीते ....।

शौनक प्रोक्त ज्योतिष ग्रन्य ग्रथवा उस के मतों का उल्लेख ज्योतिष ग्रन्थों में प्रायः उपलब्ध होता है। अद्भृतसागर पृष्ठे ३२५ में शौनक के मत में उल्काभों का पञ्चविधत्व निर्दिष्ट है।

१. पूर्व पृष्ठ ७१ द्व० । २. द्व०-निर्णयसागर मुद्रित गुटका ।

३. हब्दव्य-र्शकर बामकृष्ण कृत 'भारतीय ज्योतिष शास्त्राचा इतिहाल' वृष्ठ १८६, ४८२ टि॰, ४८७ (दि॰ सं॰)।

४, उल्का ..... एवं पञ्चविषा ह्या ताः शीनकेन प्रदक्षिताः ।

## १५-गीतम (३००० वि० पूर्व)

गौतम का नाम पाणिनीय तन्त्र में नहीं मिलता। महाभाष्य ६१२।३६ में 'आविजलपाणिनीयव्याडीयगौतमीयाः' प्रयोग मिलता हैं। इस में स्मृत आपिशिल, पाणिनि और व्याडि ये तीन वैयाकरण हैं। अतः इन के साथ स्मृत आचार्य गौतम भी वैयाकरण प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि तैनिरीय प्रातिशाख्य' और मैत्रायणीय' प्रातिशाख्य से होती है। उस में आचार्य गौतम के मत उद्धृत हैं।

महाभाष्य के उद्धरण से इस बात की कुछ प्रतीति नहीं होती कि
गीतम पाणिनि से पूबवर्ती है वा उत्तरवर्ती। परन्तु तैत्तिरीय प्राति-शाख्य में प्लाक्षि कौण्डिन्य और पौष्करसादि के साथ गौतम का निर्देश होने से वह पाणिनि से निस्सन्देह प्राचीन है। यह वही धाचायं प्रतीत होता है जिसने गौतम गृह्य, गौतम धर्मशास्त्र बनाए। वह शाखाकार था। गौतमप्रोक्त गौतमी शिक्षा इस समय उपलब्ध है। यह काशी से प्रकाशित शिक्षामंग्रह में छपी है। इस के विषय में 'शिक्षाशास्त्र का इतिहास' प्रन्थ में विस्तार से लिखेंगे।

## १६—व्याडि (२६४० वि० पूर्व)

आचार्य व्याष्टि का निर्देश पाणिनीय सूत्रपाठ में नहीं मिलता।
आचार्य भौननक ने ऋक्प्रातिशास्य में व्याद्धि के अनेक मत उद्घृत
किये है। भाषावृत्ति ६।१।७० में पुरुषोत्तमदेव ने गालव के साथ
ध्याद्धि का एक मत उद्घृत किया है। गालव भव्दानुशासन का
कर्ता है और पाणिनि ने अध्दाध्यायी में उसका चार स्थानों पर
उल्लेख किया है। महाभाष्य ६।२।३६ में 'आपिशलपाणिनीयध्याद्यीयगौतमीयाः' प्रयोग मिलता है। इसमें प्रसिद्ध वैयाकरण
आपिशिल और पाणिनि के अन्तेवासियों के साथ व्याद्धि के अन्तेवासियों वा निर्देश है। ऋक्प्रातिशास्य १३।३१ में शाकत्य और

१. प्रसमपूर्वी हकारदचतुर्थं तस्य सस्यानं प्लाक्षिकीण्डिन्यगीतमपीष्कर-सादीनाम् । ४।६८।। २. मै० प्रा० ४।४०॥ ः ऋनप्राति० २।२३,१८॥ ६।४३॥ १३।३१,३७॥

४. इकां यण्मिर्व्यवधानं व्याहिगालवयोरिति वस्तव्यम् ।

ह, सच्टा० दानाद्दाा जादीक्षा जानाहहा। दाप्रादेशी

गाग्यं के साथ व्यांडि का बहुधा उल्लेख है। शाक्तत्य और गाग्यं दोनों का स्मरण पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन में किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यांडि ने कोई शब्दानुशासन ग्रवश्य रचा था।

## परिचय और काल

व्याडि का दूसरा नाम दाक्षायण है। इसे वामन ने काशिका ६।२।६६ में दाक्षि के नाम से स्मरण किया है। यह दाक्षीपुत्र पाणिनि का मामा है। कई विद्वान् दाक्षायण पर से इसे पाणिनि का ममेरा भाई मानते हैं, वह ठीक नहीं। अतः व्याडि का काल पाणिनि से कुछ पूर्व प्रर्थात् विकम से लगभग २६५० वर्ष पूर्व है।

व्यादि के परिचय और काल के विषय में हम 'संवहकार व्यादि' नामक प्रकरण में विस्तार से लिखेंगे। अतः इस विषय में यहाँ हम इतना ही संकेत करते हैं।

#### व्याकरण

जयादित्य ने काशिका २।४।४१ में उदाहरण दिया हैं— ब्याडच्युक दुब्करणम्।

न्यास में इसका पाठ 'ब्याडच पत्र दशहुब्करणम्' है।

पदमञ्जरी ४।३।११४ में इस उदाहरण की व्याख्या मिलती है। अतः प्रतीत होता है कि उसके समय में काशिका ४।३।११४ में भी यह उदाहरण अवस्य विद्यमान था। काशिका के मुद्रित संस्करणों में ४।३।११४ का पाठ ग्रशुद्ध हैं। व्यासकार २।४।२१ में इस उदाहरण की व्याख्या में लिखता है—

व्याडिरप्यत्र युगपत्कालभाविनां विधीनां मध्ये दशहुष्करणानि कृत्वा परिभावितवान् पूर्वं पूर्वं कालमिति ।

१. व्याखिशाकल्यगार्ग्याः । २. म्रब्टा० राशाश्वा ६। राशश्वा ६।३।१६॥ ६।४-११॥ ३. मब्टा० ७।३।६६॥ दा३।२०॥ दा४।६७॥

४. कुमारीदाक्षाः । ...... कुमार्यादिला सकामा ये दाक्षादिमि: प्रोक्तानि बीस्त्राण्यचीयते तच्छिष्यतां वा प्रतिपद्यन्ते त एवं क्षिप्यन्ते । यहां 'बाक्षादिभिः' पाठ ग्रगुद्ध हैं, 'वाक्ष्यादिभिः' पाठ होना च हिए ।

प्र. काशिका का मृदित पाठ इस प्रकार है—'काशक्रत्स्नम् । गुरुलाघवम्'।
धापिशलम् । पुष्करणम् ।'
६. पं॰ गुरुपद हालदार ने लिखा है—
सुतरामापिशलिसंबंधे जयादित्येर मते बुभिते हृइवे—धापिशलिस्तु युगपत्काल-

न्यास की व्याख्या में मैत्रेयरिक्षत लिखता है—
प्रथमतरं दशहुदकरण।नि कृत्वा कालमनद्यतन।दिकं परिभाषितवान् ।

हरदत्त पदमञ्जरी ४।३।११५ में इसकी ब्याख्या इस प्रकार करता है—

दुष् इत्यय संदेतशब्दो यत्र त्रियते, यथा पाणिनीये बृदिति, तद् दुष्करणं व्याकरणं, कामशास्त्रमित्यन्ये ।

न्यासकार, मैत्रेयरक्षित ग्रीर हरदत्त की व्यास्थाएं अस्पद्ध हैं। हरदत्त 'कामकास्त्रमित्यन्ये' लिखकर स्वय संदेह प्रकट करता है।

ग्रव हम अगले अध्याय में पाणिनीय ग्रव्टाघ्यायी में स्मृत दश

2 / + 4

भाविनां विधीनां मध्ये दश हुष्करणानि कृत्वा कालमनणतनादिकं परिभाषितः वानु । व्याकरण द० ६० प्राक्करणन, पृष्ठ ४० । यह लेख काश्चिका, न्यास भौरे पदमञ्जरी से विपरीत होने से चिन्त्य है।

# चौया ऋध्याय

8 E .

## पाणितीय ऋष्टाष्यायी में स्मृत आचार्य (४०००-३००० वि० प्०)

पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में दश प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता ग्राचार्यों का उल्लेख किया है। उनके भौर्वाष्य का यथार्थ निश्चय हा होने से हम उनका वर्णन वर्णानुकम से करेगे।

## १-- स्नापिशलि (३००० वि० पूर्व)

ग्रापिशनि आचार का उल्लेख पाणिनीय ग्रध्टाध्यायी के एक सूत्र में उपलब्ध होता है। महाभाष्य ४।२।४५ में ग्रापिशनि का मत प्रमाणस्प में उद्धृत किया है। वामन, न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि, कैयट तथा मैत्रेयरक्षित ग्रादि प्राचीन ग्रन्थकारों ने ग्रापिशन व्याकरण के अनेक सूत्र उद्धृत किये हैं। पाणिन में स्वीय शिक्षा के ग्रन्तिम प्रकरण में भी ग्रापिशनि का उल्लेख किया है।

## परिचय

वंश-आपिशलि शब्द तदितप्रत्ययान्त है । काशिका ६।२।३६ में ग्रापिशलि पद की ब्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाई है-ग्रपिशलस्थापत्यमापिशलिराचार्यः । ग्रत इत् ।

पाल्यकीर्ति ने रूडादिगण १।३।४ में श्रविशल गब्द से इत्र श्रापि-शलि मानकर, स्त्रीलिङ्ग में श्राविशस्या का निर्देश किया है।

गणरत्नमहोदघिकार वर्षमान लिखता है— श्रापिशलि—पिशतीत्योणादिककतप्रत्यये पिशलः, न पिशलो-ऽपिशलः कुलप्रधानम्, तस्यापत्यम् । ४

भ वा शिक्षा वृद्धवाठ प्रo = सूत्र २५ । ४, गण्रत्नमहोदधि, पृष्ठ ३७ ।

१. वा सुप्यापिशले: । घष्टा० ६११।६२॥ २. एवं च कृत्वाऽःपिशलेराचा-वस्य विविद्यापनो भवति—वेनुरनिवकमुरपादयति । ३. काशिका ७।३।६६॥ ध्यास ४।२।४५॥ केवट, महाभाष्यप्रदीप ५।१।२१॥ तन्त्रप्रदीप ७।३।६६॥

इन ब्युत्पत्तियों के अनुपार वामन, पाल्यकोति और वर्धमान तीनों के मत में आपिशलि के पिता का नाम 'अपिशल' था।

उज्ज्वलदत्त उणादि ४।१२७ की वृत्ति में ग्रापिशिल पद की ब्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाता है—

शारिहित्रः, कविलकः दिस्थाल्लरं वम् । दुःसहोऽभिश्वलिः । बाह्वादि-स्वावित्र—मापिशलिः ।'

इस ब्युत्पत्ति के धनुमार आविश्वलि के पिता का नाम 'ग्रविश्वलि' होना चाहिये, परन्तु बाह्वादिगण' में 'ग्रविश्वलि' पद का पाठ न होने से उज्ज्वलदत्त की ब्युत्पत्ति चिन्त्य है।

ध्रिपञ्चल शब्द का प्रयं—िपशल का अयं है सुद्र, ध्रतः ध्रिपशल का ग्रयं होगा महान्। वधंमान ने अपिशल का अयं 'कुल-प्रधान' किया है। तदनुसार इसकी ब्युत्पत्ति 'पिश ध्रवयवे—कल (ध्रीणा-दिक) प्रत्ययः, पिश्यत इति पिशलः—क्षुद्रः, न पिशलोऽपिशलः' होगी। वाचस्पत्यकोश में 'ध्रिपशलते इति ध्रिपशलः, ध्रच्' ब्युत्पत्ति लिखी है।

नामान्तर—प्रापिशित के लिए आपिशल नाम का भी व्यवहार परोक्ष रूप में उपलब्ध होता है। यथा—

- १. शिक्षा ग्रापिशलीयादिका । काव्यमीमांसा, पृष्ठ ३ ।
- २. तथेत्यापिशसीयशिक्षादर्शनम् । वाक्यपदीय वृषभदेव टीका, भाग १, पृष्ठ १०५ ।

इन प्रयोगों में प्रस्तुत धापिशलीय पद अणन्त धापिशल शब्द से ही छ (=ईय)प्रत्यय होकर सम्भव हो सकता है। इप्रन्त धापिशलि से ध्यक्त (४।२११३) के नियम से धापिशल शब्द निष्पन्न होता है।

अपिशल के प्रण् भौर इत्र्दोनों सामान्य अपत्यार्थक प्रत्यय होकर प्रापिशल और प्रापिशलि प्रयोग उपपन्न होते हैं।

स्वसा का नाम - आपिशलि पद कोडचादिगण में पढ़ा है।

१. तुलना करो — अपिश्वलिम् निविशेषः, तस्यापत्यमापिश्वलिः, बाह्मा-दिखादित् । उणादिकोष ४।१२८।। २. अव्टा० ४।११६६।।

३. देखो पूर्व पृष्ठ १९४। ४. विशेष इंब्टब्य काशकृत्सन प्रकरण पूर्व कुछ १०७। ५. प्रब्टा० ४।१।६०।।

तदनुसार आपिशलि की किसी स्वसा का नाम 'ग्रापिशल्या' होगा। अभिनव शाकटायन ११३१५ की चिन्तामणि टीका में भी 'गापिशल्या' का निर्देश मिलता है। इसो प्रकार अन्य व्याकरणों में भी इस प्रकरण में ग्रापिशल्या स्मृत है।

गोत्र—पूर्व पृष्ठ १०६ पर बौधायन प्रवराध्याय का जो वचन उद्धृत किया है तदनुसार आपिशलि भृगुवंश का है।

बाविकालि शाला—ग्राधिशालि पद छाज्यादि गणे में पढ़ा है। तदनुसार शाला उत्तरपद होने पर 'बाविकालिकालां में ग्राधिकालि पद को ग्रायुदात्ता होता है।' इससे व्यक्त होता है कि पाणिनि के समय में ग्राधिशालि की शाला देश-देशान्तर में अत्यन्त प्रसिद्ध थी।

शाला शब्द का श्रथं — यद्यपि शाला शब्द का मुख्याय गृह है,
तथापि 'पदेषु पदेकदेशा: प्रयुज्यक्ते' न्याय के श्रनुमार यहां 'शाला'
शब्द पाठशाला के लिये प्रयुक्त हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, पञ्जाब
श्रादि श्रनेक प्रान्तों में पाठशाला के लिये वेवल शाला शब्द का
ब्यवहार होता है। पुराग पञ्चलक्षण में रेमकशाला का वर्णन है,
इस में पैप्पलाद श्रादि ने विद्याध्ययन किया था। मुण्डक उपनिषद्
में गृहपति शौनक दें लिए महाशाल' शब्द का व्यवहार उपलब्ध
होता है। वहां शाला का अयं निश्चित ही पाठशाला है। सत:
आपिशलि-शाला का अयं निश्चय ही श्रापिशलि का विद्यालय है।

देश—ग्रापिशिल शाचार्य किस देश का था यह किसी प्रमाण से नहीं जाना जाता है। तथापि उत्तरदेशीय पाणिनि वाल्मीिक के साथ आपिशिल का निर्देश होने से यह उत्तर भारतीय है, इतना निश्चित है। उत्तर भारत में बाराणसी पर्यन्त व-ब का भेद स्पष्ट रहता है। उससे प्राग्देशों में सांकर्य बढ़ते-बढ़ते 'व' 'व' रूप में परिणत

१. गणपाठ ६।२।६ ।।

३. लुलना करो—पदेषु पदैकदेशान-देवदसी दत्तः

सत्यक्षामा भामेति । महाभावप १।१।४५।।

४. धनेक व्याख्याताधी ने

'महाशाल' का अयं 'यहा घर वाला' विया है । वह चित्रय हैं । शौनक गृह
पति है । गृहपति वह धाचायं कहाता है जो व्या सहस्र धानों के भोजन छादन

एवं प्रध्यायन की व्यवस्था करे । प्रतः उस के लिये प्रयुक्त 'महाझाल' का अयं

प्राधुनिक प्रथोगानुसार 'विद्य-रिखालय' के स्रतिरिक्त भीर कुछ हो ही

नहीं सकता ।

हो जाता। ग्रामे पृष्ठ १४२ पर उद्वृत व-व के बोवक सं० ४ के प्रामाण से संभावना हो सकती है कि ग्रापिशिल प्राग्देशीय रहा हो।

#### काल

पाणिनोय अष्टक में भ्रापिशिल का साक्षात् उल्लेब होने से इतना निश्चित है कि यह पाणिनि से प्राचीन है। पदमञ्जरोकार हरदत्त के लेख से प्रतीत होता है कि भ्रापिशिल पाणिनि से कुछ ही वर्ष प्राचीन है। वह लिखता है—

कयं पुनरिदमाचार्येण पाणिनिनाऽवगतमेते साधव इति ? ग्रापिज्ञलेन पूर्वव्याकरणेन, ग्रापिज्ञलिना तर्हि केनावगतम् ? ततः पूर्वेण व्याकरणेन ॥

पाणिनिरिप स्वकाले शब्दान् प्रत्यक्ष प्रस्तापशलादिना पूर्वस्मि-न्निप काले सत्तामनुसन्धत्ते, एवमापिशलिः ॥

पाणिनि विकम से लगभग २६०० सौ वर्ष प्राचीन है, यह हम पाणिनि के प्रकरण में सप्रमाण सिद्ध करेंगे।

बोघायन श्रौत के प्रवराध्याय में भृगुवंश में भ्रापिशिल गोत्र का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण १६४।४१ में भी भृगुवंश्य भ्रापि-शिल का निदंश उपलब्ध होता है। प० गुरुपद हालदार ने आपिश्रलि को याज्ञवल्क्य का श्वसुर लिखा है, परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया। याज्ञवल्क्य ने शतपथ का प्रवचन विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व किया था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। आपिश्रली शिक्षा में सात्य-मुग्री भीर राणायनी शाखा के अध्येताओं का उल्लेख हैं।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि ग्रापिशनि का काल विकम से न्यूना-तिन्यून ३००० वर्ष पूर्व भवश्य है।

१. परमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ६। २. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७।

३. भृगूषामेवादितो व्यास्यास्यामः · · · · · · ग् ज्ञूलायनाः, वैहीनरयः · · · -- काशकृस्त्नाः · · · · पाणिनिर्वाहमीकिः · · · · मापिशलयः ।

४. ब्याकरण दर्शनेर इतिहास, पृष्ठ ४१६। ४. छन्दोगानां सात्यमु-विराणायनीया हम्बानि पठन्ति । ६ । ६ ॥ तुलना करो – छन्दोगानां सात्य-मृत्रिराणायनीया धर्भमेकारमधंमोकारं चाधीयते । महाभाष्य, एखोङ् सूत्र ।

## म्रापिशल व्याकरण का परिमाण

जैन स्राचार्य पाल्यकीति स्रपने शाकटायन व्याकरण की समोधा वृति ३।२।१६१ में उदाहरण देता है—स्रव्हका स्नापिशलपाणिनीयाः। यह उदाहरण शाकटायन व्याकरण की यक्षवमंकृत चिन्तामणिवृत्ति २।४।१८२ में भी उपलब्ध होता है। इससे विदित होता है कि आपिशल व्याकरण में आठ सध्याय थे। स्नापिशलि विरचित शिक्षा सन्य में भी साठ ही प्रकरण हैं।

## ग्रापिशल व्याकरण की विशेषता

काशिका ४।३।११५ में उदाहरण है—काशकृत्सनं पुरुलाधवम्, प्रापिशलं पुष्करणम् । सरस्वतीकण्टाभरण ४।६।२४६ की हृदय-हारिणी टीका में 'काशकृत्सनं गुरुलाधवम्, प्रापिशलमान्तःकरणम्' पाठ है। वामन ने ६।२।१४ की वृत्ति में 'प्रापिशलपुष्कं गुरुलाधवम्' उदाहरण दिया है। इन में कौन सा पाठ शुद्ध है यह अभी विचारणीय है। अतः सन्दिग्ध अवस्था में नहीं कह सकते कि आपिशल ब्याकरण की अपनी क्या विशेषता थी।

## ग्रापिशल व्याकरण का प्रचार

महाभाष्य ४।१।१४ से विदित होता है कि कात्यायन और पतञ्जिल के काल में ग्रापिशल व्याकरण का महान् अचार था। उस काल में कन्याएं भी ग्रापिशल व्याकरण का श्रध्ययन करती थीं।

## ग्रापिशल व्याकरण का स्वरूप

पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन व्याकरणों में केवल आपि-शल व्याकरण ही ऐसा है जिसके सब से अधिक सूत्र उपलब्ध होते हैं और अन्य पाठों का परिचय भी मिलता है। इन के आधार

१. निरुक्त १ । १३ के 'एते: कारितं च यकारावि चान्तकरणमस्ते: बुद्धं च सकारावि च' पाठ में 'अन्तकरण' पद प्रयुक्त है । स्कन्दस्वामी ने 'अन्तकरण' का अर्थ 'अत्यय' किया है । क्या सरस्वतीकण्ठाभरण की टीको का पाठ 'अन्तकरण' हो सकता है? २. आपिशलमधीते बाह्मणी आपिशला बाह्मणी ।

इ. यह स्थिति इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण तक थी । उस के पश्चात् काशकुरस्त धातुपाठ की चल्तवीर कवि कृत कल्लड टीका प्रकाश में आई। बस में काशकुरस्त व्याकरण के १३५ सूत्र उपसब्ध हो गए। द्र०-पृष्ठ १०६। पर कहा जा सकता है कि यह व्याकरण पाणिनीय व्याकरण के सदृश सर्वाञ्चपूर्ण सुव्यवस्थित तथा उससे कुछ विस्तृत था, भौर इस में लौकिक वैदिक उभयविच शब्दों का अन्वाख्यान था।

## म्रापिशल व्याकरण के उपलब्ध सूत्र

शतशः व्याकरण ग्रन्थों के पारायण से हमें ग्रापिशल व्याकरण के निम्न सूत्र उपलब्ध हुए हैं —

- १. उमस्योभयोऽहिबचनटापोः ।
- २. विभवत्यन्तं पवम् ।
- ३. मन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषा प्राणिषु ।
- ४. विरसाययोमंश्च प्रगप्राह्मयोरेश्च ।
- ४. घेनोरत्रः ।\*
- १. ग्रापिशालिस्त्वेनमर्थं सूत्रयत्येव—'उभस्योभयोऽद्विवचनटाणोः' इति । तन्त्रप्रदोष २।३।६ ।। भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८१४ में प्रो॰ कालीचरण ग्रास्त्री हुवली के लेख में उद्धृत । तुलना करो—'केचित् पुनरेवं पठन्ति—उभक्योयभयोरद्विवचने ।' भतुँ हरि महाभाष्य-दीपिका पृष्ठ २७० ।
- २. कलावबन्द्र (सन्धि २०) में सुवेण विद्याभूषण ने लिखा है—'मर्थं: पदम्' माहुरेन्द्राः, 'विभक्त्यन्तं पदम्' म्राहुरापिशलीयाः, मुप्तिङन्तम् पदम्' पाणिनीयाः (देखो पूर्वं पृष्ठ ८७) । हैम लिङ्गानुशासन विवरण, पृष्ठ १५८ पर निर्दिष्ट । तुलना करो—ते विभक्त्यन्ताः पदम् । भ्यायसूत्र २।२।५७॥ विभक्त्यन्तं पदं भ्रेयम् । भरत नाटचशास्त्र १४।३६॥
- ३. प्रदीय २।३।१७॥ पदमञ्जरी २।३।१७, माग १, पृष्ठ ४२७॥ शब्दकौस्तुत्र २।३।१७॥ 'विमाया प्राणियु' इत्यापिशलीयं सूत्रम् । हरिनामामृत व्याकरण कारक ३४। ग्रापिशलिवाक्येन उपमानवाचकात् ततोऽपि तिरस्कारे क्तुर्यीत्युच्यते' प्रदीपोद्योते नागेश: (२।३।१७)।
  - ४. इत्वाविजलीयं सूत्रम् । सुपद्ममकरन्द शावाशश्र, १२॥
- ४. न्यास ४।२।४४, भाग १ पृष्ठ १४२। यातुवृत्ति घेट् यातु, पृष्ठ १६७। बातुवृत्ति का मृक्षित पाठ यायुक्ष है। पदमञ्जरी ४।२।४६ में 'बेनुरनिकमृ-त्यादयित द्रत्यापियालिसूत्रम्' भाष्यपिक्ति को ही सूत्र बना दिया हैं। ज्याकरण वर्षनेर इतिहास पृष्ठ ४२१ में भी यही भाष्यपिक्ति व्यापिशित के नाम के उद्घृत है।

६. शताच्च उन्यतावग्रन्थे।

७. शब्विकरणे गुणः।

द. करोतेश्च 13

€. मिदेश्च ।<sup>४</sup>

१०. तुरुस्तुशस्यमः सार्वधातुकासुर च्छन्दसि । र

११. जमङणनम् (?)"

## (क) 'तद्र्म्' सूत्र का ग्रभाव

काशकृत्सन व्याकरण के अकरण में वाक्यपदीय तथा उसके टीकाकार हेलाराज का जो बचन उद्घृत किया है उससे विदित होता

- १. महाभाष्य-प्रदीप १ । १ । २१ ।। यहां कैयट ने जितना खंश सण्टाध्यायी से भिन्न था, उतने ही का निर्देश किया है। पं० गुरुपट हालदार ने ध्याकरण दशनेर इतिहास के प्रायक्षण पृष्ठ ३२ पर धािकल कीर काश-इत्सन के मत से याज्ञयत्क्य स्मृति (२।२०२) का 'शतक शतम्' प्रयोग उद्घृत किया है। वह हमें नहीं भिला। २. घातुवृत्ति पृष्ठ ३४६,३५७। ग्रापशिलस्तु 'शिव्यकरणे गुणः' इत्यभिधाय 'करोतेः मिदेश्च' इत्युक्त यान् । सन्त्रप्रदीप ७।३।८६।। भारतकोमुदी भाग २, पृष्ठ ८६५ में उद्घृत । तुलना करो-धनि च विकरणे, करोतेः, मिदेः। कातन्त्र ३।७।३-४।
- ३. धातुवृत्ति पृष्ठ ३४६, ३४७ । तन्त्रप्रदीप ७।३।८६, पूर्वोद्घृत उद्धरण्। कातन्त्र ३।७।४ पूर्वोद्धरण । ४. धातुवृत्ति पृष्ठ ३४६, ३४७ । तन्त्र-प्रदीप ७।३।८६, पूर्वोद्धरण । कातन्त्र ३।७।४ पूर्वोद्धरण ।
- ४. टावन्तं संज्ञास्त्रेन विनियुक्तम् । पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ८३८ । तुलना करो-प्रथमा द्यार्थधातुकासु इति वस्यामि । कासु प्रार्धधातुकासु ? उक्तिषु युक्तिषु, स्टिषु, प्रतीतिषु, श्रृतिषु, संज्ञासु । महाभाष्य २।४।३४।।
- ६. काशिका ७।३।६५।। धातुवृत्ति पृष्ठ २४१। छान्दसोऽमित्यािकालिः। धातुप्रदीय पृष्ठ ६०। ७. पञ्चपाती उणादि धापिशालि-प्रोक्त है यह हम उणादि के प्रकरण में लिखेंगे। इ०—उणादि के 'अमन्ताहः' (१।१०७) सूत्र में अम् प्रत्याहार। धापिशल-शिक्षा के 'अमहण्ताः १६६थाना नाहिन १६णानिश्वं सूत्र में अमहण्त कानुपूर्वीदिशेष का सबन्ध भाषिकल व्याकरण के प्रत्याहार सूत्र से प्रतीत होता है। पाणिनीयशिक्षा के 'हजणनमाः १व१थाननाहिकां-स्थानाः' सूत्र में वर्णानुकम से पाठ है। ६. ग्रन्टा० ५।१।११७।।

देखो पूर्व पृष्ठ ११३।

है कि काशकुत्स्न व्याकरण के सदृष ग्रापिशल व्याकरण में भी 'तदहंम' सूत्र नहीं था।

## (ख) 'नाज्मली' सूत्र का ग्रभाव

पाणिनि का नाज्भलौ (१।१।१०) सूत्र धापिणल व्याकरण में नहीं था, क्योंकि उसकी शिक्षा में—

ईवद्विवृतकरणा ऊष्माणः। ३।६॥

विवृतकरणाः स्वराः । ३ । ७ ॥

सूत्रों द्वारा अ इ ऋ के ह श ष अध्मों के प्रयत्न भिन्न भिन्न
माने हैं। अतः प्रयत्नेक्य के अभाव में न सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है,
माने हैं। अतः प्रयत्नेक्य के अभाव में न सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है,
म प्रतिषेध की ही आवश्यकता है। पाणिनीय शिक्षा में विवृतकरणा
वा सूत्र द्वारा पक्षान्तर में अध्मों का भी विवृतकरण प्रयत्न स्वीकार
करने से पक्ष में सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है। अतः पाणिनि के मत में
उस का नाजभली सूत्र द्वारा प्रतिषेध आवश्यक है। इससे स्पष्ट है
कि ग्रापिशन व्याकरण में उक्त सूत्र नहीं था।

## ग्रापिशलि के प्रकीण उद्धरण

पूर्वोद्घृत सूत्रों के प्रतिरिक्त ग्रापिशलि के नाम से अनेक दचन प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यथा—

१ - अनन्तदेव भाषिकसूत्र की व्याख्या में लिखता है -यथापिशलिनोक्तम् - ऋवर्णलृवर्णयोदींघा [न] भवन्तीति।

२ — कविराज ने प्रापिशिल का निम्न मत उद्धृत किया है — एकवर्णकार्य विकारः, स्रनेकवर्णकार्यमादेश इत्यापिशलीयं मतम्।

३ —कातन्त्रवृत्ति की दुर्गविरिचत टीका में आपिणलि का निम्न श्लोक उद्धृत है—

तथा चापिज्ञलीयः इलोकः —

ग्रागमोऽनुपचातेन विकारदचोपमर्दनात्। ग्रादेशस्तु प्रसंगेन लोपः सर्वापकर्षणात् ॥

काशी के छवे हुए यजुःप्रातिकास्य के सन्त में, पृष्ठ ४६६। शतपथ
 सायणभाष्य भाग १, पृष्ठ ३१८ घर कोष्ठ में निदिष्ट 'न' यद मूल में छपा है।

२. कातन्त्रटीका २।३।३३॥ तुलना करो—'विकारो नाम वर्णात्मक भादेश: । शब्दकीस्तुभ, पृष्ठ ३४४। ३. कातन्त्रवृत्ति पृष्ठ ४७६। ४—भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधर ने म्नापिशलि का निम्न हेढ़ ग्लोक उद्घृत किया है—

तथा चापिशलिः--

वन्त्योद्ध्यत्वाद् वकारस्य वहृत्यधवृधां न भष्। उद्गृठौ भवतो यत्र यो वः प्रत्ययसन्धिजः। प्रन्तस्यं तं विजानीयाच्छेषो वर्गीय उच्यते।।

५—जगदीश तर्कालङ्कार ने अपनी शब्दशक्तिप्रकाशिका में भाषिशलि का निम्न मत उद्घृत किया है—

सद्शत्वं तृणादीनां मन्यकमंण्यनुक्तके । द्वितीयावच्चतुर्ध्यापि बोध्यते बाधित यदि ॥ इत्यापिशनेमंतम् ॥

६, ७—उणादिसूत्र का वृत्तिकार उज्ज्वलदत्त आपिशलि के निम्न दो वचन उद्घृत करता है—

म्रापिशलिस्तु—न्यङ्कोर्नेच्यावं शास्ति न्याङ्कवं चर्म ।<sup>3</sup> स्वचा वितृतृष्तिरित्यापिशलिः ।<sup>४</sup>

 मानुजी दीक्षित ने अपनी अमरकोषटीका में आपिणलि का निम्न वचन उद्घृत किया है—

शदवदभीक्ष्णं नित्यं सदा सततमजस्त्रमिति सातस्ये दृश्यव्यय-प्रकरणे ग्रापिशनिः।

६-कातन्त्रवृत्ति की दुर्गटीका में आपिशलि का निम्न क्लोक उद्घृत है-

पापिशलीयं मतं तु-

पादस्त्वर्यसमाप्तिर्वा प्रेयो वृत्तस्य वा पुनः। मात्रिकस्य चतुर्भागः पाद इत्यभिषीयते ॥

१. भाषावृत्ति की भूमिका पृष्ठ १७ । २. पृष्ठ ३७४, काशी सं ।

३. उणादिवृत्ति पृष्ठ ११ । तुलना करो—ग्यङ्कोस्तु पूर्वे सकृतैजागमस्या-म्युदयाङ्गतां स्मरन्ति । ययाहुः—ग्यङ्कोः प्रतिषेद्यान्न्याङ्कवम् इति । वाक्यपदीय वृषभदेवटीका भाग १, पृष्ठ ११ ।। विशेष देखो, पूर्व पृष्ठ २७.२८ ।

४. उणादिवृत्ति पुष्ठ १६१ । ४. ग्रमस्टीका १।१।६६ पुष्ठ २७ ।

६. कातन्त्र पृष्ठ ४६१। कातन्त्र परिमाचा वृत्ति द्र० — परिमाचासंग्रह् (पूना) पृष्ठ ६४।

इनमें प्रथय उद्धरण का संबन्ध आविश्वल-शिक्षा के साथ है। विकार उद्धरण निश्चय ही आविश्वल व्याकरण का है। द्वितीय, तृतीय, वृतीय, वृत्वेय और पञ्चम उद्धरणों का सम्बन्ध यद्यपि प्राविश्वल व्याकरण से है तथापि इनके मूल प्राविश्वल सूत्र नहीं हैं। सम्भव है उसकी किसी वृत्ति से ये वचन उद्घृत किये हों। सप्तम, भव्टम श्रीर नवम उद्धरण उसके किसी कोश से लिये गए होंगे।

चतुर्य उद्धरण की विशिष्टता—इस उद्धरण में दन्त्योष्ठ्य वकार का परिगणन कराया है। व-व के उच्चारण दोष से संदेह उत्पन्त होना स्वामिक है, उसकी निवृत्ति के लिये उक्त वचन पढ़ा गया है। मथवं परिशिष्टों में भी एक द स्वोष्टचिष्ठि नाम का ग्रन्थ है। इस का भी यही प्रयोजन है। इस प्रकार के प्राचीन प्रयासों से जात होता है कि व-व सम्बन्धी उच्चारण दोष अतिपुरातन हैं।

## ग्रापिशल और पाणिनीय व्याकरण की समानता

प्रापिशनि के जो सूत्र ऊपर उद्घृत किये हैं, उन से यह स्पष्ट हैं कि आपिशन और पाणिनीय व्याकरण दोनों परस्पर में बहुत समान हैं। यह समानता न केवल सूत्ररचना में है, प्रनेक संज्ञा, प्रत्यय और प्रत्याहार भी परस्पर सदृश हैं।

संज्ञाएं — उपरि निद्धिंद सूत्रों में द्विवचन, विभाषा, गुण ग्रीर सार्वधातुका, संज्ञाशों का उल्लेख है। पाणिनीय व्याकरण में भी ये ही संज्ञाएं हैं। केवल सार्वधातुका टावन्त के स्थान में पाणिनि ने सार्व-बातुक प्रकारान्त संज्ञा पढ़ी है।

प्रश्यय-पूर्व उद्घृत सूत्रों में टाप्. ठन् धीर शप् प्रत्यय पढ़े हैं।

ये ही प्रत्यय पाणिनीय व्याकरण में भी हैं।

प्रत्याहार—सृष्टिधर ने उपरिनिदिष्ट ग्रापिशलि का जो डेक् श्लोक उद्धृत किया है। उसके 'बह्य्यघवृषां न भष्' चरण में भष् प्रत्याहार का निदेश मिलता है। पाणिनि ने भो यही प्रत्याहार बनाया है।

इन के अतिरिक्त आपिशालि के धातुपाठ और गणपाठ के जो उद्धरण उपलब्ध हुए हैं वे भी पाणिनीय धातुपाठ और गणपाठ से बहुत समानता रखते हैं। आपिशालि के व्याकरण में भी पाणिनीय व्याकरण के सद्श आठ ही अध्याय थे, यह हम पूर्व लिख चुकें हैं। इतना ही नहीं, आपिशलिशक्षा और पाणिनीयशिक्षा के सूत्र परस्पर बहुत सदृश हैं, दोनों का प्रकरणिवच्छेद भी सर्वथा समान है। इस अत्यन्त सादृश्य से प्रतीत होता है कि पाणिनीय व्याकरण का प्रधान उपजीव्य प्रापिशल व्याकरण है। पदमञ्जरीकार हरदत्ता तो इस बात को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता है। वह लिखता है —

कथं पुनित्दम।चार्येण पाणिनिनावगतमेते साधव इति ? स्रापि-

शलेन पूर्वव्याकरणेन ।

पाणिनिरिष स्वकाले अब्दान् प्रत्यक्षयन्नापिशलादिना पूर्वस्मि-न्निष काले सत्ताननुसन्धत्ते, एवमापिशलिरिष ।

#### ग्रन्य ग्रन्थ

१ घातुपाठ—इसके उद्धरण महाभाष्य, काशिका, न्यास और पदमञ्जरी ग्रादि कई ग्रन्थों में मिलते हैं। इसका विशेष वर्णन घातु-पाठ के प्रकरण में किया है।

२. गणवाठ—इसका उल्लेख भर्तृहरि ने महाभाष्यदीपिका में किया है। दसका विशेष वर्णन गणपाठ के प्रकरण में देखें। '

३. उणादिसूत्र—हमारा विचार है कि पञ्चपादो उणादिसूत्र आपिशलि विरचित हैं। इस विषय पर उणादिप्रकरण में विस्तार से लिखा है।"

४. शिक्षा - आपिमलिशाझा का उल्लेख पाणिनीय. शिक्षा में साझात् मिलता है। तित्तिरीय प्रातिशास्य को वैदिकाभरण टीका में

्र. देखो पूर्व पृष्ठ १३८। २. पदमङजरी भाग १, पृष्ठ ६।

३. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७ ।

४. द्र०—भाग २, ग्रध्याय २०, ग्रामिशन घानुपाठ । १. इह त्यदादी-न्यापिशलै: किमादीन्यस्मत्पर्यन्यानि पूर्वाचरावरित .....। पृष्ठ २०७, हमारा हस्तलेख । तुलना करो — 'त्यदादीनि पठित्या गणे केश्वित् पूर्वादीनि पठितानि'। कैयट, भाष्यप्रदीव १।१।३३॥ ६. द्र० — भाग २, श्रष्ठयाय २३।

७. द०—भाग २, म्रध्याय २४, 'म्रापिकल उणादिपाठ' ।

द. स एवपापित नेः पञ्च श्वाभेदास्था वर्णवर्मा भवन्ति । पाणिनीयशिक्षा बढ-पाठ (हमारा संस्करण) सूत्र दा२४ । स्वामी दयानन्द सरस्वनी द्वारा उपलब्ध कीत में द वो प्रकरण लगमन सारा ही जुटित था । धापिशलि का एक सूत्र उद्घृत है। राजशेखरप्रणोत काव्यमीमांसा धीर वृषभदेविवरचित वाक्यपदीय की टीका में भी इसका निर्देश है। इस के खब्दन प्रकरण के २३ सूत्रों का एक लम्बा उद्धरगहेन वन्द्र ने प्रपत्ने हैम शब्दानुशासन को स्त्रोपज्ञ वृहद्वृत्ति में दिया है।

इस शिक्षा के दो हस्तलेख अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में हैं। यह मेहरचन्द लक्ष्मगदास भूतपूर्व लाहोर द्वारा प्रकाशित वैदिक स्टडीज् पत्रिका में छप चुकी है। इसका सम्यादन डाक्टर रघुवीरजी एम०ए० ने किया है। पाणिनीय और चान्द्र शिक्षा के साथ इस शिक्षा में पाणिनीय शिक्षा के समान ही आठ प्रकरण हैं। मैंने भो प्रापिशल-शिक्षा का एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है। उस में प्रापिशलशिक्षा के सूत्र जिन-जिन प्रत्यों में उद्युत हैं उनका निर्शेश नीचे टिप्पणी में कर दिया है।

प्र. कोश-यह ग्रप्राप्य हैं। भानुजी दीक्षित के उपरि निर्दिष्ट आठवें उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रापिशलि ने कोई कोश भी रचा था। संख्या ७ ग्रीर ६ का उद्धरण भी कोश से ही लिया गया है।

- ६. प्रक्षरतन्त्र—इस ग्रन्थ में सामगान सम्बन्धी स्तोभों का वर्णन हैं। इस का प्रकाशन पं० सत्यवत सामश्रमी ने कलकता से किया था।
- ७ साम-प्रातिशास्य धातुवृत्ति (मैसूर संस्करण) के सम्पादक महादेव शास्त्री ने सामप्रातिशास्य को आपिशलि-विरिचत माना है। पर यह चिन्त्य है। द्र०—सं० व्या० इतिहास, भाग २, अव्याय २८, सामग्रातिशास्य प्रकरण।

१. 'क्षेषाः स्थानकरणाः' इत्यापिशनिशिक्षावचनात् । तै० प्रा० २ । ४६, पूट्ट १० । २. शिक्षा मापिशनीयादिका । काव्यमी० पृष्ठ ३ ।

३. तथेत्वापिशाजीविशिक्षादर्शनम् । वानवपदीय वृषभदेव टीका भाग १, पृद्ध १०४ । वृषभदेव जिसे धापिश्लाल सूत्र कहता है वह सुदित ग्रन्थ में कुछ भेद से मिलता है । सम्भव है भर्तृहरि ने उसका ग्रथंतः प्रनुवाद किया हो ।

४. तथा चाविश्वालिः शिक्षामधीते — 'नाभिश्वदेशात् ····वाह्यः प्रत्यत्न इति पृद्य १, १०। ५. द्र० — सं ० व्या० इतिहास, प्रव्याय २८।

६. षानुवृत्ति की भूमिका पृष्ठ ३।

## २-काश्यप (३००० वि० पूर्व)

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में काण्यप का मत दो स्थानों पर उद्घृत किया है। वाजसनेय प्रातिशास्य ४। १ में शाकटायन के साथ काश्यप का उल्लेख मिलता है। अत: अष्टाध्यायी और प्रातिशास्य में उल्लिखित काश्यप एक व्यक्ति है, इस में कोई सन्देह नहीं।

### परिचय

काश्यप शब्द गोत्रप्रत्ययान्त है। तदनुसार इस के मूल पुरुष का नाम कण्यप है।

#### काल

पाणिनीय गव्दानुशासन में काश्यप का उल्लेख होने से इतना स्पट्ट है कि यह उससे पूर्ववर्ती है। वार्तिककार कात्यायन के मता-नुसार अच्टाध्यायी ४।३।१०३³ में काश्यप कल्प का निर्देश है। प् पाणिनि ने व्याकरण और कल्पप्रवक्ता का निर्देश करते हुए किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया, इस से प्रतीत होता है कि वैयाकरण और कल्पकार दोनों एक हैं। यदि यह ठीक हो तो काश्यप का काल भारत युद्ध के लगभग मानना होगा, क्योंकि प्रायः शाखाप्रवक्ता ऋषियों ने ही कल्पसूत्रों का प्रवचन किया था, यह हम वात्स्यायन-भाष्य के प्रमाण से पूर्व लिख आये हैं। प

### काश्यप व्याकरण

काश्यप व्याकरण का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ। इस के मत का उल्लेख भी केवल तीन स्थानों पर उपलब्ध होता है। शुक्ल यजुः प्रातिशाक्य के अन्त में निपातों को काश्यप कहा है। हम इस के व्याकरण के विषय में इस से अधिक कुछ नहीं जानते।

१. तृषिमृषिकृषे: काश्यपस्य । अष्टा०१।२१।। नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यं। काश्यपगालवानम् । अष्टा० ८।४।६७॥

२. लोपं काश्यपशाकटायनी । ३. काश्यपकीशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः।

४. काश्यपकीशिकप्रहणं कल्पे नियमार्थम् । महाभाष्य ४।२।६६॥

५. पूर्व पृष्ठ १६-२२। ६. निपात: काइयप: समृत: । घ० द सूत्र ५१ के ग्रामे । भद्रास संस्करण के संस्कर्ता ने इन्हें प्रमाद से टीकायन्य के ग्रन्तमर्गत छापा है।

#### अस्य ग्रन्थ

- १. कल्प-वार्तिककार काल्यायन के मतानुसार अष्टाध्यायी ४।३।१०३ में किसी काश्यप कल्प का उल्लेख है।
- २. छन्द: शास्त्र—आचार्य पिङ्गल ने अपने छन्द: शास्त्र ७। ६ में काक्यप का एक मत उद्घृत किया है। इस से विदित होता है कि काक्यप ने किसी छन्द: शास्त्र का प्रवचन किया था। फूलमण्डी (भटिण्डा-पंजाब) के वैद्य थी अमरनाथजी ने १६।१।६२ के पत्र में लिखा है कि काक्यप का छन्द: सूत्र उन के मित्र सरदार नन्दिसहजी के पास है। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्होंने दिखाना स्वीकार नहीं किया। विद्या के क्षेत्र में ऐसी संकुचित वृत्ति ग्रन्थों के नाग्र में प्रमुख कारण होता है।
  - ३ आयुर्वेद संहिता-संवत् १६६५ में आयुर्वेद की काश्यप संहिता प्रकाशित हुई है। इस नष्टप्रायः कौमारभृत्य-तन्त्र के उद्धार का श्रेय नैपाल के राजगुरु पं० हेमराज शर्मा को है। उन्होंने महापरिश्रम करके एक मात्र त्रुटित ताडपत्रलिखित प्रन्थ के आधार पर इस का सम्पादन किया है। प्रन्थ की धन्तरङ्ग परीक्षा से प्रतीत होता है कि यह चरक सुश्रुत के समान प्राचीन आषं प्रन्थ है।
  - ४. ज्ञिल्प ज्ञास्त्र— कश्यप प्रोक्त ज्ञिल्प शास्त्र ग्रानन्दाश्रम पूना से सन् १६२६ में प्रकाशित हो चुका है।
  - प्रलंकार शास्त्र = काश्यप के प्रलङ्कार शास्त्र का निर्देश भी अनेक प्रन्थों में उपलब्ध होता है।
  - ६. पुराण-चान्द्रवृत्ति ३।३।७१ तथा सरस्वतीकण्ठाभरण ४। ३। २२६ की टीका में किसी काश्यपीय पुराण का उल्लेख मिलता है। वायुपुराण ६१।५६ के अनुसार वायुपुराण के प्रवक्ता का नाम

१. पूर्व पृष्ठ १४६ दि॰ ३,४ । २. सिहोन्नसा काश्यपस्य ।

३ पूर्वोधां काश्यपयरचित्रभृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि संहृत्य पर्यालोच्य । काञ्यादशं, हृदयङ्गमा टीका । काञ्यादशं की श्रुतपाल की टीका में भी निर्देश मिलता है । द०—काञ्यप्रकाश हरिदस एकादशतीचे इत हिन्दी टीका का धारम्भ ।

४. कल्पं चेति किम्? काष्यपीया पुराणसंहिता।

अकृतव्रण काव्यप या।' विष्णुपुराण की श्रीघर की टीका पृष्ठ ३६६ में पुराण प्रवक्ता अकृतव्रण को काक्यप कहा है।

 ७. काःयपीय सूत्र—उद्योतकर अपने ग्यायवार्तिक में कणादसूत्रों
 को काण्यपीय सूत्र के नाम से उद्घृत करता है। सम्भव है कणाद कण्यप गोत्रीय हो।

व्याकरण, कल्प, छन्द:शास्त्र, आयुर्वेद, शिल्पणास्त्र, ग्रलंकार-शास्त्र, पुराण ग्रीर कणादसूत्रों का प्रवक्ता एक ही व्यक्ति है वा भिन्त-भिन्न, यह ग्रजात है।

## ३ — गार्ग्य (३१०० वि० पूर्व)

पाणिनि नै अष्टाध्यायी में गार्थ का उल्लेख तीन स्थानों पर विया। गार्थ के अनेक मत ऋवप्रातिशास्य और वाजसन्य-प्राति-शास्य में उपलब्ध होते हैं। उनके सूक्ष्म प्यंवेक्षण से विद्ति होता है कि गार्थ का व्याकरण सर्वाङ्गपूर्ण था।

### परिचय

गार्थं पद गोत्रप्रत्ययान्त है, तदनुसार इसके भूल पुरुष का नाम गर्गेथा। गर्गे पूर्व निदिष्ट वैयाकरण भरद्वाज का पुत्र था। इससे भविक इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं।

धन्यत्र उल्लेख—िकसी नेरुक्त गार्थं का उल्लेख यास्क ने अपने निरुक्त में किया है। सामवेद का पदपाठ भी गार्थिवरचित माना जाता है। वृहद्देवता १।२६ में यास्क और रथीतर के साथ गार्थ

१. प्रात्रेयः सुमितिधीमान् काश्यपोऽह्यकृतयणः । २. तथा काश्यपीयम-सामान्य-प्रत्यक्षाद् विशेषसमृतेश्च संशय इति । त्यायवातिक १०२१३ १०० ६६ । यह वैशेषिक (२०२११७) का सूत्र है । उद्योतकर विश्वम की प्रथम शताब्दी का प्रत्यकार है । देखो, श्री पं० भगवद्त्तजी कृतं भारतवर्षं का इतिहास द्वि० सं० १०ठ ३४३ । ३. श्रड् गार्थगालवयोः । स्टा० ७ ३।६६॥ स्रोतो गार्थस्य । ६।३।२०॥ नोदात्तस्वरितोदयमगार्थकादयपगालवानाम् । स्टा० ६।४१६७॥

४. व्याविशाकत्यगाग्याः ।१३।३१।। १. स्यातेः खरी कशी गाग्यंः समयोगस्यम् नस्यवदं म् । ६. तत्र नामानि सर्वाप्यास्यात नानीति शाक-दायनो नैरुत्तसमयस्य न सर्वाणीति शाक्यों वैयाकरणानां चैके । निरु ० ।१२।। धन्यत्र निरुक्त १ ३।। १३।३१।। ७. यह् वृत्यानां मेहना दृत्येक पदम्, धन्योगानां त्रोण्येतानि पदानि म + इह + नास्ति । तदुभयं पश्यता भाष्यकारेणोन का मत उद्घृत है। ऋक्प्रातिशाख्य और वाजसनेय प्रातिशाख्य में गाम्यं के ग्रनेक मतों का निर्देश है। चरक सूत्रस्थान १।१० में गाम्यं का उल्लेख है। नैरुक्त गाम्यं भीर सामवेद का पदकार एक ही व्यक्ति हैं, यह हम अनुपद लिखेंगे। वृहद्देवता १।२६ में निर्दिष्ट गाम्यं निश्चित ही नैरुक्त गाम्यं है। प्रातिशाख्यों में उद्घृत मत वैयाकरण गाम्यं के हैं, यह उन मतों के भ्रवलोकन से निश्चित हो जाता है। यद्यपि नैरुक्त गाम्यं भीर वैयाकरण गाम्यं की एकता में निश्चायक प्रमाण उपलब्ध नहीं, तथापि हमारा विचार है दोनों एक ही हैं।

एक दृष्त बालांकि गाग्य शतपथ १४।१।१ में उद्घृत है। हरि-वंश पृष्ठ १७ के अनुसार शैशिरायण गाग्ये त्रिगतों का पुरोहित था। प्रक्रोपनिषद् ४।१ में सौर्यायणि गाग्ये का उल्लेख मिलता है। ये निश्चय ही विभिन्न व्यक्ति हैं। यह इनके साथ प्रयुक्त विशेषणों से स्पष्ट है।

#### काल

अष्टाध्यायी में गाग्यं का उल्लेख होने से यह निश्चय ही पाणिनि से प्राचीन है। गाग्यं का मत यास्कीय निश्वत में उद्धृत है। यदि निश्वत भीर वैयाकरण दोनों गाग्यं एक ही हों तो यह यास्क से भी प्राचीन होगा। यास्क का काल भारतयुद्ध के समीप है। स्रतः गाग्यं विकम से लगभग ३१०० वर्ष प्राचीन है। सुश्रुत के टीकाकार उल्हण ने गाग्यं को घन्वन्तरि का शिष्य लिखा है, और उसके साथ गालव का निर्देश किया है। गाणिनीय व्याकरण में भी दो स्थानों पर गाग्यं और गालव का साथ-साथ निर्देश मिलता है। क्या इस साहचयं से वैद्य गाग्यं गालव और वैयाकरण गाग्यं गालव एक हो सकते हैं? यदि इन की एकता प्रमाणान्तर से पुष्ट हो जाय तो गाग्यं गालव का काल विकम से लगभग ५५०० वर्ष पूर्व होगा।

भयोः शाकत्यगार्थयोरभिप्रायावजान्विहितौ । दुर्गवृत्ति ४।४।। मेहना एकमिति शाकत्यः, श्रीणीति गार्थः । स्कन्दटीका ४।३॥

ततुभ्यं इति तत्राहुयस्किगाग्यंरयीतराः । ग्राशियोऽथार्थवैस्ट्याद् वाचः
 कर्मण एव च ।
 २. देखो पूर्व १४८ वृष्ट्र की टि० ४,४ ।

३. प्रमतिबहणान्निमिका द्भावनगार्थगालवाः ।१।३।।

### गाम्यं का व्याकरण

गार्ग्यं के व्याकरण का कोई सूत्र प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। प्रष्टाध्यायी धौर प्रातिशास्य में गार्ग्य के जो मत उद्घृत हैं उनसे विदित होता है कि गार्ग्य का व्याकरण सर्वाङ्गपूणं था। यदि सामवेद का पदकार ही व्याकरणप्रवनता हो तो मानना पड़ेगा कि गार्ग्य का व्याकरण कुछ भिन्न प्रकार का था। सामपदपाठ में मित्र पुत्र' आदि अनेक पदों में अवगृह करके अवान्तर दो-दो पद दर्शाए हैं, जो पाणिनीय व्याकरणानुसार (घातु प्रत्यय के संयोग से) एक ही पद हैं। सम्भव है शाकटायन के सदृश गार्ग्य ने भी एक पद की अनेक घातुओं की कल्पना की हो। गार्ग्य और शाकटायन का विरोध निरुक्त की दुर्गवृत्ति १।१३ में उपस्थापित किया है।

#### ग्रन्य ग्रन्थ

प्राचीन वाङ्मय में गाग्यंविरचित निम्न ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है—

- १. निरुक्त यास्क ने अपने निरुक्त में तीन स्थान पर गाग्यं का मत उद्युत किया है। वृहद्देवता १।२६ का मत भी निरुक्तशास्त्र-विषयक है। गाग्यं के निरुक्त के विषय में श्री पं भगवद्त्तजी विरचित वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ खण्ड २ (संहित श्रों के भाष्यकार) पृष्ठ १६८ देखें।
- २, सामवेद का पदपाठ—सामवेद का पदपाठ गार्ग्यकृत माना जाता है। निरुक्त के टीकाकार दुर्ग धौर स्कन्द का भी यही मत है। वाजसनेय प्रातिशास्य ४।१७७ के उच्चट-भाष्य में गार्ग्यकृत पदपाठ-विषयक एक प्राचीन नियम उद्धृत है—

पुनरक्तानि लुप्यन्ते पदानीत्याह शाकलः । स्रलोप इति गाग्यस्य काण्यस्यार्थवशादिति ।।

इस नियम के अनुसार गार्थ के पदपाठ में पुनर्वत पदों का लोप नहीं होता। शाकत्य श्रीर माध्यन्दिन के पदपाठ में पुनरक्त पदों का लोप हो जाता है। हमने इस नियम के अनुसार सामवेद के पदपाठ

१. मि त्रम्, पृष्ठ १. मन्त्र १ । पुत् त्रस्य, पृष्ठ १६६, मन्त्र २ ।

२. पूर्व पृष्ठ १४= टि॰ ६ । ३. पूर्व पृष्ठ १४६ टि॰ १।

भ. पूर्व पृष्ठ १४६ टि॰ ७।

को देखा। उस में पुनक्कत पदों का पाठ सबंब मिलता है। धतः सामवेद का पदपाठ गाग्यं इत ही है, इस में कोई सन्देह नहीं।

गार्ग्यकृत पदपाठ के विशेष नियमों के परिज्ञान के लिये हमारा सम्पादित माध्यन्दिनसंहितायाः पदपाठः के आरम्भ में पृष्ठ २४-२६ देखें।

श्री पं० भगवहत्तजी ने अपने सुप्रसिद्ध वैदिक वाङ्मय का इति-हास भाग १, खण्ड २, पृष्ठ १५४ में सामवेदीय पदपाठ के कुछ पदों की यास्कीय निवंचनों से तुलना की है। तदनुसार उन्होंने नैकक्त और पदकार दोनों के एक होने की सम्भावना प्रदिश्तित की है। हमने भी वैदिक यन्त्रालय प्रजमेर से सं० २००६ में प्रकाशित सामवेद के पष्ठ संस्करण का संशोधन करते समय सामवेदीय पदपाठ की अन्य पदपाठों और यास्कीय निवंचनों के साथ विशेषरूप से तुलना की। उस से हम भी इसी परिणाम पर पहुंचे कि सामवेदीय पदकार और नैक्त गार्य एक है।

३. शालावय-तन्त्र—सुश्रुत के टीकाकार डल्हण के मतानुसार गाग्यं घन्वन्तरि का शिष्य है। उसने गालाक्य तन्त्र की रचना की यी। संभवतः वैद्य गाग्यं ग्रीर वैयाकरण गाग्यं दोनों एक व्यक्ति हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। एक गाग्यं चरक सूत्रस्थान १।१० में भी स्मृत है।

४. भू-वर्णन - गाग्यं ने भूवर्णन विषयक कोई ग्रन्थ लिखा था, उसी के प्रनुसार वायुपुराण ३४।६३ में 'मेरकणिका'-वर्णन प्रकरण में उसे 'ऊष्टबंबेणीकृत' दर्शाया है।

५. तक्ष-शास्त्र—आपस्तम्ब ने धपने शुल्बसूत्र में एक बलोक उद्धृत किया है। टीकाकार करविन्दाधिप के मत में वह ब्लोक गार्य के तक्षशास्त्र का है।

६. लोकायत-शास्त्र—गणपति शास्त्री ने अर्थशास्त्र की किसी प्राचीन टीका के अनुसार अपनी व्याख्या में लिखा है—लोकायतं व्यायशास्त्रं, ब्रह्मगार्थप्रणीतम् । भाग १, पृष्ठ २७ ।

१, पूर्व तृष्ठ १४६ टि॰ ३। २. वेदार्थावगमनस्य बहुविद्यान्तरा-श्रयत्वात् तक्षशास्त्रे गार्ग्यागस्त्वाविभिरङ्गुलिसंस्थोक्तं रवपरिमाणक्लोक-मुदाहरन्ति—प्रवाधिःः। मैसूर संस्क० पृष्ठ ६६।

७. देविष-चरित—महाभारत शान्तिपर्व २१० २१ में गार्य की देविषचरित का कर्ता कहा है।'

द. साम-तन्त्र—पं० सामवत सामश्रमी ने श्रक्षरतन्त्र की भूमिका में गाग्य को सामतन्त्र का प्रवक्ता लिखा है। किथी हरदत्तविरिचत सर्वानुकमणी में सामतन्त्र को औदब्रजि प्रोक्त कहा है। "

इन में निहक्त, सामपदपाठ निश्चय ही वैयाकरण गार्थ कृत हैं, शेष ग्रन्थों के विषय में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते।

४-गालव (३१०० वि०पू०)

पाणिनि ने ग्रस्टाध्यायी में गालव का उल्लेख चार स्थानों में किया है। पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ६। १। ७७ में गालव का व्याकरण मंबन्धी एक मन उद्धृत किया है। इनमें विस्पष्ट है कि गालव ने कोई व्याकरणशास्त्र रवा था।

### परिचय

गालव का कुछ भी परिचय हमें प्राप्त नहीं होता। यदि गालव शब्द अन्य वैयाकरण नामों के सदृश ति इति प्रत्ययान्त हो तो इसके पिता का नाम गलव वा गलु होगा। महाभारत शान्तिपवं ३४२। १ ३३,१०४ में पाञ्चाल बाभ्रव्य गालवं की कमपाठ घोर शिका का प्रवक्ता कहा है। शिक्षा का संबन्ध व्याक श्यका वे साथ है।

१. देवधिचरितं गार्थः । चित्रधाना प्रेस पूना ।

२. पूर्व पृष्ठ ६८ । तथा इसी जन्य का दूसरा भाग प्र० २८ ।

३. इको ह्रस्योऽङ्घी गालबस्य । ग्रन्टा० ६।३।६१॥ तृतीयादिषु भाषित-पुंग्क पुंबद् गालबस्य । ग्रन्टा० ७।११७४॥ छड् गार्यगालवर्योः । ग्रन्टा० ७ ३:६६॥ नोदातस्वरितोदयपगार्यकादयपगालकानाम् । ग्रन्टा० ५ ४।६७॥

४. इकां यण्भिक्यंवणानं व्याहिगालवयोगिति वक्तव्यम् । दिध्यन, वह्यकः; मधुवन, मध्वन । ५. कई बाभ्रव्य पाञ्चाल गौर गालव को पृथक् मानते हैं। परन्तु हमारा मत है कि ये तीनों शस्य एक ही व्यक्ति वे लिए प्रयुक्त है। विशेष द्वार वैदिक बाङ्मय का इतिहास, भाग १, पृथ्ठ १६०-१६२ (द्विवमं०)।

६. पाञ्चालेन कवः प्राप्तस्तम्माद् भूतात् सनातनात् । बग्धव्यगोतः स वभूव प्रथमं कमपारगः ।) नारायणात् वर लब्धवा प्राप्य योगमृत्तमम् । कम प्रणीय विकां च प्रणयिका संगानवः ॥

प्रसिद्ध वैयाकरण आपिशलि, पाणिनि श्रीर चन्द्रगोभी ने भी शिक्षा-ग्रन्थों का प्रवचन किया है। तदनुसार यदि शिक्षा का प्रणेता पाञ्चाल बाभ्रव्य गालव ही व्याकरणप्रवक्ता हो तो गालव का बाभ्रव्य गोत्र होगा ग्रीर पाञ्चाल उसका देश। सुश्रुन के टीकाकार उल्हण ने गालव को घन्वन्तरि का शिष्य कहा है। यदि यही गालव व्याकरणप्रवक्ता हो तो गालव का एक आचार्य घन्वन्तरि होगा।

भ्रन्थन उल्लेख—निरुक्त वृहद्देवता, ऐतरेय आरण्यक भीर वायु-पुराण में गालव के मत उद्घृत हैं। चरक संहिता के प्रारम्भ में भी गालव का उल्लेख है।

#### काल

अच्टाध्यायी में गालय का उल्लेख होने से निश्चित है कि वह पाणिन से प्राचीन है। हमारे मत में महाभारत में उल्लिखित पाञ्चाल बाभ्रव्य गालव ही शब्दानुशासन का प्रवक्ता है। यही निश्क्त-प्रवक्ता भी है। यत: उसका काल शौनक और भारत-युद्ध से प्राचीन है। बृहद्देवता ११२४ में गालव को पुराण कि कहा है। यदि धन्वन्तरि शिष्य गालव ही शब्दानुशासन का प्रवक्ता होवे तो गालव का काल धन्वन्तरि शिष्य गार्थ के समान (द्र० पृष्ठ १४६) विक्रम से बगभग साढे पाँच सहस्र वर्ष पूर्व होगा।

### गालव व्याकरण

हम पूर्व (पृष्ठ १५२) गालव का एक मत उद्घृत कर चुके हैं— इका यि भश्यंवधानं व्याखिगालवधोरित वक्तव्यम् । यह वचन पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ६।१।७३ में उद्घृत किया है । तदनुसार लोक में 'दध्यत्र मध्वत्र' के स्थान में 'दिध्यत्र मधुवत्र' प्रयोग भी साधु हैं। यह यण्व्यवधानपक्ष प्राचार्य पाणिनि से भी धनुमोदित है। पाणिनि ने 'भूवादधो धातवः' सूत्र में वकार का व्यवधान किया है। हम इस विषय पर पूर्व विस्तार से लिख चुके हैं। ह

- १. पूर्व पृष्ठ १४६ टि॰ ३। २. शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः ।४।३॥
- ३. १।२४॥ १।३६॥ ६।४३॥ ७।३८॥ ४. नेदमेकःसम्महनि समापयेदिति जातूकर्ण्यः । समापयेदिति गालयः । १ । ३ । ३ ॥
  - ५. शराबं चैव गालवः । ३४ । ६३ ॥ ६. सूत्रस्थान १ । १० ॥
- ७. नवस्य इति नैरुक्ताः पुराणाः कवयस्य थे । मधुकः ध्वेतकेतुस्य गालब-स्पैव मन्यते ॥ द. शब्दा० १।३।१॥ ६. देखो पूर्व पृष्ठ २६,२७ ॥

### ग्रन्य ग्रन्थ

१. संहिता—शैशिरि-शिक्षा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का शिष्य भौर शाला का प्रवर्तक कहा है। शिक्षा का पाठ भ्रत्यन्त भ्रष्ट है।

२, ब्राह्मण-देखो पं० भगवद्त्तजी कृत वैदिक वाङ्मय का

इतिहास भाग २ पृष्ठ ३०।

३. कम-पाठ—महाभारत शान्तिपर्व ३४२।११३ में पाञ्चाल बाभ्रव्य गालव को अभपाठ का प्रवक्ता कहा है। ऋक्प्रातिशास्य ११।६५ में इसे प्रथम अमप्रवक्ता लिखा है। ३

४. शिक्षा-महाभारत शान्तिपर्व ३४२।१०४ के अनुसार गालव

ने शिक्षा का प्रणयन किया था।

प्र. निरुक्त—यास्क ने अपने निरुक्त ४।३ में गालव का एक निर्व-चनसंबन्धी पाठ उद्घृत किया है। उससे प्रतीत होता है कि गालव ने कोई निरुक्त रचा था। इस विषय में श्री पं० भगवदृक्तजी विर-चित वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ खण्ड २ पृष्ठ १७६-१८० देखें।

६. वंद्रत ग्रन्थ — बृहद्देवता में चार स्थान पर गालव का मत उद्धृत है। उनमें से १। २४ में गालव को पुराण कवि कहा है। यह मत निवंचनसंबन्धी है। शेष तीन स्थान पर ऋचाग्रों के देवता संबन्धी मतों का निदंश है। उनसे प्रतीत होता है कि गालव ने स्व-प्रोक्त संहिता के किसी अनुक्रमणी ग्रन्थ का भी प्रवचन किया था।

१. मृद्गलो गालवो गार्ग्य: शाकत्यः शैशिरिस्तथा । पञ्च शौनकशिष्यास्ते शासाभेदप्रवतंकाः । वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ १८७, (द्वि० सं०) पर उद्घृत । श्री पं० भगवद्सजी ने ग्रनेक पुराणों के श्राधार पर पाठ का संशोधन करके इसे शाकत्य का शिष्य माना है। वै० वा० इ० भाग १ पृ० १८७ (द्वि० सं०) ॥ २. पूर्व पृष्ठ १४२ टि० ६।

३. इति प्र बाभ्रव्य उवाच कमं कमप्रवक्ता प्रथमं शरांस च । इसकी व्या-स्या में उक्वट ने लिखा है—बाभ्रव्यो बभ्रुपुत्रो भगवान् पाञ्चाल इति ।

४, पूर्व पृष्ठ १५२ टि० ६। ५. पूर्व पृष्ठ १५३ टि० ७। ६. पूर्व पृष्ठ १५३ टि० ३। ७: पूर्व पृष्ठ १५३ टि० ७।

 ७. शालाक्य-तन्त्र—धन्वन्तरि शिष्य गालव ने शालाक्य-तन्त्र की रचना की थी । सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने इसका निर्देश किया है।'

 कामसूत्र—वात्स्यायन कामसूत्र १।१।१० में लिखा है पाञ्चाल बाभ्रव्य ने सात प्रधिकरणों में कामशास्त्र का संक्षेप किया था।<sup>१</sup>

ह. भू-वर्णन—वायुपुराण ३४।६३ में मेहकणिका के वर्णन में गालव का मत उल्लिखित है। तदनुसार उसके मत में मेहकणिका का ग्राकार 'शराव' के सदृश है—शरावं चैव गालवः। इस से प्रतीत होता है कि गालव का कोई भूवर्णन भी था। भूवर्णन ज्योतिष का ग्रंग है। अतः सम्भव है गालव ने कोई ज्योतिष संहिता लिखी हो।

## ५-चाकवर्मण (३००० वि० पूर्व)

चाक्रवमंण आचार्यं का नाम पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी तथा उणा-दिसूत्रों में मिलता है। भट्टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में इसका एक मत उद्घृत किया है। श्रीपितदत्त ने कातन्त्रपरिशिष्ट के 'हेती वा' सूत्र की वृत्ति में चाक्रवमंण का उल्लेख किया है। इनसे इस का व्याकरणप्रवक्तृत्व विस्पष्ट है।

### परिचय

बंश-चाकवर्मण पद अपत्यप्रत्ययान्त है। तदनुसार इस के पिता का नाम चक्रवर्मा था। पुरुपद हालदार ने वायुपुराण के अनुसार चक्रवर्मा को कश्यप का पौत्र लिखा है।

#### काल

यह ब्राचार्य पाणिनि से प्राचीन है इतना निश्चित है। पञ्चपादी उणादि-सूत्र आपिशलि की रचना है, यह हम उणादि-प्रकरण में लिखेंगे। हम ऊपर लिख चुके हैं कि उणादि (३।१४४) में चाक-

१. पूर्व पृष्ठ १४६ टि० ३। २. सप्तभिरिधकरणैर्बाभ्रव्य: पाञ्चालः संचिक्षेप ।

३. ई चाकवर्मणस्य । ग्रब्टा० ६।१।१३०॥ ४. कपश्चाकवर्मणस्य । पञ्च० उ० ३।१४४॥ दश्च० उ० ७।११॥ १. १।१।२७, ग्रगले पृष्ठ की टि० १। ६. काशिका ६।४।१७०॥ ७. ब्याकरण दशेनेर इतिहास पृष्ठ ४१६।

वर्मण का उल्लेख है। अतः इस का काल आपिशलि से भी पर्व अर्थात् विकम से तीन सहस्र वर्ष पूर्व अवश्य मानना होगा।

## चाकवर्मण-व्याकरण

इस व्याकरण का सभी तक कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ।

द्वयं की सर्वनाम संज्ञा—पाणिनीय मतानुसार 'द्वय' पद की सर्व-नाम संज्ञा नहीं होती। भट्टोजि दीक्षित ने माघ १२।१३ प्रयुक्त 'दृषेषाम्' पद में चाक्रवर्मण व्याकरणानुसार सर्वनामसंज्ञा का उल्लेख किया है। ग्रीर 'नियतकालाः स्मृतयः' इस नियम के श्रनुसार उसका ग्रसाधृत्व प्रतिपादन किया है। 'इससे प्रतीत होता है कि चाक्रवर्मण श्राचार्य के व्याकरणानुसार द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा होती थी।

ग्राघुनिक वैयाकरण 'नियतकालाः स्मृतयः' इस नियम के अनुसार पाणिनि ग्रादि मुनित्रय के मत से शब्द के साघुत्व-असाघुत्व की व्यवस्था मानते हैं। यह मत वस्तुतः चिन्त्य है। यह हम पूर्व संकेतित कर चुके हैं। महाभाष्य ग्रादि प्रामाणिक ग्रन्थों में भी इस प्रकार का कोई वचन नहीं मिलता।

नियतकालाः स्मृतयः का ग्रामाण्य—पाणिनीय वैयाकरण सव शब्दों को नित्य मानते हैं। ऐसी ग्रवस्था में प्राचीनकाल में साधु माने हुए शब्द को उत्तर काल में ग्रसाघु मानना उपपन्न नहीं हो सकता। हां, यदि शब्दों को ग्रानित्य मानें तो देश काल और उच्चारण भेद से शब्द के विकृत हो जाने पर उक्त व्यवस्था मानी जा सकती है, परन्तु ऐसी कल्पना करने पर दो दोष उपस्थित होते हैं। एक वैयाकरणों को ग्रपने शब्दिनत्यत्वरूपी मुख्य सिद्धान्त से हाथ घोना पड़ता है भौर विकृत शब्दों को साधु मानना पड़ता है। अतः इस प्रकार के नियमों की कल्पना करने पर सब से प्रथम स्व-

२. पूर्व पृष्ठ ३४ टि॰ २। ३. सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे । महाभाष्य प्र॰ १ पा॰ १ प्रा॰ १ ।। सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणितेः । एकदेश-विकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते । महाभाष्य १।१।२०।।

१. यत्तु किवदाह चाकवर्मणव्याकरणे द्वयपदस्यापि सर्वनामताभ्युपगमात् तद्रीत्या अयं प्रयोग इति, तदपि न । मुनित्रयमतेनेदानी साध्वसाधुषिभागः । तस्यैवेहानीतनिकाष्टिवेदाङ्गतया परिगृदीतत्वात् । दृष्यन्ते हि नियतकालाः समृतयः । यथा कली पाराक्षरी समृतिरिति । शब्दकौ० १।१।२७।।

सिद्धान्त की हानि तथा विकृत हुए शब्दों की साघुता स्वीकार करनी होगी। यदि 'नियतकाला: स्मृतयः' के नियम से प्रयोग की व्यवस्था मानी जाय अर्थात् धमुक शब्द अमुक समय में प्रयोगाहं है अमुक समय में नहीं, तो यह भी ठीक नहीं। वयों कि इस व्यवस्था के मानने पर 'ग्रस्त्यश्युक्तः' के उत्तर में महाभाष्यकार ने जो विस्तार से शब्द के महान् प्रयोग विषय का उल्लेख किया है, वह उपपन्न नहीं हो सकता। ग्रतः नवीन लोगों का इस प्रकार के नियमों का बनाना चिन्त्य है।

वस्तुतः नियतकालाः स्मृतय नियम घर्मशास्त्र विषयक है। क्योंकि देश काल के अनुसार सामजिक नियमों में परिवर्तन होता रहता है। अतः तदनुसार स्मृतियों में भी कुछ-कुछ परिवर्तत होना स्वाभाविक है।

पब रही द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा। महाभाष्यकार ने 'द्वये प्रत्याया विधीयन्ते तिष्ठः कृतक्च' इस वाक्य में द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा मानी है। यद्यपि यहां द्वय पद को स्थानिवद्भाव से तयप्प्रत्य-यान्त मानकर 'प्रथमचरमत्याल्पार्थ' सूत्र से जस्विषय में इस की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा मानी जा सकती है, तथापि आधुनिक वैयाकरणों के 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' इस द्वितीय नियम से 'प्रथमचरमा से सूत्र से द्वय शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि महाभाष्यकार ने 'द्वय' पद में होने वाले 'ग्रयच् को स्वतन्त्र प्रत्यय माना है न कि तयप् का प्रादेश। ग्रतः यहां 'प्रथमचरमा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। महाभाष्यकार के मत में द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा होती है यह पूर्व उद्धरण से व्यक्त है। इसीलिये चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण में 'प्रथमचरमा सूत्र में 'अय' अंश का प्रज्ञप करके 'प्रथमचरमत्यायाल्यायं' ऐसा न्यासान्तर किया है।

१. महाभाष्य ग्र०१ पा०१ ग्रा०१। २. 'महान् शब्दस्य प्रयोगविषय:' ग्रादि पन्य । महाभाष्य ग्र०१ पा०१ ग्रा०१॥

३. महाभाष्य २।३।६४॥ ६।२।१३६॥ ४. झट्टा० १।१।३३॥

५. भाष्यपदीपविवरण ११११६०। ६. स्रयम् प्रत्ययाग्तरम् । महाभाष्य १११४४,५६॥ ७. चान्द्र व्याक्तः २१११४॥ हेमचन्द्र ने भी 'सय' का पृथापदण किया है । उदाहरण में त्रय शब्द की भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा मानी है। देखो हैम बृहद्वृत्ति १।४।१०॥

'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' इस नियम में भी वे ही पूर्वोक्त दोष उपस्थित होते हैं, जो 'नियतकालाः स्मृतयः' में दर्शाए हैं। आधुनिक वैयाकरणों के उपयुंक्त दोनों नियम शास्त्रविरुद्ध होने से अधुद्ध हैं, यह स्पष्ट है। ग्रतः किसी भी शिष्टप्रयोग को इन नियमों के अनुसार अधुद्ध बताना दुःसाहसमात्र है। नवीन वैयाकरणों के इस मत की ग्रालोचना प्रकियासवंस्व के रचियता नारायण भट्ट ने 'अपाणिनीय-प्रामाणिकता' नामक लघु ग्रन्थ में भने प्रकार की है। वैयाकरणों को यह ग्रन्थ ग्रवश्य ग्रवश्य देखना चाहिये।'

प्राचीन आयं वाङ्मय में शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के साधुत्व ज्ञान के लिए हमारा 'बादिभाषायां प्रयुज्यमानानाम् ग्रपाणिनीयपदानां साधुत्वविवेचनम्' निवन्ध' देखिए।

# ६-भारद्वाज (३००० वि० पूर्व)

भारद्वाज का उल्लेख पाणिनीय तन्त्र में केवल एक स्थान पर मिलता है। अध्टाध्यायी ४।२।१४५ में भी भारद्वाज सन्द पाया जाता है, परन्तु काशिकाकार के मतानुसार वह भारद्वाज पद देश-वाची है, आचार्यवाची नहीं। अभारद्वाज का न्याकरणविषयक मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १७।३ अगेर मैत्रायणीय प्रातिशाख्य २।५।६ में मिलता है।

### परिचय

भारद्वाज के पूर्व पुरुष का नाम भरद्वाज है। सम्भवतः यह भरद्वाज वही है जो इन्द्र का शिष्य दीर्घजीवी प्रनूचानतम भरद्वाज था।

चतुर्वेदाध्यायी—न्यायमञ्जरी में जयन्त भारहाज को चतुर्वेदा-ध्यायी कहता है।"

स्रनेक भारद्वाज — प्रवनोपनिषद् ६।१ में सुकेशा भारद्वाज का उल्लेख है, यह हिरण्यनाभ कौसल्य का समकालिक है। बृहदारण्यक

- १. यह ग्रन्थ 'ब्रह्मविलास मठ पेरुरकाडा ट्रिवेण्ड्रम्' से प्रकाशित हुआ है।
- २. द० वेदवाणी, वर्ष १४, बाङ्क १,२,४,४।
- ३. ऋतो भारद्वाजस्य । ग्रन्टा० ७।२।६३॥ ४. क्रकर्णपर्णाद् भारद्वाजे ।
- थ. भारद्वाजवाब्दोऽपि देवायचन एव, न गोत्रशब्द: । काशिका ४।२।१४४।। ६. अनस्वारेऽप्यिति भारद्वाज: । ७. चतुर्वेदाध्यायी भारद्वाज इति ।
- ६. अनुस्वारेऽिव्यति भारद्वाजः । ७. चतुर्वेदाध्यायी भारद्वाज इति ।
  पृथ्त २५६, लाजरस प्रेस काशी ।

उपनिषद् ४।१।५ में गर्दभीविषीत भारहाज का निर्देश है, यह याज्ञ-वल्क्य का समकालिक है। कृष्ण भारहाज का उल्लेख काश्यप संहिता सूत्रस्थान २७।३ में मिलता है। द्रोण भारहाज द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध ही है। कौटिल्य धर्यशास्त्र में भी भारहाज के अनेक मत उद्धृत है। टीकाकारों के मतानुसार वे मत द्रोण भारहाज के हैं।

भारद्वाज देश—काणिकाकार जयादित्य के मतनुसार अप्टा-ध्यायी ४।२।१४५ में भारद्वाज देश का उत्लेख है। वायुपुराण ४५।११६ में उदीच्य देशों में भारद्वाज देश की गणना की है।

#### काल

हम ऊपर प्रनेक भारदाओं का उल्लेख कर चुके हैं। प्रष्टा-ध्यायी में केवल गोत्रप्रत्ययान्त भारदाज शब्द से निर्देश किया है। प्रतः जब तक यह निर्णीत न हो कि वह कौन भारदाज है तब तक उसका कालज्ञान होना किठन है। हमारे विचार में यह भारदाज दीर्षजीवीतम प्रनूचानतम वैयाकरण भरदाज बाई पत्य का पुत्र द्रोण भारदाज है। द्रोणाचार्य की थायु भारतयुद्ध के समय ४०० वर्ष की थी, ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा है। पुनरिष पाणिनीय अष्टक में भारदाज का साक्षात् उल्लेख होने से निष्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह विकम से ३००० वर्ष प्राचीन ग्रवश्य है।

### भारद्वाज व्याकरण

इस व्याकरण के केवल दो मत ही प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। उनसे इसके स्वरूप और परिमाण ग्रादि के विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वाजसनेय प्रातिशास्य ग्र० ८ के ग्रन्त में ग्रास्थातों की भारद्वाज-दृष्ट कहा है। उसका अभिप्राय मृग्य है।

भारद्वाज वार्तिक—महाभाष्य में बहुत स्थानों पर भारद्वाजीय वार्तिकों का उल्लेख मिलता है। वे प्राय: कात्यायनीय वार्तिकों से मिलते हैं ग्रीर उनकी अपेक्षा विस्तृत तथा विस्पष्ट हैं। हमारा

<sup>2. 2 1 5 11 2 1 2 2 11 2 1 2 2 11 2 1 5 11 = 1 5 11</sup> 

२. वयसाऽशीतिपञ्चकः (८० × १ = ४००) । डोण पर्व १२१।७३; १६२।६४॥ विशेष द्र० — भारतवर्ष का बृहद् इतिहास, भाग १, पृष्ठ १४० (डि॰ सं०) । ३. घात्रेपास्च भरद्वाजाः प्रस्थलास्च कसेहकाः ।

४. महाभाष्य १।१।२०,४६॥ ३।१।६८॥ इत्यादि ।

विचार है ये मारहाजीय वातिक पाणिनीय अध्टाध्यायी पर लिखे गये हैं। इसके कई प्रमाण वातिककार भारहाज प्रकरण में लिखेंगे।

### ग्रन्य ग्रन्थ

द्यायुर्वेद संहिता—भारद्वाज ने कायचिकित्सा पर एक संहिता रची थी। इसके अनेक उद्धरण ग्रायुर्वेद के टीकाग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

प्रयंशास्त्र—चाणक्य ने अपने अयंशास्त्र में भारहाज के अनेक मत उद्घृत किये हैं। टीकाकारों के मतानुसार वे द्रोण भारहाज के हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

# ७--शाकटायन (३००० वि० पूर्व)

पाणिन ने अष्टाध्यायी में णाकटायन का उल्लेख तीन बार किया है। वाजसनेयप्रातिशाख्य तथा ऋवप्रातिशाख्य में भी इस का अनेक स्थानों में निदंश मिलना है। यास्क ने अपने निरुक्त में वैया-करण शाकटायन का मत उद्घृत किया है। पतञ्जलि ने स्पष्ट शब्दों में शाकटायन को ज्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता कहा है।

### परिचय

बंश-महाभाष्य ३।३।१ में शाकटायन के पिता का नाम शकट लिखा है। पाणिनि ने शकट शब्द नहादिगण में पढ़ा है। वैयाकरणों के मतानुसार शकट उस के पितामह का नाम होना चाहिये, परन्तु वैयाकरणों की गोत्राधिकार की वर्तमान व्याख्या सम्पूर्ण प्राचीन इतिहास गोत्र-प्रवराध्याय से न केवल विपरीत ही है अपितु गोत्रा-

३. ३।६,१२,८७ ॥ इत्यादि ॥ भं. १।१६॥ १३।३६॥

तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैश्कसमयश्य । निरु० १।१२।।

६. ब्याकरणे शकटस्य च तोकम्। महाभाव्य ३।३।१॥ वैयाकरणानां शाकटायनोः ....। महाभाष्य ३।२।११५॥ ७. ब्याकरणे शकटस्य च कोकम्। ८. नडादिक्यः फक्। भव्टा० ४।१।६६॥

१. पूर्व पृष्ठ १४६ दि० १ । २. लङः शाकटायनभ्येव । अब्दा० १४४११११॥ ब्योलंघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य । अब्दा० दा६।१८॥ तिप्रभृतियु शाकटायनस्य । अब्दा० दा४।४०॥

धिकार प्रत्ययों का अनन्तरापत्य में दृष्ट प्रयोगों की उपपत्ति में विलघ्ट कल्पना करनी पड़ती है ग्रतः यह व्याख्या त्याज्य है। गोत्रा-धिकार विहित प्रत्यय अनन्तर अपत्य में भी होते हैं, भौर पौत्र-प्रभृति ग्रपत्यों के लिए इन्हीं गोत्राधिकार विहित प्रत्ययों का प्रयोग होता है, अन्य प्रत्ययों का नहीं। इतना ही शास्त्रकार पाणिनि का अभिप्राय है।

वर्षमान ने जकट का अर्थ शकटिमव भारक्षमः किया है।

शाकटायन ग्रीर काण्व—श्रनन्तदेव ने गुनलयजु:-प्रातिशास्य ४।
१२६ के भाष्य में पुराण के अनुसार शाकटायन को काण्व का शिष्य
कहा है और पक्षान्तर में उसे ही काण्व बताया है। व पुन: गुनलयजु:प्रातिशास्य ४।१६१ के भाष्य में लिखा है कि शाकटायन काण्व
पर्याय है मत युक्त नहीं है। संस्काररत्नमाला में भट्ट गोपीनाथ ने
गोन्नप्रवर प्रकरण में दो शाकटायनों का उल्लेख किया है। एक वाध्यदववंष्य और दूसरा काण्ववंष्य। इन से इतना निश्चित है कि
शाकटायन का संबन्ध काण्व वंश के साथ प्रवस्य है। हमारा विचार
है गुनलयजु:प्रातिशाक्य और प्रष्टाध्यायी में स्मृत शाकटायन काण्यवंश का है। यदि यह बात प्रमाणान्तर से और पुष्ट हो जाय तो
शाकटायन का समय निश्चत करने में बहुत सुगमता होगी।

मत्स्य पुराण ११६।४४ के निर्देशानुसार कोई शाकटायन गोत्र आङ्किरस भी है।

शाचायं—हम ऊपर लिख चुके हैं कि अनन्तदेव पुराणानुसार शाकटायन को काण्व का शिष्य मानता है। परन्तु भैशिरि शिक्षा के

१. इस का सोपपितिक वर्णन हम अध्टाध्यायी की वैज्ञानिक व्याक्या में करेंगे। २. गणरत्ममहोदिष पृष्ठ १४६। ३. असी पदस्य वकारो न लुप्यते असस्याने स्वरे परे शाकटायनस्याचार्यस्य मतेन। काष्वशिष्यः सः, पुराणे दर्शनात्। तेन शिष्याचार्ययोरेकमतत्वात् काष्वमतेनाध्ययमेव। यद्वा शाकटायन इति काष्वाचार्यस्यैव नामान्तरमुदाहरणम् ।

४. यहा सुपरेऽशाकटायनः इति ग्रप्रश्लेषेण सूत्रं व्यास्थायते । नेदं काण्व-मतमिति कैश्चिदुक्तम्, शाकटायन इति शब्दस्य काण्वपर्यायत्वात् 'परिण इति शाकटायनः' (वा० प्र० ३।८७) इत्यादौ तथा दृष्टत्वादिति निरस्तम् ।

५. संस्काररत्नमाला पृष्ठ ४३०। ६. संस्काररत्नमाला पृष्ठ ४३७।

प्रारम्भ में उसे शैशिरि का शिष्य कहा है— शैशिरस्य तु शिष्यस्य शाकटायन एव च।°

यद्यपि इस श्लोकांश और एतत्सहपिठत अन्य श्लोकों का पाठ बहुत अन्ट अशुद्ध है, तथापि इतना व्यक्त होता है कि शाकटायन शैक्षिरिया उस के शिष्य का शिष्य था। इन श्लोकों की प्रामाणिकता प्रभी विचारणीय है। तथा इस में किस शाकटायन का उल्लेख है यह भी सज्ञात है।

पुत्र—वामन काशिका ६।२।१३३ में 'शाकटायनपुत्र' उदाहरण देता है। यही उदाहरण रामचन्द्र भ्रीर भट्टोजि दीक्षित ने भी

दिया है।

जीवन की विशिष्ट घटना-शाकटायन के जीवन की एक घटना

महाभाष्य ३।२।११५ में इस प्रकार लिखी है—

अयवा भवति वे कश्चिद् जाग्रदिष वर्तमानकालं नोपसभते। तद्यथा—वैणकरणानां जाकटायनो रथमार्ग आसीनः ज्ञकटसार्थ यन्तं नोपलेमे।

सर्थात्—जागता हुम्रा भी कोई पुरुष वर्तमान काल को नहीं ग्रहण करता। जैसे रथमागं पर बैठे हुए वैयाकरणों में श्रेष्ठ शाक-टायन ने सड़क पर जाते हुए गाड़ियों के समूह को नहीं देखा।

महाभाष्य में इस घटना का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि शाकटायन के जीवन की यह कोई महत्त्वपूर्ण धौर लोकपरिजात घटना है। ग्रन्यथा इसका उदाहरण रूप से उल्लेख न होता।

श्रेडठत्व - काशिका १।४। ६ में एक उदाहरण है - 'श्रनुशाक-टायनं वैयाकरणाः' भ्रथीत् सब वैयाकरण शाकटायन से हीन हैं। काशिका १।४। ६ में इसी भाव का दूसरा उदाहरण 'उपशाकटायनं वैयाकरणाः' मिलता है।

श्रंडटता का कारण—निरुक्त १।१२ तथा महाभाष्य ३।३।१ से विदित होता है कि वैयाकरणों में शाकटायन आचार्य ही ऐसा या जो सम्पूर्ण नाम शब्दों को ग्राख्यातज मानता या । निश्चय ही शाक-

१. मडास राजकीय हस्तलेख संग्रह सूचीपत्र जिल्द ४, माग १ सी, सन् १६२८, पृष्ठ १४६, ६६।

२. तत्र नामान्यास्यातजानीति शाकटायनो नैश्क्तसमयश्च । निश्कः । नामः
च धानुजमाह निश्को व्याकरणे शकटस्य च तोकम् । महाभाष्य ।

टायन ने किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण व्याकरण की रचना की थी, जिस में सब शब्दों की धातु से व्युत्पत्ति दर्शाई गई थी। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के कारण ही शाकटायन को वैयाकरणों में श्रेष्ठ माना गया।

शाकटायन के मत की ग्रालोचना—गाग्यं को छोड़कर सब नैक्क आचायं समस्न नाम मध्यों को आख्यातज मानते हैं। निक्क १११२, १३ के ग्रवलोकन से विदित होता है कि तात्कालिक वैकाकरण शाक-टायन और नैक्कों के इस मत से असहमत थे। उन्होंने इस मत की कड़ी ग्रालोचना की थी। निक्क की व्याख्या करते हुए दुर्ग ने शाक-टायनोऽनिपाण्डित्याभिमानात् ऐसा लिखा है। यास्क ने उन वैया-करणों की ग्रालोचना को पूर्वपक्षरूप में रख कर उसका युक्तियुक्त उत्तर दिया है। पूर्वपक्ष में शाकटायन के सत्य शब्द के निवंचन को व्याङ्गरूप से उद्घृत किया है। इसका समुचित उत्तर करते हुए यास्क ने लिखा है—यह शाकटायन की निवंचनपद्धित का दोष नहीं है, अपितु उस व्यक्ति का दोष है जो इस युक्तियुक्त पद्धित को भले भकार नहीं जानना।

ग्रन्थत्र उत्लेख — वाजसनेयप्रातिकास्य और ऋक्प्रातिकास्य में शाकटायन के मत के मत उद्धृत हैं यह हम पूर्व लिख चुके। शौनक चतुरध्यायी २।२४ ग्रीर ऋक्तन्त्र १।१ में भी शावटायन के मत निविष्ट हैं।

चतुरध्यायी के चतुर्य प्रध्याय के आरम्भ के कौत्सीय पाठ में लिखा है-

समासावग्रहविग्रहान् पदे यथोवाच छःदसि । शाकटायनः, तथा प्रवक्ष्यामि चतुष्टयं पदम् ॥

१. देखो निस्क १।१४॥ २. दुर्गमतानुसार । स्वन्द की व्याख्या दुर्गाचार्य से भिन्न है । स्कन्द की व्याख्या युक्त है । ३. प्रधानन्वितेऽप्रादेशिके विकार पदेश्यः पदेतरार्धान् संचस्कार साकटायनः । एतेः कारितं च यकारादि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादि च । निरुक्त १।१३॥

४. योऽनन्वितेऽयें संचस्कार स तेन गह्यं:, सैदा पुरुषगर्हा न शास्त्रगर्हा। निरुक्त १।१४। तथा इसकी दुर्ग ग्रीर स्कन्दव्यास्था।

थ. इ०- न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, सितम्बर १६३८, पृष्ठ ३६१।

वृहद्देवता में शाकटायन के मतों का उल्लेख बहुत मिलता है। वे प्रायः दैवतविषयक हैं। बृहद्देवता २।६५ में शाकटायन का एक उपसगंविषयक मत उद्धृत है। बृहद्देवताकार ने कहीं कोई भेदक विशेषण नहीं दिया। यतः उसके प्रन्थ में उद्धृत सब मत निश्चय ही एक शाकटायन के हैं। केशव ने प्रपत्ते नानार्थाणंवसंक्षप में शाकटायन को बहुत उद्घृत किया है। उसने एक स्थान पर शाकटायन का विशेषण प्रादिशाब्दिक दिया है। हमाद्रिकृत चतुवंगचिन्तामणि में भी शाकटायन का एक वचन उद्घृत है। चतुवंगचिन्तामणि के अतिरिक्त सबंब निर्दिष्ट शाकटायन एक ही व्यक्ति है यह निश्चत है। बहुत सम्भव है हेमादि द्वारा स्मृत शाकटायन भी भिन्न व्यक्ति न हो।

#### काल

यास्क ने शाकटायन का नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया है। यास्क का काल विकम से लगभग तीन सहस्र वर्ष पूर्व निश्चित है। यदि शाकटायन काण्व का शिष्य हो वा स्वयं काण्वशाला का प्रवक्ता हो तो निश्चय ही इस का काल विकम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व होगा। ३००० वि० पूर्व तो अवश्य है।

### शाकटायन व्याकरण का स्वरूप

शाकटायन व्याकरण श्रनुपलब्ध है। श्रतः वह किस प्रकार का था, यह हम विशेषरूप से नहीं कह सकते। इस व्याकरण के जो मत विभिन्न ग्रन्थों में उद्धृत हैं, उन से इस विषय में जो प्रकाश पड़ता है वह इस प्रकार है—

लौकिक बैदिक पदान्वास्थान—निरुक्त, महाभाष्य ग्रीर प्राति-शास्थों के पूर्वोक्त प्रमाणों से व्यक्त है कि इस व्याकरण में लोकिक वैदिक उभयविध पदों का अन्वास्थान था। चतुरध्यायी के पूर्व-निदिष्ट (पृष्ठ १६३) कौत्सीय पाठ से विदित होता है कि शाक-

१. बृहद्वता २।१,६४॥ ३।१४६॥ ४।१३६॥ ६।४३॥ ७।६६॥ ६।११, ६०॥ २. शाकटायनसूरिस्तु ब्याचघ्टे स्मादिशाब्दिकः ॥ ६२ ॥ भाग २, पृष्ठ ६ । ३. यसूक्तविषद्धार्यं शाकटायनवचनम्—'जलाग्निभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा गृहे पथि । श्राद्धं न कुर्वीत तेषां वै वर्जयित्वा चतुर्वशीम्' इति । चतुर्वगंचिन्तामणि श्राद्धकल्प पृष्ठ २१४, एशियाटिक सो० संस्क० ।

टायन ने पदपाठस्थ श्रवग्रह श्रादि निदर्शक प्रातिशाख्यसदृश कोई छन्द:सम्बन्धी ग्रन्थ रचा था ।

नागेश की मूल - नागेश भट्ट ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत के प्रारम्भ में लिखा है—शाकटायन व्याकरण में केवल लौकिक पदों का प्रन्वा-स्यान था। प्रतीत होता है उसने प्रभिनव जैनशाकटायन व्याकरण को प्राचीन प्रार्थ शाकटायन व्याकरण मान कर यह पंक्ति लिखी है। नागेश के लेख में स्ववचनविरोध भी है। वह महाभाष्य शश् के विवरण में पञ्चपादि उणादि सूत्रों को शाकटायन प्रणीत कहता है। पञ्चपादी उणादि में ग्रनेक ऐसे सूत्र हैं जो केवल वैदिक शब्दों के व्युत्पादक हैं। इतना ही नहीं, प्रातिशास्यों में शाकटायन के व्याकरणविषयक अनेक ऐसे मतों का उल्लेख हैं जो केवल वेद-विषयक है। अतः शाकटायन व्याकरण में केवल लौकिक पदों का ग्रन्वास्यान मानना नागेश की भारों भूल है। पञ्चपादी उणादि सूत्र शाकटायनविर्यात हैं वा नहीं, इस विषय में हम उणादि प्रकरण में लिखेंगे।

शब्दनिर्वचनप्रकार - निरुक्त १।१३ के 'एतेः कारितं च यका-रादि चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारितं च के दुर्गाचायं कृत व्याख्यान से विदित होता है कि शाकटायन ने सत्य णब्द की निरुक्ति 'इण्यती' तथा 'अस् भृषि' इन दो घातुओं से की थी। दुर्गाचायं इसी प्रकरण में लिखा है — शाकटायन आचायं ने कई पदों की सिद्धि घनेक घातुओं से की थी धीर कई पदों की एक एक घातु से।'

१. कि लौकिकशब्दमात्रं साकटायनादिशास्त्रमधिकृतम् । नवाद्धिक पृष्ठ ६, कालम १, निर्णयसागर संस्क्र । २. एवं च कृत्वा 'कृवापा' इत्युणा-दिसुत्राणि शाकटायनस्येति सूचितम् । ३. ११२॥ २।८०,८७,१०१,१०३. ११६॥ ३।६६॥ ४।१२०,१४१,१४७,१७०,२२१॥ ४. ऋक्प्राति-शास्य १।१६॥ १३।३६॥ वाज्ञ प्राति ३।६१२,८६॥ ४।४,१२६,१६१॥

हमने गवनमेण्ड संस्कृत कालज बनारस से प्रकाशित दशपादी-तथादि-वृत्ति के उपोद्घात में भी इस विषय पर विशेष विचार किया है।

६. शाकटायनाचायाँऽनेकंदच धातुभिरेकमभिषानमनुविहितवान् एकंन चैकम् । निष्क्त टीका १११३।। निष्क्त के इम प्रकरण की दुर्ग व्याख्या खींचा-तानी पूर्ण है । सम्भव है उसने यह ध्याख्या उपनिषक्षों में संवक्तत् निविष्ट

स्कन्द की व्याख्यानुसार शाकटायन ने 'इण्' घातु से कारित (=िणच्=इ)प्रत्यय ग्रीर 'अस्' के सकार से केवल स् (= सु-प्रथर्म-कवचन) ग्रीर सकारादि सन् आदि प्रत्ययों की कल्पना की थी।

स्रनेक धातुस्रों से स्युत्पत्ति—नाम पदों की स्रनेक धातुस्रों से स्युत्पत्ति नेवल शाकटायन आचार्य ने नहीं की, श्रापितु शाकपूणि स्रादि अनेक प्राचीन नैक्त स्राचार्य इस प्रकार की स्युत्पत्ति करते थे। ब्राह्मण स्रारण्यक सन्थों में भी इस प्रकार की स्रनेक स्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं। यथा—

हृदय- तदेतत् त्रयक्षरं हृदयमिति । हृ इत्येकमक्षरम्, इरात्यामे स्वाइचान्ये च च एवं वेद । द इत्येकमक्षरम्, दटन्त्यस्मे स्वाइचान्ये च य एवं वेद । यमित्येकमक्षरम्, एति स्वर्ग लोकं य एवं वेद ।

भगं - भ इति भासयतीर्मात्लोकान्, र इति रञ्जयतीमानि भूतानि, ग इति गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः प्रजाः । तस्माद् भरगत्वाद् भगः।

शब्दों का त्रिविधस्य-न्यासकार जितेन्द्र बुद्धि ३।३१ में

लिखता है—

तदेवं निरुक्तकारशाकटायनदर्शनेन त्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः। स्रातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति।

अर्थात् वाकटायन के मत में शब्द तीन प्रकार के हैं। जातिशब्द,
गुणशब्द और क्रियाशब्द। यदच्छा शब्द उसके मत में नहीं हैं।
महाभाष्यकार ने यदच्छा शब्दों की सत्ता स्वीकार करके भी
सिद्धान्त रूप से न सन्ति यदच्छाशब्दाः स्वीकार किया है।
भीमांसक भी यदच्छा शब्दों को स्वीकार नहीं करते। द्र०—
लोकवेदाधिकरण १।३। अधि० १०।

सत्ये त्रीष्यक्षराणि पाठ से भ्रान्त होकर कं। होगी । निस्क्त के इस प्रकरण की ठीक व्याक्या स्कन्द स्वामी ने की है, वह द्रष्टव्य है। दुर्ग की व्याक्या में तो निस्क्त-पदों का धर्ष भी स्पष्ट नहीं होता। १. भ्राग्न:— त्रिभ्य भाक्यानेक्यो जायत इति शाकपूणिः इतादक्ताद् व्यवाद्या नीतात्। स खल्येतेरकामावस्ते, गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा, नी: पर: । निस्क्त ७।१४५ २. भ्रत० १४।८।४।१॥ ३. मैनायण्यारण्यक ६।७॥ ४. तुलना करो—प्रक्रिया कीमुदी भाग

३. मैत्रायण्यारण्यक ६।७॥ ४. तुलना करो—प्रीकया को २, पृष्ठ ६०० के पाठ के साथ। ५. प्र०—ऋलृक् सूत्रभाष्य।

२३ उपसग —२० उपसगं प्रायः सब ग्राचायों को सम्मत हैं। पगतु काकटायन ग्राचायं 'अच्छ' 'श्रद्' और 'ग्रन्तर्' इन तीन को भी उपसगं मानतः है। इस विषय में बृहद्देवता २। ६५ में घौनक लिखता है—

प्रकृष्ठ श्रदन्तारत्येतान् श्राचार्यः शाकटायनः। उपसर्गान् कियायागान् मेने ते तु त्रयोऽधिकाः॥

पाणिनि ने 'अच्छ' 'श्रत्' और 'अन्तर्' की केवल गति संज्ञा मानी है। कात्यायन ने 'श्रत्' ग्रीर 'अन्तर्' शब्द को उपसर्ग संज्ञा का भी विधान किया है। "

# शाकटानन के अन्य ग्रन्थ

१, देवत प्रन्थ-हम पूर्व लिख चुके हैं कि शौनक ने बृहद्देवता में शाकटायन के देवता विषयक अनेक मत उद्धृत किये हैं। अतः प्रतीत होता है शाकटायन ने ऋग्वेद की किसी शाखा की देवता-नुक्रमणी सद्श कोई प्रन्थ रचा था।

२. निरुक्त—इस के लिए कौण्ड भट्ट कृत वैयाकरणभूषणसार की काशिका व्याख्या पृष्ठ २६३ देखना चाहिए।

३. कोष-केशव ने अपने नानार्थार्णवसंक्षेप में शाकटायन के कोषविषयक अनेक उद्धरण दिये हैं, जिन से विदित होता है कि शाकटायन ने कोई कोष प्रन्थ भी रचा था।

४. ऋक्तन्त्र— नागेश भट्ट लघुशब्देन्दुशेखर के प्रारम्भ में ऋक्तन्त्र को शाक्टायन-प्रणीत कहता है। सामवेदीय सर्वानुकमणी के रचियता किसी हरदत्त का भी यही मत है। अट्टीजि दीक्षित धौर प्रविचीन पाणिनीय शिक्षा के दोनों टीकाकार ऋकत्त्र को आचार्य औदवजि-विचित मानते हैं।

४. लघु-ऋक्तन्त्र—िकन्हीं के मत में यह शाकटायनप्रणीत है, परन्तु यह ठोक नहीं है। इस में पृष्ठ ४६ पर पाणिनि का उल्लेख

२. श्रच्छब्दस्योपसंख्यानम् । महाभाष्य १ । ४ । ५ = ।। सन्त शब्दाः स्याद्धिविधसमासणत्वेषूपसस्यानम् । महाभाष्य १ । ४ । ६४ ॥

<sup>3,</sup> रवश्रः दवशुरयोषिति । पितृस्वसारस्त्वस्यार्यं व्याचण्टे शाकटावनः । भाग १, पृष्ठ १६ ॥ इत्यादि । ४. देखो पूर्व पृष्ठ ६० टि॰ २ ।

मिलता है। पाणिनीय भ्रष्टाच्यायी के अनुसार शाकटायन पाणिनि से प्राचीन है।

६ सामतन्त्र—कई इसे शाकटायन कृत मानते हैं, कई गाम्यं कृत'। सामवेदानुक्रमणी का कर्ता हरदत्त इसे औदब्रजिविरचित मानता है।

७. पञ्चपादी-उणादिसूत्र—श्वेतवनवासी तथा नागेश भट्ट धादि कतिपय ध्रविचीन वैयाकरण पञ्चपादी उणादि को शाकटायन-विरचित मानते हैं। नारायण भट्ट धादि कतिपय विद्वान् इसे पाणिनीय स्वीकार करते हैं।

हम ऊपर लिख चुके हैं कि शाकटायन अनेक धातुओं से एक पद की ब्युत्पत्ति दर्शाता है, परन्तु समस्त पञ्चपादी उणादि में एक भी शब्द ऐसा नहीं है, जिस की अनेक धातुओं से ब्युत्पत्ति दर्शाई हो। अतः ये उणादि सूत्र शाकटायन-प्रणीत नहीं हैं। इस पर विशेष विचार उणादि के प्रकरण में किया है।

श्राद्धकरप—हेमाद्रि ने चतुर्वगंचिन्तामणि में शाकटायन के श्राद-कल्प का एक वचन उद्घृत किया है। यह ग्रन्थ इस समय श्रप्राप्य है। अतः इस के विषय में हम कुछ विशेष नहीं जानते।

इन ग्रन्थों में से प्रथम दो ग्रन्थ वैयाकरण शाकटायन विरचित प्रतीत होते हैं। शेष ग्रन्थों का रचियता सन्दिग्ध है।

# २-शाकल्य (३१०० वि० पूर्व)

पाणिनि ने शाकल्य स्नाचार्य का मत अष्टाध्यायी में चार वार उद्घृत किया है। शौनक स्रोर कात्यायन ने भी अपने प्रातिशाख्यों में शाकल्य के मतों का उल्लेख किया है। ऋक्प्रातिशाख्य में शाकल

१. देखो पूर्व पृष्ठ ६= टि० ४। २. येयं शाकटायनादिभिः पञ्चपादी विरचिता । उणादिवृत्ति पृष्ठ १,२। ३. पूर्व पृष्ठ १६१ टि० २।

४. ग्रकारमुकुरस्त्यादी उकारं ददुंरस्य च । बभाण पाणिनिस्ती तु व्यत्य-येनाह भोजराट् । उणादिवृत्ति पृष्ठ १० । ४. पूर्व पृष्ठ १६४ टि० ३ ।

६. सम्बुद्धी शाकस्यस्येतावनार्थे । अच्टा० १।१।१६॥ इकोऽसवर्थे शाक-स्यस्य ह्रस्वश्च । अच्टा ६।१।१२७॥ लोपः बाक्त्यस्य । अच्टा० ६।३।१६॥ सर्वेत्र शाक्त्यस्य ।६।४।४१॥ ७. ऋक्प्राति० ३।१३,२२॥ ४।१३॥ इत्यादि । ६. बाज० प्राति० ३।१०॥ के नाम से उद्धृत समस्त नियम शाकल्य के ही हैं। महाभाष्यकार ने ६।१।१२७ में शाकल्य के नियम का शाकल नाम से उल्लेख किया है। लक्ष्मीधर ने गाहंस्थ्य काण्ड पृष्ठ १६९ में शाकल्य के किसी ब्याकरण संबन्धी नियम की श्रोर संकेत किया है।

शाकल्य का शाकल नामान्तर से भी क्वचित् उल्लेख मिलता है।" इस नाम में 'शकल' से औत्सर्गिक 'अण्' प्रत्यय जानना चाहिये।

### परिचय

शाकत्य पद तद्वितप्रत्यायान्त है, तदनुसार शाकत्य के पिता का नाम शकल था। पाणिनि ने शकल पद गर्गादिगण्थ में पढ़ा है।

ध्रनेक शाकल्य—संस्कृत वाङ्मय में शाकल्य, स्थिवर शाकल्य विदग्ध शाकल्य और वेदिमत्र (देविमत्र) शाकल्य ये चार नाम उपलब्ध होते हैं। पाणिनीय सूत्रपाठ में स्मृत शाकल्य और ऋग्वेद का पदकार वेदिमत्र शाकल्य निश्चय ही एक व्यक्ति है, क्योंकि ऋवपदपाठ में व्यवहृत कई नियम पाणिनि ने शाकल्य के नाम से उद्घृत किये हैं। " ऋवप्रतिशाख्य पटल २ सूत्र ६१, ६२ की उव्वट व्याख्या के अनुसार शाकल्य और स्थिवर शाकल्य भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं। " जिस विदग्ध शाकल्य के साथ याज-

१. ऋक्प्राति । १४,२०,२७ इत्यादि । २. सिन्नित्यसमासयोः हाकलप्रतिपेथो वक्तव्यः । इस वार्तिक में बच्टा ६।१।१२७ में निर्दिष्ट हाकलय मन का प्रतिषेध किया है ।

३. हारीत सूत्र 'जातपुत्रायाधानम्' को उद्घृत करके लक्ष्मीघर लिखता है— जातपुत्रायाधानमित्यत्र जातपुत्रशःदः प्रथमादहृदयनान्तः बाकल्यमती-श्रयेण यकारपाठः । अर्थात् 'जातपुत्राः आधानम्' में बाकल्य मत से विसर्ग को यकार होगया है । ४. पुनस्क्तानि लुप्यन्ते पदानीत्याह बाकलः । काल्याः प्राति ४ । १७७, १८१ टीका में उद्वृत प्राचीन क्लोक ।

४. गर्मादिश्यो यञ् । अच्टा । ४ । १ । १०५ ॥

६. देखो यही पृष्ठ १६६ टि० ७। ७. ऋनप्राति २। ६१॥

द. वातपय १४।६।६।१।। 
ह. ऋनप्राति । १।५१।। वायुपुराण ६२।६३ पूना सं । विष्णु पुराण ३।४।२०।। ब्रह्माण्ड पुराण ३५।१॥ वंवई संस्कः । 
१०. घरटा १।१।१६,१७,१८ के नियम ।

११. तासां शाकत्यस्य स्थविरस्य मतेन किञ्चिदुच्यते । ऋवप्राति । टीका २:६१।। इतराऽस्माकं शाकलानां स्थिति: । ऋवप्राति । टीका २।६२।।

वल्क्य का जनकसभा में शास्त्रार्थ हुआ था वह भी भिन्त व्यक्ति है। वायु (अ० ६०।३२) आदि पुराणों में वेदिमत्र (देविमत्र) शाकल्य को याजवल्क्य का प्रतिद्वन्द्वी कहा गया है। कई शाकल्य को ऐतरेय महीहास से भी पूर्ववर्ती मानते है। यह ठीक नहीं है (द्र० पृष्ठ १६८)।

# शाकल्य ग्रीर शीनकों का संबन्ध

पाणिनि ने कार्तकीजपादि गण (६।२।३७) में झाकलशुनकाः पद पढ़ा है। काश्चिकाकार के मतानुसार यहां शाकल्य के शिष्यों और शुनक के पुत्रों का इन्द्र समास है। इस उदाहरण से बिदित होता है कि शाकल्य शिष्यों और शुनक पुत्रों (शौनकों) का कोई धनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्भव है इसी कारण शौनक ने शाकल चरण का प्रातिशास्य तथा प्रनुवाकानुकमणी, देवतानुकमणी, छन्दोनु-क्रमणी ग्रादि १० अनुकमणियां लिखी हों।

#### काल

पाणिति ने ब्रह्मज्ञानिधि गृहपित शौनक को उद्धृत किया है।'
शौनक ने ऋनप्रातिशास्य में शाकल्य तथा उस के व्याकरण के मत
उद्धृत किये हैं।' शौनक ने महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल
में नीमधीयारण्य में किये गये किसी द्वादशाह सत्र में ऋनप्रातिशास्य
का प्रवचन किया था। श्रतः शौनक का काल विक्रम से लगभग
२६०० वर्ष पूर्व निश्चित है। तदनुसार शाकल्य उससे भी प्राचीन
ध्यक्ति है। महाभारत अनुशासनपर्व १४ में सूत्रकार शाकल्य का
उल्लेख है, वह वैयाकरण शाकल्य प्रतीत होता है। शाकल्य ने शाकल
चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवचन किया था।

महिदास ऐतरेय ने ऐतरेय बाह्मण का प्रवचन किया है। अष्टा-ध्यायी ४।३।१०५ के 'पुराणप्रोक्तेषु बाह्मणकल्पेषु' सूत्र की काशिकादि वृत्तियों के मनुसार ऐतरेय ब्राह्मण पाणिनि को दृष्टि में पुराणप्रोक्त है। इस की पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद् और जीमनीय उपनिषद् ब्राह्मण से भी होती है। छान्दोग्य ३।१६।६ में लिखा है— 'एतद्ध स्म वं तिहृद्वानाह महिदास ऐतरेयः स ह षोडशवर्षशत-

१. शोनकादिभ्यसन्दिस । प्रव्टाव ४।३।१०६॥ २. पूर्व १६८ पृष्ठ, टि०७। ३. वैदिक बाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ ३७३ (द्विव संव)।

मजीवत्' । जीमनीय उपनिषद् बाह्मण ४।२।११ में भी लिखा है—
'एतद्ध तिहद्धान् बाह्मण उवाच महिदास ऐतरेयः सह षोडशवर्षशतं जिजीव'। इव उद्धरणों में 'ब्राह' 'उवाच' ब्रोर 'जिजीव'
परोक्षभूत की कियाओं का उल्लेख है। इन से प्रतीत होता है कि
महिदास ऐतरेय छान्दोग्य उपनिषद् और जीमनीय उपनिषद् बाह्मण
के प्रवचन से बहुत पूर्व हो चुका था। छान्दोग्य उपनिषद् और
जीमनीय उपनिषद् का प्रवचन विकम से लगभग ३१०० वर्ष हुआ
धा। अतः महिदास ऐतरेय विकम से ३५०० वर्ष पूर्व अवश्य हुआ
होगा। ऐतरेय बाह्मण १४।५ में एक पाठ है—

यदस्य पूर्वमपरं यद्वास्यापरं तद्वास्य पूर्वम् । प्रहेरिव सर्पणं जाकलस्य न विजानन्ति ।

इस वचन के ग्राधार पर शाकल्य का काल महिदास ऐतरेय से प्राचीन मानना टीक नहीं है, क्योंकि ऐतरेय ग्रारण्यक के पंचम प्रपाटक के समान ऐतरेय ब्राह्मण की ग्रन्तिम दो पञ्जिकाए अर्वाचीन हैं। उन्हें शीनक प्रोक्त माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन भी शीनक द्वारा परिष्कृत है। ग्रतः जब तक किसी दृढ़तर प्रमाण से यह प्रमाणित न हो जावे कि ऐतरेय ब्राह्मण का उक्त पाठ ऐतरेय का ही प्रवचन है, परिष्कर्ता शीनक का महीं, तब तक इस वचन के ग्राधार पर शाकल्य को ऐतरेय से प्राचीन नहीं माना जा सकता।

ऐतरेय बाह्मण के बचन का अर्थ-सायण ने ऐतरेय बाह्मण के उपयुंक्त वचन का अर्थ न समक्ष कर लिखा है—शाकल शब्द सर्प विशेष का बाची है। शाकल नाम के सर्प की जैसी गति है वैसे ही धिरनप्टोम की है। पडगुरुशिष्य का भी यही भाव है। ये दोनों स्थाख्याएं नितान्त अशुद्ध हैं। यहां उक्त बचन का अभिप्राय इतना ही है कि शाकल चरण के आदि और अन्त अर्थात् उपक्रम और उप-

१. गङ्गानाथ का ने घोडशक्षतम् का सर्थं १६०० वयं किया है। यह सशुद्ध है। इस का कारण संस्कृतभाषा के बाग्व्यवहार को न जानना है। शुद्ध सर्थ १९६ वयं है।

२. शाकल्यशब्दः सर्पविशेवाची । शाकलनाम्नोऽहेः सर्पविशेषस्य यथा सर्पणं गमनं सर्ववायमन्निष्टोमः । ३. सर्पः शाकलनामा तु वालं दृष्ट्वा दृष्टं स्वे । चत्रवामण्डलीभूतः सर्पनहिः परिदृश्यते ।।

संडार के समान होने से उस की गति बर्थात् आद्यन्त की प्रतीत नहीं होती। शाकल चरण के प्रथम मण्डल में १६१ सूक्त हैं और दशम मण्डल में भी १६१ सूक्त हैं। यही उपक्रम और उपसंहार की समानता यहां अग्निष्टोम से दर्शाई है।

हमारे विचार में ग्राचार्य शाकल्य का काल विक्रम से ३१०० वर्ष पूर्व है।

#### शाकल्य का व्याकरण

पाणिनि भौर प्रातिशाख्यों में उद्घृत मतों के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि शाकत्य के व्याकरण में लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों का अन्वाख्यान था।

कवीन्द्राचार्य के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बड़ोदा की गायक-वाड़ ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है, उसमें णाकल व्याकरण का उल्लेख है। सम्भव है वह कोई अर्वाचीन ग्रन्थ हो।

कई विद्वानों का मत है कि शाकत्य ने कोई व्याकरणशास्त्र नहीं रचा था। पाणिनि श्रादि वैयाकरणों ने शाकत्यकृत ऋवपदपाठ से उन नियमों का संग्रह किया है। यह मत अयुक्त है। पाणिनि आदि ने शाकत्य के कई ऐसे मत उद्घृत किये हैं जिनका संग्रह पदपाठ से नहीं हो सकता। यथा—इकोऽसवर्ण शाकत्यस्य हस्वश्चे, कुमारी प्रत्र। यहां संहिता में प्रकृतिभाव तथा हस्वत्व का विद्यान है। पदपाठ में संहिता का सभाव होता है। श्रतः ऐसे नियम उसके व्याकरण से ही संगृहीत हो सकते हैं।

#### भ्रन्य ग्रन्थ

शाकल चरण—पुराणों में वेदिमित्र शाकल्य की शाकल चरण की पांच शाखाओं का प्रवक्ता लिखा है। कहनप्रातिशास्य ४।४ में शौनक ने 'विपाटछुतुद्री पयसा जवेते' आदि में श्रूयमाण छकारादेश का विधान शाकल्य के पिता के नाम से किया है। इससे स्पष्ट है कि शाकल्य ने ऋग्वेद की प्राचीन संहिता का केवल प्रवचन मात्र

१. पृष्ठ ३ । २. प्रष्टा० ६ । १ । १२७ ॥

३. वेदिमवस्तु शाकत्यो महात्मा द्विजसत्तमः । चकार संहिताः वञ्च बुद्धिमान् पदिकत्तमः ॥ वायुपुराण ६० । ६३ ॥ ४. ऋ० ३ । ३३ । १ ॥

५. सर्वेः प्रथमैरुपधीयमानैः शकारः शाकल्यपितुब्छकारम् ।

किया है, परिवर्तन नहीं किया। ग्रन्यथा इस नियम का उल्लेख उसके पिता के नाम से नहीं होता।

पदपाठ—शाकल्य ने ऋग्वेद का एक पदपाठ रचा था। उस का उल्लेख निरुक्त ६।२ में मिलता है। वायुपुराण ६०।६३ में वेद-मित्र शाकल्य को पदिवक्तम कहा है। इस से स्पष्ट है कि शाकल चरण प्रवर्तक ने ही पदपाठ की रचना की है। ऋग्वेद के पदपाठ में व्यवहृत कुछ विशिष्ट नियम पाणिनि ने 'संबुद्धी शाकल्यस्येतायनायें, उत्रः कें मूत्रों में उद्घृत किये हैं। ब्रतः वैयाकरण शाकल्य और शाकल चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवक्ता निस्संदेह एक व्यक्ति है। शाकल्यकृत पदसंहिता का उल्लेख महाभाष्य १।४।८४ में मिलता है। शाकल्यकृत पदपाठ का एक नियम शुक्लयजुः प्रातिशाख्य के व्याख्याकार उव्वट ने उद्घृत किया है।

चरणव्यूह परिशिष्ट के व्याख्याता महिदास के मतानुसार शाकल्य ने ऋग्वेद के संहिता, पद, कम, जटा घौर दण्ड-पाठ का वात्स्यादि शिष्यों के लिये प्रवचन किया था। क्या वायुपुराण ६०। ६३ में कही गई पांच संहिताएं ये ही हैं ? संदेह का कारण यह है इन पाठों के लिये भी पद-संहिता, कम-सहिता आदि का प्रयोग होता है।

माध्यन्दिन पदपाठ—इस पदपाठ का प्रवचन भी शाकत्यकृत है। ऐशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के पुस्तकालय में एक माध्यन्दिन संहिता के पदपाठ का हस्तलेख विद्यमान है। उसके अन्त में उसे शाकत्यकृत लिखा है। अन्य साध्य के अभाव में अनुसंघाता लोग इसे प्रमाद पाठ मानकर उपेक्षा करते रहे। परन्तु जब हमें सं० २०२० में हमारे मित्र श्री पं० मदनमोहन व्यास (केकड़ी-राजस्थान) ने वि० सं० १४७१ का लिखा संपूर्ण पदपाठ हमें दिया तब हमें यह

१. वा इति च य इति च चकार शाकत्यः, उदात्त त्वेवमाख्यातमभविष्यत्।

२. पूर्व पृष्ठ १७२, टि० ३।

३. बाबो इति १।२।१। ऊँ इति १।२४।३॥ ४. प्रव्टा० १।१।१६-१८॥

४. शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् ।

६. देखो पूर्व पृष्ठ १५०। ७. शाकत्यः संहिता-पद-कम-जटा-दण्डरूप च पञ्चमा व्यासं कृत्वा वास्त्यमृद्गलशालीयगोसत्यशिशिरेम्यो टढौ। चौलम्बा-सीरीलमृदित मुकल्यजुःप्रातिशास्य के सन्तःमें । पृष्ठ ३।

देख कर अत्यन्त आब्बयं हुआ कि उसके सितम १० अब्यायों के अन्त में शाकत्यकृते का स्पष्ट निर्देश विद्यमान है। यह परपाठ कुछ अवान्तर नियमों में भिन्नता रखता है। हमने माध्यन्दिन संहिता के पदपाठ का जो संशोधित संस्करण छापा है उस में इस विदय-पर विस्तार से विवचना की है। हमारा मत है कि माध्यन्दिन पदपाठ भी शाकत्य कुत है।

सेनक (२६५० वि॰ पूर्व)

पाणिनि ने सेनक आचार्य का उल्लेख केवल एक सूत्र में किया है। अध्टाध्यायी से अतिरिक्त इस भाचार्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अत: इसके विषय में हम इससे भ्रधिक कुछ नहीं जानते।

# १०-स्फोटायन=ग्रौदुम्बरायण (२६५० वि० पूर्व)

आचार्य स्कोटायन का नाम पाणिनोय अच्टाध्यायी में एक स्थान पर उद्घृत है। इस के ध्रतिरिक्त इस का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

परिचय

पदमञ्जरीकार हरदत्त काशिका २।१।१२३ की व्याख्या में लिखता है--

स्कोटोऽयनं परायणं यस्य स स्कोटायनः, स्कोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः। ये स्वीकारं पठन्ति ते नडादिषु अञ्चादिषु वा

(स्फोटशब्दस्य) पाठं मन्यन्ते ।3

इस व्यास्या के अनुसार प्रथम पक्ष में यह ग्राचायं वैयाकरणों के महत्त्वपूर्ण स्फोट तत्त्व का उपज्ञाता था। ग्रत एव वह वैयाकरण-निकाय में स्फोटायन नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस का वास्तविक नाम ग्रव ज्ञात हो चुका है वह है। ग्रोडुम्बरायण। अतः यह पक्ष चिन्त्य है। द्वितीय पक्ष (स्फोटायन पाठ) में इस के पूर्वज का नाम स्फोट था। स्फोट या स्फोटायन का उल्लेख हमें किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं मिला।

१, मिरेवच सनकस्य । अध्टा० ५ । ४ । ११ ॥

२. अवङ् स्कोटायनस्य । अध्टा० ६ । १ । १२३ ॥

३. पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ४८४।

धाचार्य हेमचन्द्र अपने ग्रिभधानचिन्तामणि कोश में लिखता है—स्फोटायने तु कक्षीबान्। इसी प्रकार केशव भी नानार्थाणं-वसंक्षेप में—'स्फोटायनस्तु कक्षीबान्' लिखता है। इन उद्धरणों से इतना व्यक्त होता है कि स्फोटायन कक्षीबान् का नाम था। क्या यहां कक्षीबान् पद से उणिक्-पुत्र कक्षीबान् ग्रिभिप्रेत है ?

नाम का निश्चय—हेमचन्द्र और केशव के उद्धरणों से प्रतीत होता है कि इस आचार्य का स्फोटायन नाम ठीक है, न कि स्फीटायन।

वैमानिक-ग्राचार्य—भरद्वाज आचार्य कृत यन्त्रसर्वस्व अन्तर्गत वैमानिक प्रकरण के प्रकाश में ग्राने से स्फोटायन भी विमानशास्त्र-विशेषज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं। भरद्वाज का एक सूत्र है—

चित्रिण्येवेति स्फोटायनः।

इस की ब्याख्या में लिखा है-

तदुक्तं शक्तिसर्वस्वे-वैमानिकगतिवैचित्र्यादिद्वात्रिशतिवियायोगे एकैंव चित्रिणी शक्त्यलमिति शास्त्रे निर्णीतं भवति इत्यनुभवतः शास्त्राच्च मन्यते स्फोटायनाचार्यः ।

इस सूत्र ग्रीर व्याख्या से स्पष्ट है कि स्फोटायन आचार्य एक महान् वैज्ञानिक श्राचार्यथा।

#### काल

पाणिनीय अप्टाध्यायी में स्फोटायन का निर्देश होने से यह आचार्य विक्रम से २६५० वर्ष प्राचीन है, यह स्पष्ट है। यदि हेमचन्द्र और केशव का लेख टीक हो थीर कक्षीवान् से उद्यक्त-पुत्र कक्षीवान् ग्रामिप्रेत हो तो इसका काल इस से कुछ प्रधिक प्राचीन होगा। भरहाजीय विमानशास्त्र में स्फोटायन का उल्लेख होने से भी स्फोटायन का काल प्राचीन सिद्ध होता है। भरतिमध्र ने स्फोट-तत्त्व के प्रतिपादक का नाम श्रीवुम्बरायण लिखा है। वया कक्षीवान् भीर औदुम्बरायण

१. पृट्ठ ३४० । २. पृट्ठ ८३, लोक १३६ ।

३. बृहद् विमानशास्त्र, श्री स्वामो ब्रह्ममुनि सम्म।दित, पृष्ठ ७४।

४. भगवदौदुम्बरायणाद्युपदिष्टाखण्डभावमपि ..... सपलपितम् । स्फोट-सिद्धि पृष्ठ र ।

का परस्पर कुछ संबन्ध सम्भव हो सकता है ? यास्क ने प्रपने निरुक्त ११२ में श्रीदुम्बरायण का मत उद्घृत किया है। वहां टीकाकारों के मतानुसार श्रीदुम्बरायण के मत में शब्द का अनित्यत्व दर्शाया गया है। परन्तु वाक्यपदीय २१३४३ से ज्ञात होता है कि औदुम्बरायण आचार्य शब्द नित्यत्ववादी है। वह एक श्रव्यद्ध वाक्य स्फोट का प्रति-पादन करता है। इस दृष्टि से निरुक्त में प्रदक्षित दोष अखण्ड वाक्य स्फोट में भी तदवस्य ही रहते हैं। अतः भवृंहरि के मतानुसार निरुक्त टीकाकारों की व्याख्या श्रशुद्ध जाननी चाहिये। भवृंहरि का एतिह्रिययक वचन इस प्रकार है—

> वादयस्य बुद्धौ नित्यत्वमर्थयोग च शास्त्रतम् । दृष्ट्वा चतुष्ट्वं नास्तीति वातिसीदुम्बरायणौ ॥

> > वाक्य० २।३४३॥

इस सिद्धान्त का विशव प्रतिपादन प्रथमवार डा॰ सत्यकाम वर्मा ने अपने 'संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास' नामक ग्रन्थ में (पृष्ठ ११६-१२२) किया है।

## स्फोट-तत्त्व

यदि हरदत्त की प्रथम व्याख्या ठीक हो तो निश्चय ही वैयाकरणों के स्फोटतत्त्व का उपजाता यही धाचायं होगा। स्फोटबाद वैया-करणों का प्रधानवाद है। उनके शब्द नित्यत्ववाद का यही आधार है। महाभाष्यकार पतञ्जलि के लेखानुसार स्फोट द्रव्य है, ध्वनि उस का गुण है। नैयायिक धौर मीमांसक स्फोटबाद का खण्डन करते हैं। स्फोटबाद अत्यन्त प्राचीन है। भागवत पुराण १७।७४।६ में भी स्फोट का उल्लेख मिलता है।

भरहाजीय विमान शास्त्र में स्फोटायन ब्राचार्य का मत निदिष्ट होने से हमें इसमें सन्देह होता था कि स्फोटायन नाम का कारण वैयाकरणीय स्फोट पदार्थ है। हमारा विचार था कि यह नाम विमान के किसी विशिष्ट प्रकार के स्फोट से उत्पन्न ब्रयन — गति का उपज्ञाता होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। ब्रथित् उसने विमानों

१. इन्द्रियनित्यं वचनमीदुम्बरायणः।

२. एवं तर्दि स्फोटः शब्दः, व्वनिः शब्दगुणः । १ । १ । ७० ॥

की गति विशेष के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के स्फोट अथवा स्फोटक द्रव्यों का प्रथमतः प्रयोग किया होगा।

यह हमारा अनुमानमात्र था, परन्तु अब भर्तृहरि के ऊपर उद्घृत बचन से यह स्पष्ट सा हो गया है कि आचार्य स्फोटायन सम्भवत: शाब्दिकों में प्रसिद्ध स्फोट तत्त्व का श्राद्य उपज्ञाता था।

## ग्रध्याय का उपसंहार

इस अध्याय में पाणियीय तन्त्र में स्मृत १० दश भाचायाँ का वर्णन किया है। पूर्व भ्रध्याय में विणत आचायाँ को मिलाकर पाणिनि से प्राचीन २६ छवीस वैयाकरण भ्राचायाँ का उल्लेख प्राचीन संस्कृत बाङ्मय में उपलब्ध होता है।

ग्रव ग्रगले अध्याय में भारतीय वाङ्मय में सुप्रसिद्ध श्राचारं पाणिनि ग्रीर उसके शब्दानुशासन का वर्णन करेंगे।

# पांचवां ऋध्याय

# पाणिनि और उसका शब्दानुशासन

( २६०० विक्रम पूर्व )

संस्कृत भाषा के जितने प्राचीन आर्थ व्याकरण बने, उन में सम्प्रित एकमात्र पाणिनीय व्याकरण साङ्गोपाङ्ग रूप में उपलब्ध होता है। यह प्राचीन आर्थ वाङ्गय की एक अनुपम निधि है। इस से देववाणी का प्राचीन और अविचीन समस्त वाङ्गय सूर्य के आलोक की भांति प्रकाशमान है। इस की अत्यन्त सुन्दर, सुसम्बद्ध और सूक्ष्मतम पदार्थ को द्योतित करने की क्षमतापूणे रचना को वेसने वाला प्रत्येक विद्वान् इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगता देसने वाला प्रत्येक विद्वान् इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगता है। भारतीय प्राचीन आचार्यों के सूक्ष्मचिन्तन सुपरिपक्व ज्ञान और अद्भुत प्रतिभा का निदर्शन कराने वाला यह अनुपम ग्रन्थ हैं। इस से देववाणी परम गौरवान्वित है। संसार भर में किसी भी इतर प्राचीन अथवा अर्वाचीन भाषा का ऐसा परिष्कृत व्याकरण आज तक नहीं बना।

## परिचय

पाणिनि के बामान्तर—त्रिकाण्डशेष में पुरुषोत्तमदेव ने पाणिनि के निम्न पर्याय लिखे हैं'—

(१) पाणिन, (२) पाणिनि, (३) दाक्षीपुत्र, (४) झालिङ्कि.

(४) शालातुरीय, (६) ब्राहिक ।

क्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के याजूष-पाठ में (७) पाणिनेय नाम भी उपलब्ध होता है। यशस्तिलक चम्पू में (६) पणिपुत्र शब्द का भी व्यवहार मिलता है।

१. पाणितिस्त्वाहिको दाझीपुत्रः शालिक्कपाणिनौ । शालोत्तरीयः । ।
 शुलना करो—सालानुरीयको टाझीपुत्रः पाणितिराहिकः । वैजयन्ती, पृष्ठ १५ ।

२. टाझीपुत्रः पाणिनेयो येनेदं व्याहृतं भूति । पृष्ठ ६८।

३. पणिपुत इव पदप्रयोगेषु । ग्राश्वास २, पृष्ठ २३६ ।

१. पाणिन—इस नाम का उल्लेख काणिका ६।२।१४ तथा चान्द्रवृत्ति २।२।६८ में मिलता है। यह पणिन् नकारान्त शब्द से अपत्य प्रश्न में अण् प्रत्यय होकर निष्यन होता है। इस का निर्देश अष्टाध्यायी ६।४।१६५ में भी मिलता है।

'पाणिनीय' शब्द की मूल प्रकृति भी पाणित प्रकारान्त शब्द है। उस से 'छ' (ईय) प्रत्यय होकर 'पाणिनीय' प्रयोग उपपन्न होता है। यतः महाभाष्य में निर्दिष्ट पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् वचन प्रथं प्रदर्शन परक है, विष्रह प्रदर्शक नहीं है। इकारान्त पाणिनि शब्द से इत्रश्च (४।२।११२) के नियम से प्रोक्तार्थ में प्रण् प्रत्यय होकर पाणिन शब्द उपपन्न होता है। यथा ग्रापिशिक और काशकृत्स्न शब्दों से 'ग्रापिशिकम्' ग्रौर 'काशकृत्स्नम्' शब्द उपपन्न होते हैं। प्रशृजिदीक्षित ने 'पाणिनि' शब्द से 'पाणिनीय' की उपपत्ति दर्शाई है, वह चिन्त्य है। तुलना करो—

पाणिन (छ) =पाणिनीय, पाणिनि (ग्रण्) =पाणिन । आपिशल (छ) = ग्रापिशलीय, ग्रापिशलि (अण्) = ग्रापिशल । काशकृत्सन (छ) = काशकृत्सनीय, काशकृत्सन (अण्) =

काञाकुतस्त ।

२. पाणिनि—यह ग्रन्थकार का लोकविश्रुत नाम है। इस नाम की ब्युत्पत्ति के विषय में वैयाकरणों में दो मत हैं—

(क) 'पणिन्' से प्रपत्यार्थ में अण् होकर 'पाणिन', उस से पुनः ग्रपत्यार्थ में 'इत्र्' होकर 'पाणिनि' प्रयोग निष्पन्न होता है। ।

१, वाणिनोपज्ञमकालकं व्याकरणम् । तुलना करो-पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः । काशिका ४।६।=६॥ २. गाथिविदणिगणिपणिनश्च ।

३, पाणिनीयमिति—पाणिनशस्त्रात् वृद्धाच्छः (४।२।११४) इति छः।
न्यास ४।३।१०१।

४. प्रापिशलं काशकुरस्नमिति—सापिशलिकाशकृत्स्नशब्धान्यामिजदच् (४।२।१-२) इत्यण्। न्यास ४।३।१०१। इस पर
विशेष विचार काशकुरस्न के प्रकरण में (पृष्ठ १०७) कर चुके हैं। 'ब्रापिशलीयम', 'काशकुरस्नीयम्' शब्द झकारान्त झापिशल कोर काशकुरस्न से
निष्णन होते हैं।

५. पणिनोऽपरयमित्यण् पाणिनः। पाणिनस्यापत्यं
पुवेति इज् पाणिनिः। कैयट, महाभाष्यप्रदीप १।१।७३॥ पणिनो गोत्रापत्यं
पाणिनः, तस्यापत्यं पाणिनिः। बालमनोरमः भाग १ पृष्ठ ३६२
(लाहोर संस्करण)।

(स) 'पणिन्' नकारान्त का पर्याय 'पणिन' अकारान्त स्वतन्त्र शब्द है। उस से अत इत्र् (४।१।६५) के नियम से 'इत्र्' होकर पाणिनि शब्द उपपन्न होता है। 'पाणिनि के लिए प्रयुक्त 'पणिपुत्र' शब्द भी इसी का ज्ञापक है कि पाणिनि 'पणिन्' (नकारान्त) का अपत्य है, 'पाणन' का नहीं। 'पणिन्' नकारान्त से भी बह्वादि (४।१।६६) आकृतिगणत्व से इत्र् प्रत्यय सम्भव है।

हमारे विचार में द्वितीय मत अधिक युक्त है। क्योंकि गोत्र-प्रकरणों में पाणिन और पाणिनि दोनों ही नाम गोत्ररूप में स्मृत हैं। प्रथम पक्ष मानने पर 'पाणिन' गोत्र होगा और 'पाणिनि' युवा। यदि ऐसा होता तो युवप्रत्ययान्त 'पाणिनि' का गोत्ररूप से उल्लेख न होता।

यदि 'पाणिन' 'पाणिनि' को क्रमणः गोत्र और युव प्रत्ययान्त माने तब भी प्राचीन व्यवहार के अनुसार माता पिता के जीवित रहते हुए युव प्रत्ययान्त नामों से ब्यवहृत होते हैं, किन्तु उन के स्वर्गवास के पश्चात् गोत्र प्रत्ययान्त का ही प्रयोग होता है। यही प्रमुख कारण है कि एक व्यक्ति के युव-गोत्र प्रत्ययान्त दो-दो नाम प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यथा — कात्यायन कात्य।

३. पाणिनेय—इस का प्रयोग क्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के पाजुष पाठ में ही उपलब्ध होता है, ग्रीर वह भी पाठान्तर रूप में। इस शिक्षा की शिक्षाप्रकाश नाम्नी टीका में लिखा है—

# पाणिनेय इति पाठे शुश्रादित्यं कल्प्यम्।

प्रथति — पाणिनेय प्रयोग की सिद्धि शुभ्रादिन्यश्च (४।१।१२३) सूत्र निर्दिष्ट गण को ब्राकृति गण मानकर करनी चाहिए।

४. पणिपुत्र-इस का प्रयोग यशस्तिलक चम्पू में मिलता है।

१. पणिनः मुनिः। पाणिनिः पणिनः पुत्रः। काशक्रस्त धातुव्याख्यान १।२०६। तथा यही ग्रन्थ १।४८०।। दोनों स्थानों पर ग्रकारान्त पाठ श्रशुद्ध , प्रतीत होता है। २. इस पर विशेष विचार प्रमुपद ही किया जायगा।

३, द्र०—चकारोऽनूक्तसमुच्चयार्थं चाकृतिगणतामस्य बोधयति — गाङ्गियः वाण्डवेय इत्येवमादि सिडं भवात । काशिका ४।१।१२३।।

प्र. दाक्षीपुत्र — इस नाम का उल्लेख महाभाष्य', समुद्रगुप्तविर-चित कृष्णचरित' और दलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा' में मिलता है।

६. शालिक्क-यह पितृब्यब्यपदेशज नाम है ऐसा म० म० पं० शिवदत्त शर्मा का मत है। पाणिनि के लिए इस पद का प्रयोग कोश ग्रन्थों से ग्रन्यत्र हमें उपलब्ध नहीं हुआ। पैलादिगण (२।४।६६) में 'शालिक्क' पाठ सामर्थ्य से शलङ्कु को शलक्क भ्रादेश और इञ् होता है। "

पैलादि गण २।४। ५६ में पिठत शालिख्न पद का पाणिति के साथ संबन्ध है प्रथवा नहीं, यह हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते. परन्तु इतना निश्चित है कि वह प्राग्देशीय गोत्र नहीं था। महा-भाष्य ४।१।६०,१६५ में शालिख्न पद प्रष्टाध्यायी २।४।६६ के नियम से शालिख्न के प्रपत्य का वाचक है। शालिख्न का अपत्य शालिख्नायन और उसका अपत्य शालिख्नायनि कहा जाता है। ऐसा काशकृत्सन धातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर किव का कथन है। काशकृत्सन धातुपाठ में शलिक (ख्नु) स्वतन्त्र धातु पढ़ी है। शालिख्नायन-प्रोक्त प्रस्थ के अध्ययन करने वाले शालिख्नायनियों का निर्देश लाटचायन श्रीत में उपलब्ध होता है।

एक शाल द्वायन गोत्र की शिक ध्रन्वय में भी है। इस गोत्र के व्यक्ति राजन्य है। कि कशिका ४।३।१२५ तथा ६।२।३० में बाअव्य-

- १. सर्वे सर्वपदारेका दास्त्रीपुत्रस्य पाणिने: १।१।२०॥
- २. दाक्षीपुत्रवचोव्याख्यापटुर्मीमांसकावणीः । मुनिकविवर्णन दलोक १६।
- शंकरः शांकरीं प्रादाद् दाक्षीपुत्राय घीमते । दलोक ४६ ।
- ४. महाभाष्य नवाह्मिक, निर्णयसागर संस्क० भूमिका पृष्टर १४।
- पैलादिपाठ एव जापक इब्रो मावस्य । काशिका ४।१।६६।।
- ६. ग्रन्ये पैलादय इजन्तास्तेश्य: 'इज: प्रायाम्' इति सुकि सिद्धे ऽप्रागर्थः पाठ: । काश्विका २१४।४६॥ इसी प्रकार तत्त्ववोधिनी में भी लिखा है।
- ७. शलखु:--बद्धाणः पुत्रः । शालखु:--शलखुस्य पुत्रः । शालखुायनः--शलखुः पुत्रः । शालखुायनि:--शालखुायनस्य पुत्रः (काशः० घातुव्यास्यानम् १।४६४॥ द क श० घातु० १।४६४॥
- शलङ्कु शलङ्क चेत्यत्र पठ्यते "गोत्रविशेषे कौशिकं फकं स्मरन्ति ।
   काशिका ४।१।६६॥ १०. शालङ्कामना राजन्याः । काशिका ४।३।११०॥

中性

शालङ्कायनिका उदाहरण द्वारा बाभ्रव्यों और णालङ्कायनियों का विरोध प्रदिशत कराया है। बाभ्रव्य भी कौशिक ग्रन्वय में हैं। यत: ये णालङ्कायनि कौशिक हो होंगे। काशिका ५।१।५० में शाल-ङ्कायनियों के तीन विभागों का निर्देश मिनता है।

७. शा(सा)लातुरीय—पाणिनि के लिए इस नाम का निर्देश बलभी के ध्रवसन द्वितीय के संवत् ३१० के तास्रशासन, भामह के काव्यालंकार, काशिकाविवरण-पञ्जिका (न्यास) तथा गण-रत्नमहोदिव में मिलता है।

द. आहिक—इस नाम के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं और न ही इस का प्रयोग कोश से अन्यत्र हमें उपलब्ध हुआ।

बंश—हम पूर्व लिख चुके हैं कि पं० शिवदत्त शर्मा ने पाणिनि का शालिङ्क नाम पितृ-व्यपदेशन माना है और पाणिनि के पिता का नाम शलङ्क लिखा है। "गणरत्नावली में यज्ञेश्वर भट्ट ने भी शालिङ्क के पिता का नाम शलङ्क ही लिखा है। कैयट हरदत्त' और वर्धमान' शालिङ्क का मूल शलङ्कु मानते हैं।

हरदत्त ने पाणिनि पद की ब्युत्पत्ति इस प्रकार दर्शाई है— पणोऽस्वास्तीति पणी, तस्यापत्यं पाणिनः, पाणिनस्यापत्यं पणिनो युवा पाणिनिः। 12

यही ब्युत्पत्ति कैयट आदि अन्य व्याख्याता भी मानते हैं। "

वैयाकरणों की मूल—उत्तरकालीन कैयट हरदत्त धादि सभी वैयाकरण लक्षणकचक्षु वन गए। उन्होंने यथाकथमपि लक्षणानुसार शब्दसाधुत्व बताने की ही चेष्टा की, लक्ष्य पर उन्होंने कोई ध्यान

१. मधुबक्वोर्बाह्मणकौशिक्योः । सब्टा० ४।१।१०६॥

२. त्रिकाः शालञ्कायनाः । ३. राज्यसालातुरीयतन्त्रयोरभयोरिष निष्णातः । ४. सालातुरीयपदमेतदनुक्रमेण । ६ । ६२ ॥

४. शालातुरीयेण प्राक् ठन्नदछ इति नोत्तम् । न्याम १११११॥ माग २, पृष्ठ ३।। ६. शालातुरीयस्तत्र भवान् पाणिनि: । पृष्ठ १।

७, भूमिका, महा० नवा० निर्णयसागर संस्क०, पृष्ठ १४।

१०. पदमञ्जरी २।४।४६।। ११. गणरत्नमहोद्धि, पुन्ठ ११४।

१२. वदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ १४ । १३. द्वष्टब्य पूर्व पृष्ठ १७६, टि॰५।

नहीं दिया। हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिन और पाणिन दोनों नाम एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसी अवस्था में पाणिन को पाणिनि का पिता बताना साक्षात् ऐति हाविकद्ध है। इतना ही नहीं, जिस पाणिनि शब्द को ये वैयाकरण युवप्रत्ययान्त कहते हैं वह तो गोत्रप्रवर प्रकरण में गोत्ररूप से पठित है। इसलिए पाणिनि का पिता पाणिन नहीं, अपितु पणिन् ही है और इसी का दूसरा रूप पणिन अकारान्त हैं।

पतञ्जिल ने महामाध्य १।१।२० में पाणिनि का दाक्षीपुत्र नाम से स्मरण किया है। दाक्षी पद गोत्रप्रत्ययान्त 'दाक्षी' का स्त्रीलिङ्ग रूप है। इस से व्यक्त होता है कि पाणिनि की माता दक्ष-कुल की थी।

मातृबन्धु—संग्रहकार व्याडि का एक नाम दाक्षायण है। तदनुसार वह पाणिनि का मामा का पुत्र = ममेरा भाई होना चाहिए।
परन्तु काशिका ६।२ ६६ के कुमारीदाक्षाः उदाहरण में दाक्षायण को
ही दाक्षि नाम से स्मरण किया है। ग्रतः प्राचीन पढ़ित के अनुसार
दाक्षि ग्रीर दाक्षायण दोनों ही नाम संग्रहकार व्याडि के हैं। इसलिए
संग्रहकार व्याडि पाणिनि की माता का भाई ग्रीर पाणिनि का मामा
ही है, यह निश्चित है। व्याडि पद कौडधादि गण (४।१।६०) में
पढ़ा है, तदनुसार व्याडि की भिनित दाक्षी का नाम व्याडधा भी
है। पाणिनि की माता दाक्षी के लिए व्याडधा का प्रयोग श्रन्यत्र
उपलब्ध नहीं हुगा। इसी नाम परम्परा के अनुसार पाणिनि के नाना
वर्षात् दाक्षी के पिता का नाम व्याडधा।

स्रनुज=पिङ्गल-कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणी के वृत्तिकार यङ्गुरुशिष्य ने वेदार्थदीपिका में छन्दःशास्त्र के प्रवक्ता पिङ्गल को पाणिनि का अनुज लिखा है। ये श्लोकात्मक पाणिनीय की शिक्षा-प्रकाश नाम्नी व्याख्या के रिचयता का भी यही मत है।

१. द्रब्ट्रब्य पूर्वे पृष्ठ १७५-१८०। २. देखिए इसी प्रकरण में वाणिनि गोत्र, पृष्ठ १८८। ३. दाक्षीपुत्रस्य वाणिनेः। १। १। २०॥ ४. क्षोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः। महा० २।३। ६६॥

४. तथा च सूत्र्यते भगवता विज्ञलेन गणिन्यनुजेन 'क्वचिन्नवकाश्चरवारः' (१७) इति परिभाषा । पृष्ठ ७०। ६. ज्येष्ठभातृभिविद्वितो न्याकरणे-ऽनेजस्तत्र भगवान् विज्ञलाचार्यस्तन्मतमनुभाष्य शिक्षां वक्तुं प्रतिज्ञानीते । शिक्षासंग्रह, काशी संस्कृ पृष्ठ ३०४ ।

इस प्रकार पाणिनि के पूरे वंश का चित्र इस प्रकार बनता है-



द्यावार्य—पाणित ने अपने घट्यानुशासन में दो स्थानों पर बहुवचनान्त प्राचायं पद का निदंश किया है। हरदत्त का मत है कि पाणित बहुवचनान्त प्राचाय पद से प्रपने गुरु का उल्लेख करता है। ऐत्रिय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, हारोत धर्मसूत्र, यास्कीय निरुक्त, तित्तिरीय प्रातिशाख्य, ऋत्तन्त्र, पातञ्जल महा-धाध्य, कीटल्य प्रथंशास्त्र, शांखायन कामसूत्र अरेर कामन्दकीय नीतिसार शांदि में बहुवचनान्त प्राचार्य पद का व्यवहार बहुधा मिलता है, परन्तु वह प्रपने गुरु के लिये व्यवहृत हुआ है यह अनि-धिचत है। महाभाष्य में एक स्थान पर कात्यायन के लिये और तीन स्थानों पर पाणिन के लिये बहुवचनान्त प्राचार्य पद प्रयुक्त हुआ है है कथासरित्सागर प्रादि के अनुसार पाणिन के गुरु का नाम

१. प्रच्टा० ७।३।४६॥ दाराध्र२॥ २. ग्राचार्यस्य पाणिनेये ग्राचार्यः स इहाचार्यः, गुक्तवाद् बहुवचनम् । पट० भाग २, पृष्ठ ८२१ ।

३. ३ । २ । ६ ॥ ४. नान्तेवासिने बूयात् ·····नाप्रवक्त्र इत्याचार्याः । ६ । ११ ॥ ५. झाहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिरित्याचार्याः । उद्घृत कृत्यकल्पतरु, ब्रह्मचारीकाण्ड, पृष्ठ ११६ ॥

६. मध्यममित्याचार्याः । ७ । २२ ॥ ७. आदिरस्योदात्तसम इत्याचार्याः । १ । ४६ ॥ ६. वायुं प्रकृतिमाचार्याः । पृष्ठ १ ।

१ नह्याचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति । १ । १ । स्रा० १ ॥ तदेतद-त्यन्तं सन्त्रिःशं वर्तते स्राचार्याणम् । १ । १ । स्रा० २ ॥ इहेङ्गितेन चेष्टितेन महता या सूत्रप्रवन्धेनाचार्याणामभिष्रायो लक्ष्यते ।६।१।३७॥ ८।२।३॥

१०. १। ४ ॥ २। ६ ॥ ३। ४, ४, ७ इत्यादि ३६ स्थानों पर। ११. १।२।२१॥ १।३।७ इत्यादि १० स्थानों पर। १२. छ। ४८॥

'वर्ष' था।' वर्ष का अनुज 'उपवर्ष' था। एक उपवर्ष जैमिनीय सूत्रों का वृत्तिकार था।' एक उपवर्ष घर्मशास्त्रों में स्मृत है।"

हमारे विचार में जीमनीय सूत्र-वृत्तिकार ग्रीर घमंशास्त्रों में
स्मृत उपवयं एक ही है। यह उपवयं जीमिन से कुछ ही उत्तरकालीन
है। ग्रवन्तिसुन्दरीकथासार में वयं ग्रीर उपवयं का तो उल्लेख है,
परन्तु उसमें पाणिनि का उल्लेख नहीं है। ग्रविचीन वैयाकरण
महेरवर को पाणिनि का गुरु मानते हैं, परन्तु इस में कोई प्रमाण
नहीं है। कथासरित्सागर की कथाएं ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी
प्रामाणिक नहीं हैं। ग्रतः पाणिनि के आचार्य का नाम सन्दिग्ध है।
हां, यदि कथासरित्सागर में स्मृत उपवयं भी प्राचीन जीमनीयबृत्तिकार ग्रीर घमंशास्त्रों में स्मृत उपवयं ही हो ग्रीर उसी का भाई
वयं हो तो उसे पाणिनि का आचार्य माना जा सकता है। उस
ग्रवस्था में कथासरित्सागरकार का इन वयं उपवयं को नन्दकालिक
लिखना आन्तिमूलक मानना पड़ेगा। कई ग्राधुनिक विद्वान् भी
पाणिनि का काल नन्द से प्राचीन मानते हैं।

शिष्य = कौश्स - पातञ्जल महाभाष्य ३।२।१० द में एक उदाहरण है — उपसेदिबान कौश्सः पाणिनिम् । इसी सूत्र पर काश्चिका वृत्ति में दो उदाहरण और दिये हैं — अनुविवान कौश्सः पाणिनिम्, उपशुश्चिवान कौश्सः पाणिनिम्। इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि कोई कौश्स पाणिनि का शिष्य या। जैनेन्द्र आदि व्याकरण की वृत्तियों में भी गुरु-शिष्यसम्प्रदाय का इस प्रकार उल्लेख मिलता है। एक कौश्स निरुक्त १।१५ में उद्घृत है। ध

१. ग्रथ वालेन वयंस्य शिष्यवर्गो महानभूत् । तनैकः पाणिनिनाम जरबुद्धितरोऽभवत् ।। कथा० लम्बक १, तरङ्गे ४, क्लोक २०।

२. शाबरभाष्य १ । १ । ४ ।। वेशय, कीशिकसूत्र टीका, पृष्ठ २०७ । सायम, स्वयंभाष्यीकोद्धात पृष्ठ ३४ । प्रपञ्चहृदय पृष्ठ ३८ ।

३. तथा च प्रवरमञ्जरीकारः शिष्टसम्मितमाह — गुद्धाङ्किरो गर्गमये कपयः पटिता ग्राम । ग्रामार्थेकपवर्शार्थं भरद्वाजाः स्युरेव ते । दिविधानिय गर्गास्तानुष्यको महामृति: । प्रमुकम्य श्ववैद्याह्मान् भरद्वाजतया जगो । वीर-मित्रोदय, संस्कारप्रकाश, पृष्ठ ६१३, ६१४ में उद्घृत ।

४. जैनेन्ड ब्यां महानन्दिवृत्ति २ । २ । ५८, ६६ ॥

४. यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थको भवतीति कौत्सः ।

गोभिल गृह्यसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, आयुर्वेदीय कदयपसिंद्ता गौर सामवेदीय निदानसूत्र में भी किसी कौत्स का उल्लेख मिलता है। श्रथवंदेद की शौनकीय चतुरध्यायों भी कौत्सकृत मानी जाती है। एक वरतन्तु शिध्य कौत्स रघुवश १।१ में निर्दिष्ट है। पाणिनि शिध्य कौत्स को भिन्न है। क्यों कि रघुवंश के श्रतिरिक्त जिन प्रन्थों में कौत्स स्मृत है, व सब पाणिनि से पूर्वभावी हैं।

कात्यायन—नागेश के लघुशब्देन्दुशेखर से ध्वनित होता है कि कात्यायन पाणिन का साक्षात् शिष्य है। पतञ्जलि के साक्षात् शिष्य न होने से उसने त्रिमुनि उदाहरण को चिन्त्य यहा है स्रथवा प्रकारान्तर से उपपत्ति दर्शाई है। हमारा भी यही विचार है कि वार्तिककार वरक्षि कात्यायन पाणिनि का साक्षात् शिष्य है। इस विषय पर विशेष कात्यायन के प्रकरण में लिखेंगे।

स्रोक किय—काशिका ६१२११०४ में पाणिनि के शिष्यों को दो विभागों में बांटा है—पूर्वपाणिनीयाः, प्रवरपाणिनीयाः। महा-माध्य ११४११ में पतञ्जलि न भी लिखा है— उभयथा ह्याचार्यण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः, केचिदाकडारादेका संज्ञा इति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति। इस से भी विदित होता है कि पाणिनि के अनेक शिष्य थे और उसने अपने शब्दानुशासन का भी अनेक बार प्रवचन किया था।

देश-पाणिनि का एक नाम शालातुरीय है। जैनलेखक वर्धमान गणरत्नमहोदिध में इस की ब्युत्पत्ति इस अकार दर्शाता है-

श्रलातुरो नाम ग्रामः, सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः तत्र भवान् पाणिनिः।

प्रवृत् - शलातुर ग्राम पाणिनि का अभिजन था।

्पाणिनि ने झब्टाध्यायी ४।३।६३ में साक्षात् शलातुर पद पढ़ कर अभिजन अर्थ में गालातुरीय पद की सिद्धि दर्शाई है। भोजीय सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२१० में 'सलातुर' पद पढ़ा है।

१.३।१०।४॥ २.१।१६।४॥१।२८।१॥ ३.पृष्ठ ११४।
४.२।१,१०॥३।११॥६।१०॥ ४.पूर्व पृष्ठ ६८, टि०३।
६.कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुक्षियः। ७. सब्समीभाव प्रकरण में 'संख्या वंद्येत' सुत्र की ब्यासाः मृतः ६. गण० महो० पृष्ठ १।

श्रभिजन श्रीर निवास में भेद-महाभाष्य ४।३।६० में श्रभिजन श्रीर निवास में भेद दर्शाया है-

प्रभिजनो नाम यत्र पूर्वेरुचितम्, निवासो नाम यत्र संप्रत्युष्यते ।

इस लक्षण के अनुसार शलातुर पाणिति के पूर्वजों का वास-स्थान था, पाणिति स्वयं कहीं अन्यत्र रहता था। पुरातत्त्विवदों के मतानुसार पिष्चमोत्तर सीमा प्रान्तस्थ घटक समीपवर्ती वर्तमः न 'लाहुर' ग्राम प्राचीन शलातुर है।

श्रष्टाध्यायी के 'उदक् च विपाशः,' वाहीकग्रामेम्यश्च' इत्यादि सूत्रों तथा इनके महाभाष्य से प्रतोत होता है कि पाणिनि का वाहीक देश से विशेष परिचय था। अतः पाणिनि वाहीक देश वा उसके अतिसमीप का निवासी होगा।

तपःस्थान—स्कन्द पुराण में लिखा है कि पाणिनि ने गोपर्वत पर तपस्या की थी और उसी के प्रभाव से वैयाकरणों में प्रमुखता प्राप्त की थी।<sup>3</sup>

सम्पन्नता — पाणिनि का कुल अत्यन्त सम्पन्न था। उसने अपने पान्दानुशासन के अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये भोजन का प्रवन्य कर रक्ला था। उसके यहां छात्र को विद्या के साथ-साथ भोजन भी प्राप्त होता था। इसी भाव को प्रकट वाला 'ओदन-पाणिनीयाः' उदाहरण पतञ्जिल ने महाभाष्य १।१।७३ में दिया है। कािश्वाका ६।२।६६ में वामन ने पूर्वपदान्तोदात 'ओदनपाणिनीयाः' यह उदाहरण निःदार्थ में दिया है। इसका अर्थ है—'ओदनप्रधानाः पाणिनीयाः' अर्थात् जो श्रद्धा के विना केवल प्रोदनप्रधित के लिये पाणिनीय शास्त्र को पढ़ता है, वह इस प्रकार निन्दावचन को प्राप्त होता है।

मृत्यु-पाणिनि के जीवन का किञ्चित्मात्र इतिवृत हमें जाते नहीं। पञ्चतन्त्र में प्रसंगवण किसी प्राचीन धन्य से एक ब्लोक उद्घृत किया है, जिसमें पाणिनि जैमिनि और पिजूल के मृत्यु-कारणों का

<sup>ा.</sup> मध्या मा १ । ७४ । २. मध्या ४ । १ । ११७ ॥

रे. गोपर्वनिर्मित स्थानं शम्भोः प्रस्थापितं पुरा । । यत्र पाणिनिना सेभे वैयाकरियकापता ॥ अरुणाचल माहात्म्य, उतरार्ध २ । ६८, वगवासी संस्क ।

उल्लेख है। वह श्लोक इस प्रकार है-

सिहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः, मीशांसाकृतमुग्ममाय सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम् । छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्, प्रजानावृतचेतसामतिक्वां कोऽर्थस्तिरङ्कां गुणैः ॥

इससे विदित होता है कि पाणिनि को सिंह ने मारा था। वैया-करणों में किंवदन्तो है कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी। मास और पक्ष का निश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक त्रयोदशी को अनध्याय करते हैं। यह परिपाटो काशी आदि स्थानों में हमारे अध्ययन काल तक वर्तमान थी।

धनुज = पिङ्गल को मृत्यु — पञ्चतन्त्र के पुर्व उद्घृत श्लोक के तृतीय चरण में लिखा है — पिङ्गल को समुद्रतट पर मगर ने निगल लिया था।

पाणिनि की महत्ता—श्राचार्य पाणिनि की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि उस के दोनों पाणिनि श्रौर पाणिन नाम गोत्ररूप से लोक में प्रसिद्ध हो गए। श्रयांत् उसके वंशजों ने अपने पुराने गोत्र नाम के स्थान पर इन नए नामों का व्यवहार करने में अपना अधिक गौरव समभा।

पाणिनि गोत्र—बौबायन श्रौत सूत्र प्रवराध्याय (३) तथा मत्स्य पुराण १६७। १० के गोत्रप्रकरण में पाणिनि गोत्र का निर्देश है।

१. पञ्चतन्त्र, भित्रसंप्राप्ति इलोक ३६, जीवानग्द संस्क० । चकदत्तविर-चित चिकित्सासंग्रह् का टीकाकार निर्चुलकर (मं० ११६७-११७ = सन् १११०-११२७) इस इलोक को इस प्रकार पढता है — तदुक्तम्-छन्दोज्ञाननि-धि जयान मकरो बेलातट पिङ्गलम्, सिंहो व्याकरणस्य कर्त्तु रपहरत भाणान् प्रियान् पाणिने: । मीमांसाकृतमुःमगाय तरसा हस्ती वने जैमिनिम्, सज्ञानाव्-वचेतसामतिक्यां कोऽयंस्तिरक्चां गुणै: ॥ इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटंलीं जून १६४७ पृष्ट १४२ में उद्धृत ।

२. पैञ्जलायनाः वैहीनरयः, .....काशकृत्सनाः, पाणिनिविविधिकि ..... धापिशलयः । बी० श्रौ० ॥ पाणिनिविधैक्व श्यार्थेयाः सर्वे एते प्रकीर्तिताः । मस्त्य पुराण ॥

पाणित गोत्र—वायु पुराण ६१।६६ तथा हरिवंश १।२७।४६ में

पाणिन गोत्र स्मृत है।

पाणिनि की म्रतिप्रसिद्धि—काशिकाकार ने २।१।६ की वृत्ति में दितपाणिनि तत्पाणिनि और २।१।१३ की वृत्ति में म्राकुमारं यशः पाणिने: उदाहरण दिए हैं। इन से स्पष्ट है कि पाणिनि की यशः पताका लोक में सबंत्र फहराने लग गई थो।

पंज्ञलोपनिषद्-पिज्ञल नाम से सम्बद्ध एक पेज्ञलोपनिषद् भी

है, परन्तु हमें वह नवीन प्रतीत होती है।

पेङ्गलो कल्प-यह कल्प शाकटायन व्याकरण ३।१।१७५ की ग्रमीघा और चिन्तामणि वृत्ति में स्मृत है।

पंङ्गलायन गोत्र—बौधायन श्रीत प्रवराध्याय ३ में पेङ्गलायन गोत्र का भी निदंश उपलब्ध होता है। यह गोत्र पाणिनि पनुज पिङ्गल के पुत्र से प्रारम्भ हुआ अथवा किसी प्राचीन पेङ्गलायन से,

यह विचारणीय है।

पंजन्तायनि-बाह्यण-बीघायन श्रौत २१७ में पंजनायनि बाह्यण का पाठ उद्धृत है। वह किसी प्राचीन पंजनायन प्रोक्त है। इस में णिनि प्रत्यय होकर पंजनायनि बाह्यण प्रयोग निष्यन्त हुआ है। पुराण-प्रोक्त पंजनाकित्व का हम ऊपर निर्देश कर चुके है। पाणिन-अनुज पिजन के पौत्र तक बाह्यणग्र थों का प्रवचन होता रहा, इस में कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक व्यास के शिष्यों प्रशिष्यों हारा वेद की अन्तिम शाखाओं श्रौर बाह्यण ग्रन्थों के प्रवचन का प्रश्न है, वह अधिक से अधिक भारत युद्ध से १०० वर्ष पूर्व से १०० वर्ष

१. सम्रवः पाणिनश्चैव धानजप्यास्तर्थव च । वायु । यहां 'धानञ्जयास्तर्थव'
पाठ शुद्ध प्रतीत होता है । २. काशिकाकार ने प्रयम उदाहरणों का
धर्ष किया है — पाणिनिशस्त्रों लोके प्रकाशते । प्रन्तिम उदाहरण का सर्थ नहीं
किया । कई विद्वानों का विचार है कि इस का सर्थ 'वालकों प्यन्त पाणिनि
का यश व्याप्त हो गया, ऐसा है । हमारा विचार है 'प्राकुर्मार्य धर्मात् 'दक्षिण में कुमानी प्रन्तरीय प्यन्त पाणिनि का यश पहुंच गर्या डोना
धर्मिक संगत है । ३. देखो पूर्व पृष्ठ १८८ टि॰ २ ।

४. श्राप्येको गाँ दक्षिणां दद्यादिति पैञ्जलायनिवाहाणं भवति ।

४. पुराणप्रोक्तेषु बाह्मणकल्पेषु । अव्दाक ४ । ३ । १०४ ।।

परचात् तक माना जाता है। यतः वीधायन श्रीत में स्मृत पैज्जला-यनिब्राह्मण पिज्जल पौत्र पैज्जलायनि प्रोक्त नहीं हो सकता यह स्पष्ट है।

#### काल

भारतीय प्राचीन आर्ष वाङ्मय और उसके अतिशाचीन इतिहास को स्रावक से अधिक अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए बद्धपरिकर पाश्चात्य विद्वानों ने पाणिनि का समय ७ वी शती ईसा पूर्व से लेकर ४ थी शती ईसा पूर्व अर्थात् ६४७ वि० पूर्व से २४६ विकम पूर्व तक माना है। पूर्व सोमा गोल्डस्ट्रकर की है और अन्तिम सीमा बैवर और कीथ द्वारा स्वीकृत है। मास्तीय प्राचीन इतिहास के में पाश्चात्य मत, जिसकी मूल भित्ति सिकन्दर और चन्द्रगुप्त मौये को काल्पनिक समकालीन मानना है, को अपरीक्षितकारक के समान भ्रांख मुद्द कर मानने वाले अंग्रेजी पढ़ अनेक भारतीय भी स्वीकार करते हैं। पाणिनि के काल निजय के लिए पाश्चात्य और उन के भारतीय धनुयायी जिन प्रमाणों का उल्लेख करते हैं, उनमें निम्न प्रमाण मुख्य हैं—

१—आयंगञ्जुश्रीमूलकरप में लिखा है—महापद्य नन्द का मित्र एक पाणिनि नाम का माणव था।

२ - कथासरित्सागर में पाणिति को महाराज नन्द का सम-

कालिक कहा है।

३—बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले श्रमण गन्द का निर्देश पाणिनि के कुमारः श्रमणादिभिः (२।१।७०) सूत्र में मिलता है।

t. इस का प्रधान कारण यहूदी ईसाईमत का पश्चपात है। इस के लिये देखी पंठ भगवद्दत कृत 'Western Indologists : A Study In Motives'.

२. सिकन्दर का प्राक्रमण चन्द्रगुप्त मीयं के समय नहीं हुन्ना । इन बोनों की समकालीनता असमूलक है। भगस्थनीज के अवशिष्ट इनिवृत्त से भी इनकी समकालीनता कथिन्चत भी सिद्ध नहीं होती, अपितु इसका विरोध विस्पष्ट है। इस तथ्य के परिज्ञानाय देखिए पं भगवहत्तजी एत 'भारतवर्ष का बृहद् इतिहास' भाग १, पृष्ठ व्यवस्थित, दिल सं ।

<sup>»</sup> तस्याध्यन्यतमः सस्यः वाणिनिनर्शन माणवः । · · · · · · · · ·

४ क्या॰ सम्बद्ध १, तरंड्स ४ । 'क र प्रकार मा के हु तम्बन्ध । प्र

४ - बुद्धकालिक मंसलि गोसाल नाम काम के आचायं के लिए प्रयुक्त संस्कृत भस्करी शब्द का साधुद्व पाणिनि ने मस्करमस्करिणी

बेण्यात्रकाजकयोः (६।१ १४४) सूत्र में दर्शाया है।

४—सिकन्दर के साथ युद्ध में जूभने वाली और उसे पराजित कर के वापस लौटने को बाध्य करने वाली क्षुद्रक मालवों की सेना का उल्लेख पाणिनि ने खण्डिकादि गण (४।२।४४) में पठित क्षुद्र-कमालवात् सेनासज्ञायाम् गणसूत्र में किया है, ऐसा वैवर का मत है।

६— ग्रव्टाध्यायो ४। १। ४६ में यवन ग्रव्ट पटित है। उसके भाषार पर कीथ लिखना है कि पाणिनि निकन्दर के भारत माकमण

के पीछे हमा।

७ - राजशेखर ने काव्यभीमांसा में जिस अनुश्रृति का उल्लेख किया है उसके अनुसार पाटलियुव में होने वाली शास्त्रकार-परीक्षा में उत्तीण होकर वर्ष, उपवष, पाणिनि, पिङ्गल और व्याडि ने यशोलाभ प्राप्त किया था। पाटलियुव की स्थापना महाराज उदयी ने कुसुमध्द के नाम से की थी।

ये हैं संक्षेत्र से कितपय मुख्य हेतु. जिन के जाबार पर पाणिनि का काल ४ थी शती ईसा पूर्व तक खींच कर स्थापित किया जाता है।

अब हम संक्षेप से इन हेनुयों की परीक्षा करते हैं-

१—बौद्ध ग्रन्थों के श्रध्ययन से यह विस्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय व्यक्तिगत विभिष्ट नाभों के स्थान पर प्रायः गोत्र नामों का व्यवहार करने का परिचलन था। हम पूर्व (पृष्ठ १८८) लिख चुके हैं कि पाणिनि भी एक गोत्र है। श्रतः मञ्जु श्रोमूलकरूप में किसी पाणिनि नाम वाले माणव का महापद्य के सखा रूप में उल्लेख मात्र से विना विशिष्ट विशेषण के यह कैसे स्वोकार किया जा सकता है कि यह पाणिनि शास्त्रकार पाणिनि ही है।

१. श्रूयते च पाटिनपुत्रे शास्त्रकार-परीक्षा — 'सत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिनि पिङ्गलाविह व्यादिः । वरक्ष्विपतञ्जली इह परीक्षिताः क्याति-मृपज्ञमु:। स० १० ।

२. वायु पुराण ६६।३१८।। विशेष पतञ्जलि के प्रकरण में देखें।

३. पारचात्यः मतः में दिए जाने वाले हेनुमों के लिए डा॰ बासदेवशरण प्रयुवाल का 'पाणिनि कालीन भारतवर्ष' सन्भाय द देखें।

प्राचीन परिपाटी को विना जाने ऐसी ऊटपटांग कल्पनाओं के आधार पर अनेक व्यक्ति बौद्ध प्रन्थों में गोत्र नाम से अभिहित आश्वलायन आदिकों को ही वैदिक वाङ्मय के विविध ग्रन्थों के रचियता कहने का दुस्साहस करते हैं। इसके विपरीत बौद्ध ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर तथागत बुद्ध के साथ धमंचर्चा करने वाले वेद-वैदाङ्ग पारग विद्वानों का जो वर्णन उपलब्ध होता है, उससे तो वेदाङ्गों की सत्ता तथागत बुद्ध के काल से बहुत पूर्व स्थिर होती है।

२ — कथासरित्सागर के रचियता को भी बौद्धकालिक गोत्र नाम ध्यवहार के कारण आन्ति हुई है और इसीलिए उसने पाणिनि और बरुशचि को नन्द का समकालिक लिख दिया है। इस आन्ति की पुष्ट वार्तिककार वरुशचि को कौशाम्बी निवासी लिखने से भी हाती है। कौशाम्बी प्रयाग के निकट है। पत्तक्विल महाभाष्य में वार्तिककार को स्पष्ट शब्दों में दाक्षिणास्य कहता है। इस विरोध से स्पष्ट है कि कथासरित्सागर की कथाओं के आधार पर किसी इतिहास की कल्पना करना नितान्त चिन्त्य है।

इतना ही नहीं. पाण्चात्य ऐतिहासिकों ने तो महापद्य नन्द का काल भी बहुत अर्वाचीन बना दिया है। भारतीय पौराणिक काल गणनानुभार, जो उत्तरोत्तर शोध द्वारा सत्य सिद्ध हो रही है, नन्द का काल विकम से पन्द्रह सोलह सौ वर्ष पूर्व है।

३—यदि श्रमण शब्द का व्यवहार बौद्ध साहित्य में ही, धौर वह भी देवल बौद्ध परिवाजकों के लिए होता तो उस के धाधार पर कथिचत् पाणिन को बौद्ध काल में रखा जा सकता था, परन्तु श्रमण शब्द तो तथागत बुद्ध से सेंकड़ों वर्ष पूर्व प्रोक्त णतपथ बाह्मण १४। ७।१।२२ तैन्तिरीय ग्र रण्यक २।७।१ में भी उपलब्ध होता है। सभी व्याख्याकारों ने श्रमण शब्द का अर्थ परिवाद सामान्य किया है।

श्रष्टाध्यायी (२ १ १ ७०) में निद्या कुमारश्रमण: में कुमार शब्द बालक का बाचक नहीं है, श्रिषतु अकृत-विवाह (कुंबारे) का वाचक है। जैसे वृद्धकुमारी में कुमारी शब्द कुंबारी के लिये प्रयुक्त है। श्रतः कुमारश्रमण वे परिवाजक कहाते हैं जो ब्रह्मचर्य से ही सन्यास ग्रहण करते हैं।

१. लग्बक १. तरङ्ग ४। २. त्रियतदिता दाक्षिणात्याः । महा० १ । १. मा० १ । ३. द० — वृद्धकुमारी न्याय, महाभाष्य ८। २।३॥

४—यदि तुष्यतु दुर्जनः न्याय से अष्टाध्यायी में प्रयुक्त मस्करी शब्द को मंखिल शब्द का संस्कृत रूप मान भी लें तो मस्करिन् में प्रयुक्त मस्वयंक इनि प्रत्यय का कोई प्रथं न होगा और न उस का मूलभूत वेण्वाचक मस्कर शब्द के साथ नोई संबंध होगा। इतना ही नहीं, यदि पाणिनि की दृष्टि में मस्करी शब्द मंखिल गोसाल का ही वाचक था तो उस के अथनिदंश के लिए पाणिनि ने सामान्य परिवाजक पद का निदंश क्यों किया?

बस्तुतः मस्करी शब्द का संबन्ध वेणुवाचक मस्कर शब्द के साथ ही है। इसीलिए पाणिनि से पूर्ववर्ती ऋक्तन्त्रकार ने मस्करो वेणुः (अ।७१६) सूत्र में मस्कर शब्द का ही निर्देश किया और उसी से मस्करो को गतार्थ माना। पतञ्जलि को मा कृत कर्माणि' व्याख्या मस्करी ग्रहण के आनर्थवय' के प्रत्याख्या के लिए प्रौढिवाद मात्र है। यदि इस व्याख्या को प्रामाणिक भी माना जाए, तब भी मस्करी को मूल वेणुवाचक मस्कर शब्द ही होगा। उस का ग्रथं भी है— मा कियतेऽनेनेति। बिस से अनर्थं एप कर्मों का निषेध होता है वह मस्कर वेणु ग्रथांत् दण्ड। और इसी मा कर = मस्कर निर्वचन को मानकर पाणिनि ने सुडागम का विधान किया है। वस्तुतः मस्कर श्रीर मस्करो दोनों पद मस्क गती धातु से निष्यन्त है।

वास्तविक स्थिति तो यह है कि मस्करी को मंखलि का संस्कृत रूप मानना ही भ्रान्तिमूलक है। महाभारत में निर्दिष्ट मिद्ध ऋषि। के कुल में उत्पन्न होने से ही मिद्धिल का मंखलि उपभ्रंश बना है।

<sup>,</sup> १. माकृत कर्माणि शान्तियः श्रेयसी । महाभाष्य ६।१।१६ ।।

२. मस्किरिग्रहणं शक्यमकर्तुं म् । कथं मस्करी परिवाजक इति ? इनिनैव मत्त्वर्थीयेन सिद्धम् । मस्करोऽस्यास्तीनि मस्करी ।

३. क्षीर्रवामी, समरटीका २ । ४ । १६१ ॥

४, यह षातु पाणिनीय धातुपाठ के प्राच्य उदीच्य सादि सभी पाठों में पिटत है। १. मस्क ने बाहुलकाद सरः। शब्दकल्पद्रद्रुम, भाग ३, पृष्ठ ६५१। इसी प्रकार 'सरिनि' प्रत्यय होकर मस्करिन्। यहा—मस्कते इति मस्कः; सन्। तस्मान्मत्वर्थीयो रः, मस्करः, पुनस्तस्मान्मत्वर्थीय इनिः मस्करिन्। ६. मिह्नु ऋषि की कथा महाभारत शान्तिपूर्व स० १७७ में।

मत एव भगवती सूत्र (१४) मादि में मंखलि को मंख का पुत्र कहना' युक्त है। जैनागमों में गोसाल को मंखलिपुरा भी है कहा।

५ — वैवर के मत की घालोचना तो पाश्चात्यमतानुगाभी डा॰ वासुदेवशरण ग्रग्नवाल ने ही भले प्रकार कर दी है, अतः उस का पहां पुनः लिखना पिष्टपेषणवत् होगा।

६—'यवनानी' शब्द पर लिखते हुए डा॰ वासुदेवशरण ध्रवाल में भी स्पष्ट लिखा है कि भारतीय सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भी यवन जाति से परिचित थे।

यवन जाति के विषय में हम इतना और कहना चाहते हैं कि यवन जाति मूलत: ग्रभारतीय नहीं है। यवन महाराज ययाति के पुत्र के वंशज हैं। महाभारत के स्पष्ट लिखा है—

यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोस्तु यवनाः स्मृताः ।"

यह तुरंसु की सन्तित बृहत्तर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर निवास करती थी। ब्राह्मणों के घदशंन धौर धमंक्रिया के लोग के कारण ये लोग म्लेच्छ बन गए। ये लोग यही से प्रवास करके पश्चिम में गए धौर इन्हीं के यवन नाम पर उस देश का नाम भी यवन = यूनान पड़ा।

इस ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार न करके किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में यवन शब्द के प्रयोग मात्र से उसे सिकन्दर के आक्रमण से पीछे का बना हुआ कहना दुराग्रह मात्र है।

७—शव शेष रहती है राजशेखर द्वारा उद्घृत अनुश्रुति । अनु-श्रुति इतिहास में तभी तक प्रमाण मानी जाती है, जब तक उसका प्रत्यक्ष बलवत् प्रमाण से विरोध न हो । विरोध होने पर अनुश्रुति

१. पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृष्ठ १७६।

२. पाणिन कालीन मारतवर्ष, पृष्ठ ४७६। ३. पाणिनि कालीन मारतवर्ष, पृष्ठ ४७४-४७६। ४. मादि वर्ष १३६। २; कुम्मघोण सं ।

४. मनु १०।४६,४४।। इन्हीं यवनों के एक प्राततामी राजा 'कालयवन' का जब श्रीकृष्ण ने किया था। इस के विषय में प्रत्वेक्ष्मी लिखता है— 'हिन्दुधों में कालयवन नाम का एक संवत् प्रचलित है। ..... वे इसका सारम्भ वत द्वापर के घन्त में मानते हैं। इस यवन ने इनके धर्म धौर देव वर बड़े प्रत्याकार किये थे।

अनुश्रुतिमात्र रह जाती है। इस के साथ ही यह भी ध्यान रहे कि राजशेखर प्रति-प्रविचित्र वन्यकार है। उस काल तक पहुंचते-पहुंचते प्रमुश्रुति का रूप ही परिवर्तित हो गया। उस के लेखानुसाव तो पतञ्जिल भी पाणिति का समकालिक बन जाता है। अतः राजशेखर की अनुश्रुति अप्रमाण है।

अब शेष रह जाता है महाराज उदयी के द्वारा पाटलितृत्र का बसाना। इस के विषय में हम पतञ्ज्ञील के प्रकरण में विस्तार है लिखेंगे।

डाक्टर वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने पाणिनि कालीन भारतवर्थ में गोल्डस्टूकर प्रादि के मतों का प्रत्याख्यान करके पाणिनि का समय मन्द के काल में ईसा पूर्व ४ थी शती माना है। अब हम उसकी विवेचना करते हैं—

१. पहले हम उस प्रमाण को लेते हैं जिस का निर्देश स्वमत से विरुद्ध होने के कारण पाइचात्य विद्वानों और उनके अनुयायियों ने जान बूक्त कर उपस्थित नहीं किया । वह है पाणिनि द्वारा निर्वाणोऽकाते (८।१।५०) सूत्र में निर्दिष्ट निर्वाण पद। वैयाकरण इस सूत्र का उदाहरण देते हैं—

निर्वाणोऽग्निः, निर्वाणः प्रदीपः, निर्वाणो भिस्ः। इन में निर्वाण पद का सर्थ है—'शान्त होना'।

पाश्चात्य मतानुसार यदि पाणिनि तथागत बुद्ध से उत्तरकालीन होता तो बौद्ध साहित्य में निर्वाण शब्द का जो प्रसिद्ध मोक्ष अयं है, उस का वह उल्लेख प्रवश्य करता। जो पाणिनि मंसिल गोसाल ध्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त 'मस्करो शब्द का उल्लेख कर सकता है (पाश्चात्यमतानुमार), वह बौद्ध साहित्य में प्रसिद्धतम निर्वाण पद थे अयं का निर्देश न करे, यह कथमपि सम्भव नहीं। इसलिए पाणिनि हारा बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध निर्वाण पद के अयं का उल्लेख न होने से पाश्चात्यसरणि-अनुसार ही यह सिद्ध है कि पाणिनि तथागत बुद्ध से पूर्ववर्ती है।

कालविवेचन में बाह्यसाक्ष्य अपना का स्थान होता ही है तथापि अन्तःसाक्ष्य का महत्त्व सर्वोपरि होता है धीर यह महत्त्व उस

४. पूर पृष्ठ १६१ टि॰ १ देखिए।

ध्रवस्था में ध्रीर भी बढ़ जाता है जब वाह्यसाक्ष्य और धन्तःसाक्ष्य में विरोध हो। धन्तरङ्गं बलीयो भवति यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अतः हम पाणिनि के काल निणय के लिये धन्तःसाक्ष्य उपस्थित करते हैं।

#### श्रन्तःसाध्य

श्रव पाणिनि के काल-विवेचन के लिए अण्टाध्यायी के उन श्रन्तः-साक्ष्यों को उद्घृत करते हैं, जिनका निर्देश श्राज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। यथा—

२, यह सर्ववादी सम्मत है कि तथागत बुद्ध के काल में संस्कृत भाषा जनसाधारण की भाषा नहीं थी। उस समय जनसाधरण में पालि भीर प्राकृत भाषाएं ही व्यवहृत होती थीं। इसीलिए तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने मतों के प्रचार के लिए संस्कृत के स्थान में पालि और प्राकृत भाषाओं का आश्रय लिया। इसके विप-रीत पाणिनीय अध्दाध्यायी में शतशः ऐसे प्रयोगों के साधुत्व का उल्लेख मिलता है, जो नितान्त ग्राम्य जनता के व्यवहारोपयोगी हैं। यथा—

क—शाक वेचने वाले कूजड़ों द्वारा विकय के लिए मूली, पालक, मेथी, घनिया, पोदीना भ्रादि-भ्रादि की बांधी गई मुट्ठी भ्रथवा गड़ी के लिए प्रमुक्त होने वाले मूलकपणः, शाकपणः भ्रादि शब्दों के साधुत्वबोधन के लिए एक सूत्र है—

#### नित्यं पणः परिमाणे । ३ । ३ । ६६ ॥

इस सूत्र से बोधित शब्द विशुद्ध दैनन्दिन के व्यवहारोपयोगी हैं, साहित्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं हैं।

ख—वस्त्र रंगने वाले रंगरेओं के व्यवहार में आने वाले माञ्जिक ठिम् काषायम् लाक्षिकम् आदि शब्दों के साधुरव ज्ञापन के लिए पाणिनि ने निम्न सूत्र पढ़े हैं—

तेन रक्तं रागात् । लाक्षारोचनाट्टक् । ४। २। १, २॥

ग-पाचकों के (जो कि पुराकाल में शुद्र ही होते थे') व्यवहार में ग्राने वाले दाधिकम् ग्रीदिश्वत्कम् लवणः सूपः आदि प्रयोगों के लिए पाणिनि ने ४।२।१६-२० तथा ४।४।२२-२६ दस सूत्रों का विद्यान किया है।

१. मार्याधिव्यता वा बूदा: सस्कर्तार: स्युः । माप॰ ममृं २।२:२।४।

 ध – कृषकों के व्यवहारोपयोगी विभिन्न प्रकार के वान्योपयोगी क्षेत्रों के वाचक प्रयङ्गवीनम्, बंहेयम्, युव्यम्, तिल्यम्, तैलीनम् प्रादि प्रयोगों के लिए ५। २। १-४ चार सूत्रों का प्रवचन किया है।

ङ—शूद्रों के ग्रिमवादन प्रत्यिभवादन के नियम का उल्लेख

दे। रादर में किया है।

इन तथा एतादृश धन्य अनेक प्रकरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में संस्कृत लोकव्यवहाय जनसाधारण की भाषा थी।

कीय की सत्योक्ति कीय ने ग्रपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में ग्रष्टाच्यायों के उपयुक्त जनसाघारणोपयोगी शब्दों का निर्देश करके यह स्वीकार किया है कि पाणिनि के समय संस्कृत बोल-चाल

की भाषा थी।

३. पाणिनि की प्रष्टाध्यायों से तो यह भी पता चलता है कि संस्कृत भाषा केवल जनसाधारण की ही भाषा नहीं थी, अपितु जनसाधारण बेदिक भाषावत् लोकभाषा में भी उदात्त प्रनुदात्त स्विरित स्वरों का यथावत् व्यवहार करते थे। पाणिनीय प्रष्टाध्यायों के वे सब स्वर-नियम ग्रीर स्वरों की दृष्टि में प्रत्ययों में सम्बद्ध प्रनुबन्ध, जिन का संबन्ध केवल वैदिक भाषा के साथ ही नहीं है, इस तथ्य के जवलन्त प्रमाण हैं। पुनरिष हम पाणिनि के दो ऐसे पूत्र उपस्थित करते हैं, जिन का सम्बन्ध एक मात्र लोकभाषा से है। यथा—

# क—विभाषा भाषायाम्। ६।१।१८१॥

इस सूत्र के अनुसार भाषा अर्थात् लौकिक संस्कृत के पञ्चिभः सन्तिभः तिस्भिः चतस्भिः आदि प्रयोगों में विभक्ति तथा विभक्ति से पूर्व अच् को विकल्प से उदात्त बोला जाता था।

ब—उदक् च विपातः। ४।२।७४॥

इस सूत्र द्वारा विपाश = ज्यास नदी के उत्तर कूल के कूपों के लिए प्रयुक्त होने वाले दात्त: गौप्त: प्रयोगों के लिए सन् प्रत्यय का

११-१३। इसके विपरीत भारतीय विद्वान प्रभी तक यही विश्वते हैं कि संस्कृत कभी बोलवाल की व्यावहरिक भाषा नहीं थी। द० वाचः वित् गौरेखा कृत संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४० (सन् ११.१६)।

विधान किया है। दक्षिण कूल के कूपों के लिए भी दात्तः गौष्तः धादि पद ही प्रयुक्त होते हैं, परन्तु उनमें धूण् प्रत्यय होता है। ध्रत्र् धौर अप प्रत्ययों का पृथक् विधान केवल स्वरभेद की दृष्टि से ही किया गया है। उत्तर कूल के दार्चः गौष्तः प्रयोग धायुदात्त प्रयुक्त होते थे। अतः उनके लिए पाणिनि ने ध्रत्र प्रत्यय का और दक्षिण कूल के दानः गौष्तः अन्तोदात्त बोले जाते थे, इसलिए उनके लिए ध्रण् प्रत्यय का विधान किया।

यदि पाणिनि के समय उदात्तादि स्वरों का जनसाधारण की भाषा में यथार्थ उच्चारण प्रचलित न होता तो पाणिनि ऐसे सूक्ष्म नियम' बनाने की कदापि चेष्टा न करता। पाणिनि के उत्तर काल में लोकभाषा में स्वरोच्चारण के लोप हो जाने पर उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने स्वरविशेष की दृष्टि से पाणिनि द्वारा विहित प्रत्ययों के वैविध्य को हटा दिया।

हमने वैदिक स्वर-मीमांसा ग्रन्थ के 'स्वरों का लोप' प्रकरण में लिखा है कि कृष्ण द्वैपायन के शिष्य प्रणिष्यों के शासा अवचन काल में स्वरोच्चारण में कुछ-कुछ शैथिल्य आने लग गया था। अतः लोक भाषा में व्यविद्धियमाण स्वरों का यथावत सूक्ष्म दृष्टि से विधान करने वाले आचाय पाणिनि का काल ग्रन्तिम शासा प्रवचन काल से अनितदूर ही होना चाहिए। ग्रन्तिम शासा प्रवचन काल मिक से ग्रियक भारत युद्ध (३१०० वि० पूर्व) से १०० वर्ष उत्तर तक है। ग्रतः पाणिनि का काल भारत युद्ध से २०० वर्ष से अधिक ग्रवाचीन नहीं हो सकता।

४-पाणिनि के काल पर प्रकाश डालने वाला एक सूत्र है-योगप्रमाणे च तदभावेऽवर्शनं स्थात् । २ । १ । ५१ ॥

इस सूत्र का प्रभिन्नाय यह है यदि पञ्चालाः प्रज्ञाः वज्ञाः भगधाः प्रादि देशवाची शब्दों की प्रवृत्ति का निमित पञ्चाल प्रज्ञ बज्ज मगध नाम वाले क्षत्रिय हैं प्रथति इन नाम वाले क्षत्रियों के निवास के कारण उस उस प्रदेश के ये नाम प्रसिद्ध हुए, ऐसा पूर्वा-चार्यों का मत माना जाए तो इन नाम वाले क्षत्रियों के उस उस

१. स्वरे विशेषः । महती सूक्ष्मेकिका वतंते पूत्रकारस्य । काश्विका ४ । ६ । ७४ ॥ १. वैदिक-स्वर-मीमांसा पृष्ठ ६१, ६२; वि॰ सं०।

प्रदेश में अभाव हो जाने पर उन उन क्षत्रियों के निवास के कारण हन उन देशों के लिये व्यवहार में प्राने वाले पञ्चाल घादि शब्दों का व्यवहार भी समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि जब उन उन नाम वाले क्षत्रियों का उन उन अदेशों से संबन्ध ही न रहा, तब तत्संबन्धनिमित्तक शब्दों का प्रयोग भी न होना चाहिए। परन्तु उन उन नाम वाले क्षत्रियों के नाश हो जाने पर भी तत्तत् प्रदेशों के लिए पञ्चाल घादि शब्दों का प्रयोग लोक में होता है। घतः इन देशवाची शब्दों को तत्तत् नाम वाले क्षत्रियों के निवास के कारण नहीं मानना चाहिए। अपितु इन्हें रूढ संज्ञा शब्द स्वीकार करना चाहिए।

भागतीय इतिहास एवं प्राचीन व्याकरण प्रन्य जिन की ओर पाणिनि का संकेत है। इस बात के प्रमाण हैं कि पञ्चालाः सङ्गाः कड़्नाः आदि देश नाम तत्तत् क्षत्रिय वंशों के निवास के कारण ही प्रसिद्ध हुए थे।

प्रव हमें पाणिनीय उक्ति के आधार पर यह देखना होगा कि भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसा काल कब कब प्राया, जब सतियों का बाहुत्येन उन्मूलन हुआ। इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्रित्यों का इस प्रकार का उन्मूलन तीन बार हुमा। प्रथम बार दाशरिय राम से पूर्व जामदान्य परशुराम द्वारा, द्वितीय बार सर्व-स्त्रान्तकृत् भारत युद्ध द्वारा प्रोर तृतीय बार सर्वस्त्रान्तकृत् नन्द दिरा।

इन में से प्रथम बार की स्थिति की धोर पाणिनि का संकेत नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि पाणिनि निश्चय ही भारत युद्ध काल का उत्तरवर्ती है। तृतीय बार सबं क्षत्रों का विनाश नन्द ने किया या, यह उस के सबंक्षत्रान्तकृत् विशेषण से ही स्पष्ट है। डा० वासु-देवशरण ध्रयवाल इसी नन्द काल में पाणिनि को मानते है। ध्रव विचारना चाहिए कि यदि पाणिन के काल में ही नन्द ने पञ्चालादि क्षत्रियों का उन्मूलन किया हो तो पाणिनि उसी काल में उक्त सूत्र की रचना नही कर सकता, क्योंकि क्षत्रविनाश के समकाल ही सस्य

१. कृष्ण द्वैपस्पन क्यास ने भारत-युद्ध के लिये 'सर्वेक्षजान्तकृत्' शक्य का प्रयोग किया है।

२. नन्द को भी इतिहास में सबंक्षान्तकृत् माना नवा है।

निवास: ग्रादि संवन्ध ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। उस सम्बन्ध ज्ञान के ग्रभाव के लिए न्यून। तिन्यून दो तीन सो वर्ष का काल ग्रपेक्षित है। जिस के द्वारा पञ्चाल आदि देशों से उत्सन्न हुए क्षत्रियों का उस देश के साथ तस्य तिवास: रूप सम्बन्धज्ञान मिट जाए। ऐसी ग्रवस्था में पाणिनि को नन्द से न्यूनातिन्यून २०० वर्ष पश्चात् मानना होगा। ऐसा मानने पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा खड़ा किया गया। ऐतिहासिक प्रासाद लड़खड़ा जायगा। अत: यह काल उन्हें भी इटट नहीं दो सकता। हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिनीय घट्टाच्यायी के अनुसार पाणिनि के काल में न कवल संस्कृत भाषा ही जनसाधारण की भाषा थी, ग्रपिनु उस में उदात्त ग्रादि स्वरों का सूक्ष्म उच्चारण भी होता था। नन्द ग्रथवा उस से उत्तार काल में पाणिनि द्वार। बोचित संस्कृत भाषा की वह स्थित नहीं थी, उस समय जनसाधारण में प्राकृत भाषाग्रों का ही बोलवाला था। अत: पाणिनि नन्द का समकालिक कदापि नहीं हो सकता। यदि हटधर्मी से यही मन्तव्य स्वीकार कदापि नहीं हो सकता। यदि हटधर्मी से यही मन्तव्य स्वीकार किया जाए तो पाणिनि के अन्तःसाक्ष्य से महान् विरोध होगा।

प्रव रह जाता है द्वितीय वार का सर्वक्षत्र-विनाश, जो भारतयुद्ध हारा हुन्ना था। तदनुसार भारतयुद्ध के मनन्तर लगभग २००-३०० वर्ष के मध्य पाणिनि का समय माना जा सकता है। भारतयुद्ध से लगभग २५० वर्ष पठचात् पञ्चाल आदि क्षत्रिय पुनः पपनी पूर्व स्थित को प्राप्त करते हुए इतिहास में दृष्टिगोचर होते हैं। इसिलए पाणिनि का काल भारतयुद्ध से २०० वर्ष पूर्व से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता। पाणिनि शास्त्र के उपरि निदिष्ट अन्तःसाक्ष्यों से भी इसी काल की ही पुष्टि होती है। इस काल तक संख्वत भाषा जन-साधारण में बोली जाती रही और उस में उदात्ताद स्वरों का उच्चारण पर्याप्त सीमा तक मुरक्षित रहा। इस के पण्चात् जन-साधारण में अपभव्य भाषाओं का प्रयोग बढ़ने लगा और संस्कृत केवल शिष्टों की भाषा रह गई।

्रमुब हम प्राचीन बाङ्मय से कतिपय ऐसे साक्ष्य उपस्थित करते । है जिन से पाणिति के काल के विषय में प्रकाश पड़ता है।

पाणिनि के समकालिक बाचार्य—हम अपनी उपयुंक्त स्थापना की सिद्धि के लिए पहले पाणिनि के समकालिक वा कुछ पूर्ववर्ती भाचारों का संसप से उल्लेख करते हैं ् १— गृहपति घौनक ऋक्षातिशाख्ये तथा बृहद्देवता में पास्क को बहुधा उद्युत करता है।

्र २—पाणिनि का अनुत्र पिङ्गल 'उरोबृहती यास्कस्य' सूत्र में यास्क का स्मरण करता ह

ः २ — यास्क निरुक्त ११५ में कीत्स का उल्लेख करता है। महाभाष्य ३।२।१०८ के अनुसार एक कीत्स पाणिनि का शिष्य था।

४ - यास्क घपनी तैत्तिरीय घनुक्रमणी में ऋक्प्रातिशाख्य के
 प्रवक्ता शौनक का निर्देश करता है।

१ ५ — पिङ्गल का नाम पाणिनीय गणपाठ ४। १। ६६, १०५ में मिलता है।

६ - प्राणिनि 'शौनका विम्यदछन्दसि' सूत्र में शाखाप्रवक्ता शौनक का उल्लेख करता है।

. ७ — गौनक गाखा का प्रवक्ता गृहपति शौनक ऋक्ष्रातिशास्य के अनेक सूत्रों में ब्याइिका निर्देश करता है। व्याडिका ही दूसरा नाम दाक्षायण है। वह पाणिनिका मामाथा, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

द— स्वांखि नाम पाणिनीय गणपाठ ४।१।८० में, तथा दाक्षायण नाम गणपाठ ४।२।५४ में मिलता है।

- (. नं दाशतस्येकपदा काचिदस्तीति वै यास्कः । १७ । ४२ ॥
- २. बृहदेवता शन्दा। २ १११,१३२,१३७॥ अ७६,१००,११२ इत्यानि ।
  - ३. छन्द:शास्त्र ३।३०॥ ४. उपसेदिवान् भीत्स: पाणिनिम् ।
- ४. हादशिनस्त्रयोऽध्टाक्षरांदच जगती ज्योतिक्यती। सापि विष्टुविति शौनकः ॥ वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार आग, पृष्ठ २०५ पर उद्चृत । तुलना करो ऋस्त्रातिदाक्य १३।७०॥

६. धाटा० ११४११०६॥ ७. मुण्डकोपनियद् ११११ में शीनक को: 'महाशाल' कहा है। शंकर ने इस का धर्ष 'महागृहस्थः' किया है। वह चित्रय है। महाशाल का मुख्य धर्ष है महती पाटशाला वाला। जिस की छाला में सहसी विद्यार्थी घट्ययन करते हों। गृहपित का जो लक्षण घमेशान्त्रों में निस्ता है, तदनुसार दस सहस्र विद्यापियों का भरणपोषण करते हुए विद्यादातः धाषार्थ 'गृहपित' कहाता है।

ह. ऋब्याति । २१, २६ व ६:। ४३ ॥ १६ । ३१, १७ ॥

सामवेदीय लघु-ऋक्तन्त्र व्याकरण में पाणिति का साक्षात्
 उल्लेख मिलता है।

१०-बीधायन श्रीतसूत्र प्रवराध्याय (३) में पाणिनि का साक्षात् निर्देश उपलब्ध होता है। यथा-

भृगूणामेवादितो व्याख्यास्यामः .....पेङ्गलायनाः, वहीनरयः

·····काशकृत्स्नाः····पाणिनिर्वात्मीकि····ःग्रापिशलयः।

११-मत्स्य पुराण १६७।१० में पाणिनि गोत्र का उल्लेख मिलता है।

१२--वायु पुराण ११।११ में पाणिन गोत्र का निर्देश किया है।\*
पाणिन और पाणिनि एक ही हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।\*

१३ - बहावैवर्तपुराण प्रकृति खण्ड घ० ४ व्लोक ६७ में पाणिनि

को साक्षात् ग्रन्थकार कहा है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यास्क, शीनक, व्याडि, पाणिनि, पिक्कल और कौत्स ग्रादि लगभग समकालिक हैं, इन में बहुत स्वल्प पौर्वापर्य है। यदि इन में से किसी एक का भी निश्चित काल ज्ञात हो जाए, तो पाणिनि का काल स्वतः ज्ञात हो जायगा। ग्रतः हम प्रथम गौनक के काल पर विचार करते हैं—

शौनक का काल—महाभारत ग्रादि पर्व १।१ तथा ४।१ के अनुसार जनमेजय (तृतीय) के सपंसत्र के समय शौनक नैमिषारण्य में द्वादश वार्षिक सत्र कर रहा था। विष्णु पुराण ४।२१।४ में लिखा है कि जनमेजय के पुत्र शतानीक ने शौनक से ग्रात्मोपदेश लिया था, ग्रीर मत्स्य २५।४,५ के अनुसार शौनक ने शतानीक को ययातिचरित मुनाया था। वायु पुराण १।१२,१४,२३ के अनुसार अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल में कुरक्षेत्र में नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा किये गये

१. ऐको वृद्धिरिति प्रोक्तं पाणिनीयानुसारिभिः । पृष्ठ ४६ ।

३. वाणिनिवर्चं व ज्यावयाः सवं एते प्रकीतिताः ।

४. यभ्रव: पाणिनहर्वेद घानजप्यास्तयेव च । यहां 'घानञ्जयास्तयेव' खुद पाठ चाहिए । ४. पूर्व पृष्ट १७८-१७६ ।

६. कणादो गौतमः कण्यः पाणिनिः वाकटायनः । प्रन्यं चकार----।।

२. पैङ्गलायनप्रोक्त ब्राह्मण बोधायन श्रीत २ । ७ में उदधृत है-धप्येकां यां दक्षिणां दशादिति पैङ्गलायनिक्राह्मणं भवति ।

दोधंसत्र में सर्वशास्त्रविद्यारद गृहपति शौनक विद्यमान था। किन्द्रमातिशास्य के प्राचीन वृत्तिकार विष्णुमित्र ने शास्त्रावतार विषयक एक प्राचीन श्लोक उद्घृत किया है। वह लिखता है —

तस्मावादी शास्त्रावतार उच्यते-

शौनको गृहपतिवें नैमिषीयैस्तु दीक्षितैः । दीक्षासु चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके॥ इति शास्त्रावतारं स्मरन्ति।

इन प्रमाणों से विदित होता है कि गृहपित शौनक दीर्घायु था।
वह न्यून से न्यून ३०० वर्ष स्रवस्य जीवित रहा था। धतः शौनक
का काल सामान्यतया भारतयुद्ध से लेकर महाराज स्रिधिम कृष्ण
के काल तक मानना चाहिये। ऋक्प्रातिशास्य की रचना भारतयुद्ध
के लगभग १०० वर्ष पश्चात् स्र्यात् ३००० विक्रम पूर्व हुई थी।
ऋक्प्रातिशास्य में स्मृत व्यादि भी इसी काल का व्यक्ति है। व्यादि
पाणिनि का मामा था, यह हम पूर्व कह चुके। अतः पाणिनि का
समय स्यूलतया विक्रम से २६०० वर्ष प्राचीन है।

यास्क का काल-महाभारत मन्तिपर्वं ग्र० ३४२ व्लोक ७२, ७३ में यास्क का उल्लेख मिलता है। वह इस प्रकार है-यास्को मामृषिरव्यग्री नैकयज्ञेषु गीतवान् । स्तुत्वा मां ज्ञिपिबिच्टेति यास्क ऋषिददारधी:॥

निरुक्त १३।१२ से विदित होता है कि यास्क के काल में ऋषियों का उच्छेद होना आरम्भ हो गया था। पुराणों के मतानुसार ऋषियों ने घन्तिम दीघंसत्र महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल में किये थे। भारतयुद्ध के घनन्तर शनैः शनैः ऋषियों का उच्छेद आरम्भ हो गया था। शीनक ने धपने ऋक्प्रातिशास्य और वृहद्देवता में यास्क का स्मरण किया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः महाभारत तथा निरुक्त के प्रन्तःसाक्ष्य से विदित होता है कि यास्क का काल भारतयुद्ध के समीप था।

१. ग्राचिसीमकुल्णे विकान्ते राजन्येऽनुपस्तिषि । धर्मे लेवे कुरुक्षेत्रे दीर्धसेत्रे कु इंजिरे । तस्मिन् सर्वे गृहक्षते: सर्वेशास्त्रविशारदः ।

२. पूर्वं पृष्ठ १८६। १. मनुष्या वा ऋषिष्रकामस्सु देवानस्य वन् को न ऋषिभंविष्यतीति । इ. वायु पुराण १ । १२-१४ ॥ ६६ । २५७-२५१ ॥ ६. पूर्वः पृष्ठ २०१, टि० १, २ ।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यास्क, शौनक, पाणिनि, पिङ्गल प्रौर कौत्स लगभग समकालिक व्यक्ति हैं अर्थात् इनका पौर्वापये बहुत स्वस्प है। प्रतः पाणिनि का काल भारतगुद्ध से लेकर अधिसीम कृष्ण के काल तक लगभग २५० वर्षों के मध्य है।

पाणिन का साक्षान्निर्देश—ऊपर उद्घृत प्रमाण संख्या ६-१३ में पाणिन का साक्षान्निरंश है। बीधायन श्रीतसूत्र के प्रवराध्याय में पाणिन गोत्र का उल्लेख है। इस की पुष्टि मस्य भीर वायु पुराण के प्रमाणों से होती है। बीधायन ग्रीद श्रीतसूत्रों की रचना तत्तत् शाखाओं के प्रकचन के कुछ अनन्तर हुई है। श्रीत, धर्म ग्रादि कल्प-सूत्रों के रचिता प्राय: वे ही आचार्य हैं, जिन्होंने शाखाओं का प्रवचन किया था, यह हम ग्याय-भाष्यकार वात्स्यायन और पूर्व-मीमांसाकार जैमिनि के प्रमाणों से पूर्व दर्शी चुके हैं। भागुरि ऐतरेय ग्रादि कुछ पुराण-श्रोक्त धाखाओं के ग्रीतिरक्त सब शाखाओं का प्रवचन-काल लगभग भारतयुद्ध से एक शताब्दी पूर्व से लेकर एक शताब्दी पहचात् तक है। वतमान में उपलब्ध शाखा, बाह्मण, ग्रारण्यक, उपनिषद, श्रीत-गृह्य धर्म आदि कल्पसूत्र, दर्शन, बायुवेंद, निरुक्त, ब्याकरण ग्रादि समस्त उपलब्ध बैदिक आर्थ बाडुस्य ग्रीधक-तर इसी काल के प्रवचन हैं।

एक धन्य प्रमाण—युवानच्वाङ् ने अपने भारत भ्रमण में पाणिनि के प्रकरण में लिखा है—'ब्रह्मदेव स्रोर देवेन्द्र ने प्रावश्यकता-नुसार कुछ नियम बनाये, परन्तु विद्यार्थियों को उनका ठीक प्रयोग करना नहीं आता था। जब मानवी जीवन १०० वर्ष की सीमा तक, घट गया, तब पाणिनि का जन्म हुआ।

धायुर्वेदीय चरक संहिता भारतयुद्ध कालीन वैशम्पायन भपरः नाम चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत है। उस में प्रस्थसंस्कार काल (भारतः युद्ध काल) में १०० वर्ष मानव जीवन की सीमा कही है—वर्षकतं सत्वायुषः प्रमाणस्मिन् काले (शारीरस्थान ६।२६)।

इस प्रकार पाणिनीय ग्रन्थ के ग्रन्त:साक्ष्यों ग्रीर अन्य प्राचीन प्रमाणभूत वाङ्मय के बाह्य साक्ष्यों के ग्राघार पर यह सर्वेषा सुनिध्चित हो जाता है कि पाणिनि का काल लगभग भारतयुद्ध से

१. पूर्व पृष्ठ २०२ टि० ३, ४ में उद्युत पाठ। २. पूर्व पृष्ठ २०-२२।

२०० वर्ष पण्चात् ग्रयांत् २६०० विकम पूर्व है। किसी भी अवस्था में पाणिनि भारतयुद्ध से ३०० वर्ष से ग्रधिक उत्तरवर्तों नहीं है।

हा॰ सत्यकाम वर्मा ने प्रपना 'संरकृत ध्याकरण का उद्भव और विकास' प्रन्य प्रभी-अभी प्रकाशित किया है। उन्होंने पाणिनि का काल पाण्वात्य इतिहास परम्परा के अनुसार ही स्वीकार किया है। हमें ग्राश्चर्य इस बात पर है कि हमने पाणिनि के काल निर्णय के लिये जो ग्रन्त:साध्य उपस्थित किये उन पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उन जैसे बिद्वान् को इन पर कम से कम ग्रपने विचार तो अवश्य प्रस्तुत करने चाहिये थे। वस्तुत: गतानुगतिको लोको न लोक: पारमाधिक: कहावत को ही उन्होंने चरितार्थ किया है। तारिवक चिन्तन का उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया।

### पाणिनि की महत्ता

पाणिनीय शब्दानुशासन का सूक्ष्म प्यंवेक्षण करने से विदित होता है कि पाणिन न केवल शब्दशास्त्र का परिज्ञाता था, अपितुं समस्त प्राचीन वाङ्मय में उसकी अप्रतिहत गति थी। वैदिक वाङ्मय' के अतिरिक्त भूगोल इतिहास, मुद्राशास्त्र और लोकव्यवहार आदि का भी वह अद्वितीय विद्वान् था। उसका शब्दानुशासन न केवल शब्दज्ञान के लिये अपितु प्राचीन भूगोल और इतिहास के ज्ञान के लिये भी एक महान् प्रकाशस्तम्म है। वह अतिप्राचीन और प्रविचीन काल को जोड़ने वाला महान् सेतु है। महाभाष्यकार पतञ्जलि पाणिनि के विषय में लिखता है—

प्रमाणभूत ग्राचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचादवकाशे प्राङ्मुख जपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयित स्म । तत्राशवयं वर्णेनाय्य-नथंकेन भवितुम्, कि पुनरियता सूत्रेण ।

धर्षात्—दर्भपवित्रपाणि प्रामाणिक आचार्य ने शुद्ध एकान्त स्थान में प्राङ्मुल वैटकर एकाश्रवित्त होकर बहुत प्रयत्नपूर्वक सूत्रों

१. बाक्स्य: पाणिनिर्यास्क इति ऋगर्थपरास्त्रयः। वेक्ट्रुटमाधव मन्त्रार्थानु-कमणी ऋग्नाध्य ८११ के घारम्भ में। २. पाणिनीय व्याकरण में उल्लि-स्नित प्राचीन वाङ्मय का वर्णन हम धनले अध्यास में करेंगे।

१. महाभाष्य १ । १ । १: पृष्ठ ३६ ।

का प्रणयन' = प्रकरण विशेष में स्थापन किया है। धतः उस में एक वर्ण भी धनर्थक नहीं हो सकता, इतने बड़े सूत्र के धानर्थक्य का तो क्या कहना ?

पुनः लिखा है--

सामध्यंयोगान्ति किचिदस्मिन् पद्यामि ज्ञास्त्रे यदनवंकं स्यात्। धर्यात्—सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्धरूपी सामध्यं से मैं इस ज्ञास्त्र में कुछ भी धनयंक नहीं देखता।

श्रदेषशेमुषी सम्पन्न तर्कप्रवण पत्रक्जिल का पाणिनीय शास्त्र के विषय में उक्त लेख उसकी श्रत्यन्त महत्ता को प्रकट करता है।

जयादित्य 'उदक् च विषाशः'' सूत्र की वृत्ति में लिखता है—
महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य।

धर्यात्—सूत्रकार की दृष्टि बड़ी सूरुप है। वह साघारण से स्वर की भी उपेक्षा नहीं करता।

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यू नसांग लिखता है — ऋषि ने पूर्ण मन से शब्द भण्डार से शब्द चुनने ग्रारम्भ किये, श्रीर १००० दोहों में सारी ब्युत्पत्ति रची। प्रत्येक दोहा ३२ अक्षरों का था। इसमें प्राचीन तथा नबीन सम्पूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त हो गया। शब्द भीर अक्षर विषयक कोई भी वात छूटने नहीं पाई। ध

१२ वीं शताब्दी का ऋग्वेद का माध्यकार वेस्क्रुटमाधव लिखता है—शाकत्यः पाणिनिर्यास्क इत्यूगर्यपरास्त्रयः। अर्थात् अग्वेद के ज्ञाता तीन हैं—शाकत्य, पाणिनि घोर यास्क । वेस्क्रुटमाधव का यह लेख सर्वथा सत्य है। वेदार्थ में स्वरज्ञान सब से प्रधान साधन है। पाणिनि ने स्वरशास्त्र के सूक्ष्मविवेचन की दृष्टि से न केवल प्रत्येक

१. तुलना करो—'धरिन प्रणयति' 'ध्रपः प्रणयन्' धादि श्रौतप्रयोग । इसी दृष्टि से पतञ्जलि ने 'पाणिनीयं महत् सुविहितम्' का उल्लेख किया है (महा॰ ४।२।६६) । २. ६।१।७७।। ३. धष्टा ४।२।७४।।

४. ह्यू नसांग के लेख से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि पाणिनीय प्रन्य किले छन्दोबढ़ या। प्रत्यपरिमाण दर्शाने की यह प्राचीन शैसी है।

४. ह्यू नशांग वाटसं का सनुवाद, भाग १, पृष्ठ २२१॥

<sup>्</sup>६. मन्त्रार्थानुक्रमणी, ऋग्माध्य ८, १ के घारम्म में।

प्रत्यय तथा भादेश के जित्, नित्, चित् भादि मनुबन्धों पर विशेष ह्यान रक्खा है भ्रपितु लगभग ४०० सूत्र केवल स्वर-विशेष के परि-ज्ञान के लिये ही रचे । इससे पाणिनि की वेदजता विस्पष्ट है ।

पाणिनीय बवाकरण धौर माहेडबर सम्प्रदाय—शिव = महेश्वर ने
भी वेदाङ्गों का प्रवचन किया था, यह हम पूर्व (पृष्ठ ६२ में) लिख
चुके हैं। पाणिनीय व्याकरण का सम्बन्ध शैव = माहेश्वर सम्प्रदाय के
साथ है। यह बात प्रत्याहार सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहने से ही
स्पष्ट है। प्रञ्कोरवत् के शिलालेख में भी एक शैवव्याकरण का निर्देश मिलता है। यहां भारत के समान यह किवदन्ती
भी प्रसिद्ध है कि शिवजी के डमरू बजाते ही व्याकरण के शिवसूत्र
प्रकट हो गये। द्र०—बृहत्तर भारत पृष्ठ ३३२।

## पाणिनीय व्याकरण भीर पाश्चात्य विद्वान्

धब हम पाणिनीय व्याकरण के विषय में आधुनिक पाइचात्य विद्वानों का मत दशति हैं -

१. इञ्जलेण्ड देश का प्रो० मोनियर विलियम्स कहता है— 'संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है, जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रक्खा'।

२. जमंन देशज प्रो॰ मैक्समूलर लिखता है—'हिन्दुओं के व्या-करण प्रन्वय की योग्यता ससार की किसी जाति के व्याकरण साहित्य से चढ़ बढ़ कर हैं।

३. कोलब्रक का मत है-'व्याकरण के नियम अत्यन्त सतकंता

से बनाये गये थे, और उन की शैली अत्यन्त प्रतिभाषूणं थी'।

४. सर W.W. हण्टर कहता है—'संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण चोटी का है। उसकी वर्णशुद्धता, भाषा का घात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोगिविधियां प्रदितीय एवं अपूर्व हैं। ...... यह मानव मस्तिष्क का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्राविष्कार है'।

प्. लेनिनग्राड के ब्रो॰ टी॰ शेरवात्सकी ने पाणिनीय व्याकरण का कथन करते हुए उसे 'इन्सानी दिमाग की सब से बड़ी रचनाओं

में से एक' बताया है।"

१. हम ने अगले ४ उद्धरण 'महान् भारत' पृष्ठ १४६, १४० में उद्घृत किये हैं। २. पं • जवाहरलाल लिखित 'हिन्दुस्तान की कहानी' पृष्ठ १३१।

क्या कात्यायन ग्रीर पतञ्जलि पाणिनि का खण्डन करते हैं?

महाभाष्य का यदिकचित् प्रध्ययन करने वाले और वह भी प्रनाय बुद्धि से, कहते हैं कि कात्यायन और पतञ्ज्ञिल पाणिनि के शतशः मूर्जो और सूत्रांशों का खण्डन करते हैं। इसी के प्राधार पर इन प्रायंज्ञान-सूत्य लोगों ने यथोलरमुनोनां प्रामाण्यम्' ऐसा वचन भी घड़ लिया है। वस्तुत. प्रविचीनों का यह मत सबंधा प्रयुक्त है। यदि कात्यायन और पतञ्जिल पाणिनि के प्रनथ में इतनी प्रशुद्धियां समभते. तो न कात्यायन अव्हाध्यायी पर वातिक लिखता और न पतञ्जिल महाभाष्य, तथा न पतञ्जिल यह कहते कि इस गास्त्र में एक वर्ण भी अनथंक नहीं है। इस से मानना होगा कि कात्यायन धीर पतञ्जिल ने उन सूत्रों वा सूत्रांशों का खण्डन नहीं किया, अपितु प्रयोग विद्यातुर्य से प्रकारान्तर हारा प्रयोग सिद्धि का निदर्शनमात्र कराया है। इसी दृष्टि से वर्षमान गणरत्नमहोदिध में लिखता है—

द्वितीयत्तीयेश्यादिसूत्रं बृहत्तन्त्रे व्यथम् । गणसमाध्यणमेव

घेय: । पुष्ठ ७६ ।

म्रर्थात् - बृहत्तन्त्र (पाणिनीय तन्त्र) में द्वितीयतृतीय (२।२।३)

सूत्र व्यर्थ है। उसका गणपाठ में आश्रयण करना अच्छा है।

कात्यायन और पतञ्जलि द्वारा प्रदर्शित प्रकारान्तर-निर्देश से इत्तरवर्ती चन्द्रगोमी प्रभृति आचार्यों ने बहुत लाभ उठाया है। यह इत्तरवर्ती व्याकरण ग्रन्थों की तुलना से स्पष्ट है।

कृष्णचरित के रचयिता समुद्रगुप्त की सम्मति

महाराज समुद्रगुष्त ने अपने कृष्णचरित के आरम्भ में मुनिकवि-वर्णन में वार्तिककार के लिये लिखा है—

न केवलं व्याकरणं पुषीय दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकैयः।

१. महाभाष्यप्रदीपोद्योत ३।१।८०॥ नहि भाष्यकारमतमनादृत्य सूत्र-कारस्य कदवनःभित्रायो वर्णयितुं युज्यते । सूत्रकारवातिककाराम् गं तस्यैव प्रामा-श्र्यदक्षंतात् । तथा चाहु: — चतुरकावञ्चकस्थानेषूत्तरोत्तरतो भाष्यकारस्यैव प्रामाण्यमिति । तन्त्रप्रदीप ७।१, १२, धातुप्रदीप भूमिका पृष्ठ २ में उद्धृत । इनका पूर्व माग सर्वथा इतिहास विषद्ध है । मैत्रेयगक्षित का उक्त कथन तभी सम्भव हो सकता है, जब पाणिनि कास्यायन धौर पतञ्जलि समकालिक हों । २. महाभाष्य १।१।१॥ तथा 'सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन् पद्यामि

शास्त्रे यदनवर्कःस्यात् । महामाध्य १११७७॥

अर्थात्—कात्यायन ने अपने वातिकों द्वारा पाणिनीय व्याकरण को पुष्ट किया था।

इससे भी स्पष्ट है कि अर्वाचीन धार्षज्ञान विहीन वैयाकरणों का कात्यायन और पतञ्जलि द्वारा पाणिनीय व्याकरण के खण्डन का उद्योष सर्वथा धज्ञानमूलक है।

प्राधुनिक भारतीयों द्वारा पाणिनि की ग्रालोचना — जिस पाणिनीय तन्त्र की प्रशंसा महाभाष्यकार पतञ्जिल जैसे पदवाक्य-प्रमाणज्ञ विद्वान् करते हैं, और कित्यय पाश्चात्य विद्वान् भी पाणिनि की सूक्ष्मेक्षिका का वर्णन करते हुए नहीं अघाते. उस पाणिनि को कित्यय विद्वान् ग्रज्ञानी कहने में अपना गौरव समभते हैं।

वट कृष्ण घोष ने इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटली भाग १० में लिखा है—'पाणिनि ऋक्प्रातिशाख्य को विना समभे नकल

करता है।'

पं विश्ववन्यु शास्त्री ने भी श्रयं प्रातिशास्त्र के झारम्भ में शुक्ल याजुष प्रातिशास्त्र के एक सूत्र की पाणिनि के सूत्र के साथ तुलना करके लिखा है—'यहां पाणिनि के स्याकरण में न्यूनता रह गई है'। द्र 0 — पृष्ठ ३४।

वस्तुतः इन महानुभावों ने न प्रातिशाख्यों को समभा है, और न पाणिनीय शास्त्र को। अपने ज्ञान के दर्प में ये पाणिनि को अज या अल्पज सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः दोनों स्थानों पर पाणिनि के निदेश में कोई दोष नहीं है।

# पाणिनीय तन्त्र का ग्रादि सूत्र

कैयट आदि वैयाकरणों का कथन है कि 'अस शब्दानुशासनम्' वचन भाष्यकार का है।' पाणिनीय तन्त्र का आरम्भ 'वृद्धिरादैच्' सूत्र से होता है। यह कथन सर्वथा अयुक्त है। प्राचीन सूत्रग्रन्थों की रचनाशैली के अनुसार यह वचन पाणिनीय ही प्रतीत होता है। महाभाष्य के प्रारम्भ में भगवान् पतञ्जलि ने लिखा है—

ग्रथेति शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्र-मधिकृतं वेदितव्यम् ।

१. निर्णयसागर मृडित महाभाष्य साग १ पृष्ठ ६ । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ३ ।

इस वाक्य में 'प्रयुक्यते' किया का कर्ता यदि पाणिनि माना जाय, तब तो इसकी उत्तरवाक्य से संगति ठीक लगती है। प्रन्यवा 'प्रयुक्यते' किया का कर्ता पतञ्जलि होगा, ग्रीर 'श्रीधकृतम्' का पाणिनि । क्योंकि शास्त्र का रचियता पाणिनि ही है। विभिन्न कर्ता मानने पर यहां एकवाक्यता नहीं बनती।

अब हम 'प्रच इस्टानुकासनम्' सूत्र के पाणिनीय होते में प्राचीन प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१. अष्टाध्यायी के कई हस्तलेखों का आरम्भ इसी सूत्र से होता है।

२. काणिका और भाषावृत्ति में अन्य सूत्रों के सदृश इस की भी व्याख्या की है, अर्थात् उन्होंने पाणिनीय ग्रन्य का श्रारम्भ यहीं से भाना है।

३. भाषावृत्ति का व्याख्याता सृष्टिघराचायं लिखता है-

व्याकरणशास्त्रमारभमाणो भगवान् पाणितिमुनिः प्रयोजननामनी ध्याचिष्यामुः प्रतिजानीते—ग्रय शब्दानुशासनीमात ।

श्रयति—व्याकरणशास्त्र का धारम्भ करते हुए भगवान् पाणिनि ने शास्त्र का प्रयोजन धौर नाम बताने के लिये 'ग्रथ शब्दानुशासनम्' सूत्र रचा है।

४. मनुस्मृति का व्याख्याता मेघातिथि इस को पाणिनीय सूत्र मानता है। वह लिखता है—

पौरवेयेव्विप प्रत्येषु नैव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानमाद्वियते । तथा हि भगवान् पाणिनरनुक्त्वेव प्रयोजनम् 'ग्रथ शब्दानुशासनम्' इति सूत्रसन्दर्भमारभते ।

१. स्वामी दयानन्द सरस्वती के संग्रह में सं० १६६२ की विस्ती पु'तक। यह इस समय श्रीमती परोपकारिणी सभा धनमेर के संग्रह में है। दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज लाहीर के लालचन्द पुस्तकालय की एक लिखित पुस्तक। सं० १६४४ विकम में प्रो० वोटलिक द्वारा मृदित सप्टाध्यायी। देखो, प्रो० रचुवीर एम० ए० द्वारा सम्पादित स्वामी दयानन्द सरस्वती विर्वित सब्टाध्यायी-भाष्य, भाग १, पृष्ठ १।

२. भाषाबृत्यवंविवृत्ति के प्रारम्भ में । ३. मनुस्मृति टीका १।१। पृष्ठ १ ।

धर्यात्—सब पौरुषेय यन्थों में भी धन्य के प्रयोजन का कथन नहीं होता। भगवान् पाणिनि ने अपने शास्त्र का प्रयोजन विना कहे 'अथ शब्दानुशासनम्' इत्यादि सूत्रसमूह का आरम्भ किया है।

५. न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि काशिका ३।४।२६ की व्याख्या में लिखता है—

शब्दानुजासनप्रस्तावादेव हि शब्दस्येति सिद्धे शब्दप्रहणं यत्र शब्दपरी निर्वेशस्तत्र स्वं छपं गृह्यते, नार्थपर निर्वेश इति शापनार्थम्।

ग्रथीत् — शब्दानुशासन के प्रश्ताव से ही शब्द का संबन्ध सिद्ध है। पुनः 'स्बं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' सूत्र में शब्दग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि जहां शब्दश्रधान निर्देश होता है, वहीं रूपग्रहण होता है, सर्यप्रधान में नहीं।

यहां न्यासकार को शब्दानुशासनप्रस्ताव से 'ग्रव शब्दानुशासनम्' सूत्र ही ग्रभिषेत है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि 'खब शब्दानुशःसनम्' सूत्र पाणिनीय ही है। अत एव स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रपने अष्टाध्यायी-माष्य के प्रारम्भ में लिखा है—

इदं सूत्र पाणिनीयमेव । प्राचीनलिखितपुस्तकेषु ग्रादाविदमेवा-स्ति । दृश्यन्ते च सर्वेदवावेषु ग्रन्थेदवादौ प्रतिज्ञासूत्राणीदृशानि ।

कैयट आदि ग्रन्थकारों को 'वृ'द्धरावैच्' सूत्र के 'मङ्गलावं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्कते' इस महाभाष्य के वचन से आन्ति हुई है। और इसी के आधार पर अर्वाचीन वैयाकरण प्रत्याहारसूत्रों को भी अपाणिनीय मानते हैं।

### वया प्रत्याहारसूत्र प्रपाणिनीय हैं ?

भतृंहरि से लेकर भट्टोजि दीक्षित पर्यन्त पाणिनीय वैयाकरणों का मत है कि प्रत्याहारसूत्र महेश्वरविरचित हैं, अर्थात् अपाणिनीय

१. न्यास भाग १, पृष्ठ ७ ११। २. घट्टा० १।१।६८।।

वे. इ०-पृष्ठ २१०, टि० १। ४. झस्टा० १।१।१॥

१. तरकथं शिवसमुदाये कार्यभाजिनि सवयवा न सहयन्ते । महामाध्य-दीपिका, पृष्ठ १७१ । इति माहेश्वराणि सूचाण्यणादिसंज्ञार्यकानि । सिद्धान्त-कौमुदी के प्रारम्भ में ।

हैं। यह मत सर्वथा अयुक्त है। इनको अपाणिनीय मानने में निन्दिके-स्वरकृत काशिका के अतिरिक्त कोई प्राचीन सुदृढ़ प्रमाण नहीं है। प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय हैं, इस विषय में अनेक प्रमाण हैं। वर्तमान समय में सब से प्रथम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इस घोर विद्वानों का ध्यान घाकुष्ट किया है। उन्होंने अष्टाध्यायीभाष्य में महाभाष्य का निम्न प्रमाण उपस्थित किया है—'

१. हबबरट् सूत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा है-

एषा ह्याचायस्य शैली लक्ष्यते - यत्तृत्यज्ञाीयांस्तुत्यजातीयेष्-

पदिशति—अचोऽक्षु हलो हल्यु ।

महाभाष्य में प्राचार्य पद का व्यवहार केवल पाणिनि और कात्यायन दो के लिये हुआ है। यहां प्राचार्य पद का निर्देश कात्यायन के लिये नहीं है, ग्रतः प्रत्याहारसूत्रों का रचयिता पाणिनि ही है।

२. वृद्धिरादेच् सूत्र के महाभाष्य में वृद्धि भौर आदेच् पद का

साधुत्व प्रतिपादन करते हुए पतञ्जलि ने लिखा है-

कृतमनयोः साधुत्वम्, कथम् ? वृधिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः प्रकृतिपाठे, तस्मात् क्तिन् प्रत्ययः । ग्रादैचोऽप्यक्षरसमाम्नाय उपदिष्टाः ।

इस वाक्य में 'कृतम्' तथा 'उपिद्विष्टाः' दोनों कियाओं का प्रयोग बता रहा है कि वृध धातु क्तिन् प्रत्यय और ग्रादैन् प्रत्याहार इन सब का उपदेश करने वाला एक ही व्यक्ति है।

३. संवत् ६८७ के लगभग होने वाला स्कन्दस्वामी निरुक्त १।१

की टीका में प्रत्याहारसूत्रों को पाणिनीय लिखता है—

नावि 'ब्रइउण्' इति वाणित्रीयप्रत्याहारसमाम्नायवत् ....।

४. सं० ११०० के लगभग होने वासा<sup>४</sup> ग्राश्चर्यमञ्जरी का कर्ता कुलकोखरवर्मा प्रत्याहारसूत्रों को पाणिनिविरचित मानता है—

पाणिनिप्रत्याहार इव महाप्राणभवादिलब्टो भयालंकृतद्य---(समुद्रः)।

१. भाग १, पृष्ठ १२।

२. प्रत्याहारसूत्र ४ ।

३. मध्या० १। १। १॥

४. निक्त टीका भाग 🐧 पृष्ठ 🖘 ।

प्र. सं का का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४०१।

६. भ्रमरटीकासर्वस्य भाग १, पृष्ठ १८६ पर उद्घृत ।

४-६. पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिघराचार्य, मेघ।तिथि, न्यासकार और जयादित्य के मत में प्रय क्रव्दानुकासनम् सूत्र पाणिनीय है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः उन के मत में प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय हैं, यह स्वयंसिद्ध है।

१०. अध्टाध्यायी के अनेक प्राचीन हस्तलेखों में 'हल्' सूत्र के प्रनन्तर 'इति प्रस्याह।रसूत्राणि' इतना ही निर्देश मिलता है।

इन उपयुं क्त प्रमाणों से पिछ है कि प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय हैं।

भान्ति का कारण—इस भ्रम का कारण अत्यन्त साघारण है।
महाभाष्यकार ने 'वृद्धिरादेव्' सूत्र पर लिखा है—माङ्गलिक
म्राचार्यो महतः शास्त्रीघस्य मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्कते।

अर्थात् — ग्राचायं पाणिनि मञ्जल के लिये शास्त्र के प्रारम्भ में वृद्धि शब्द का प्रयोग करता है।

महाभाष्य की इस पंक्ति में 'प्रादि' पद को देख कर धर्वाचीन वैयाकरणों को भ्रम हुआ है कि पाणिनीय शास्त्र का प्रारम्भ 'वृद्धि-रादेच्' से होता है, अर्थात् उससे पूर्व के सूत्र पाणिनीय नहीं हैं।

इस पर विचार करने से पूर्व ग्रादि मध्य श्रीर ग्रन्त शब्दों के व्यवहार पर ध्यान देना ग्रावश्यक है। महाभाष्यकार ने 'मूबादयो ग्रातवः' सूत्र पर लिखा है—

माङ्गितिक ग्राचार्थो महतः शास्त्रीयस्य मङ्गलार्थे वकारागमं प्रयुद्धते । मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रयन्ते ।

इस पङ्क्ति में पाणिनीय शास्त्रान्तर्गत प्रादि मध्य और अन्त के तीन मङ्गलों की ओर संकेत किया है, और 'भूबादयो घातवः' सूत्र के बकारागम को शास्त्र का मध्य मङ्गल कहा है।

काशिकाकार 'नोदात्तस्वरितोदयम्' इत्यादि सूत्र की व्याख्या में लिखता है-

### उदात्तपरस्येति वक्तव्ये उदयग्रहणं मङ्गलायंम् ।

१. पूर्व पृष्ठ २१०-२११।

३. प्रष्टा० १ । १ । १ ॥

१. मध्या = | Y | ६७ ।।

२. प्रत्याहारसूत्र १४ । ४. प्रष्टा० १ । ३ । १ ॥ यह शास्त्र के अन्त का मञ्जल है।

इन उद्धरणों में प्रयुक्त झादि मध्य और अन्त शब्दों पर ध्यान देने से विदित होगा कि मध्य और अन्त शब्द यहां अपने मुख्यायं में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। यह विस्पष्ट है, क्यों कि 'मूबादयो धालवः' शास्त्र के ठीक मध्य में नहीं है। इसी प्रकार 'नोदात्तस्वरितोदयम्' सूत्र भी सर्वान्त में नहीं है, अन्यथा शास्त्र के अन्तिम सूत्र 'श्र श्र' को धपाणिनीय मानना होगा। महाभाष्यकार ने 'अइडण्'' सूत्र पर 'श्र श्र' को पाणिनीय माना है। यतः महाभाष्य के उपर्युक्त उद्धरणों में आदि मध्य और अन्त शब्द सामीप्यादि सम्बन्ध द्वारा लक्षणायं में प्रयुक्त हुए हैं, यह स्पष्ट है।

श्चादि श्रीर श्रन्त शब्द का इस श्रकार लाक्षणिक श्रयोग प्राचीन ग्रन्थों में प्रायः उपलब्ध होता है। नैश्क्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्राचार्य वरश्च अपने निश्क्तसमुख्यय के प्रारम्भ में लिखता है—

मन्त्रार्थज्ञानस्य कास्त्रादी प्रयोजनमुक्तम्—योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमदनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपायमा इति । "

शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनु-भवतीति ।

इत दोनों उद्धरणों में कमशः निरुक्त १।१८ घोर १३।१३ के पाठ को निरुक्त के ग्रादि ग्रोर ग्रन्त का पाठ लिखा है। क्या इससे आचार्य वररुचि के मत में निरुक्त का प्रारम्भ 'योऽर्थक्न' से माना जायगा? वररुचि ने ग्रपने प्रत्य में निरुक्त १।१८ से पूर्व के अनेक पाठ उद्युत किये हैं।

अतः ऐसे वचनों के आधार पर इस प्रकार के भ्रमपूर्ण सिद्धान्तों की कल्पना करना सर्वया अयुक्त है। इसलिये पूर्वोक्त प्रमाणों के धनुसार पाणिनीय शास्त्र का प्रारम्भ 'ध्रथ कब्दानुकासनम्' से

१. मध्या० दाप्रा६दा।

२. प्रत्याहारसूत्र १।

१. यदयम् 'प्र प्र' इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतताप्रत्यापसि वास्ति ।

४. निकत्तसमुक्वय (हमारा संस्करण) पृष्ठ १।

४. निरुक्तसमुच्चय (हमारा संस्करण) पृष्ठ १ ।

६. निक्तसम् ज्वय (हमारा संस्करण) पृष्ठ १,२,३ इत्यादि ।

समभता चाहिये. और प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय ही मानने चाहियें। यही युक्तियुक्त है।

इसी प्रकार की एक भूल कात्यायनकृत वातिकपाठ के सम्बन्ध में भी हुई है। इसका निदेश हम कात्यायन के प्रकरण में करेंगे।

पाणिनीय और धापिणल शिक्षा के प्रकरणिवच्छेद के साथ अब्दाध्यायी के अध्याभों की तुलना की जाये. तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जैये दोनों की शिक्षायों में प्रथम स्थान प्रकरण से पूर्व पठित सूत्र उसके उपोद्धात रूप हैं. और आठ प्रकरणों से बहिर्भूत होते हुए भी शिक्षा के अङ्ग हैं, उसी प्रकार अव्दाध्यायी के प्रथमाध्याय का धारस्भ 'बृद्धिरादेच्' में होने पर भी 'ध्य बाध्दानुशासनम्' और प्रयादारसूत्र अध्याधिव छेद से बहिर्भूत होते हुए भी अब्दाध्यायी के अङ्ग और पाणिनि द्वारा ही प्रोक्त हैं।

### अष्टाध्यायी के पाठान्तर

पहले हमारा विचार या कि पाणिनि के खिल ग्रन्थों में ही पाठान्तर अधिक हुए हैं, अब्टाध्यायी का पाठ प्रायः सुरक्षित रहा है। परन्तु शतशः ग्रन्थों का पारायण करने पर विदित हुआ कि सूत्रपाठ में भी पर्याप्त पाठान्तर हो चुके हैं। हां, इतना टीक है कि पन्य ग्रन्थों की अपेक्षा इस में पाठान्तर स्वल्प हैं। हमने ज्याकरण के सब मुद्रित ग्रन्थों और अन्य विषय के विविध ग्रन्थों का पारायण करके सूत्रपाठ के लगभग डेढ़ सी पाठान्तर संगृहीत किये हैं।

पाठान्तरों के तीन भेद-पाणिनीय सूत्रपाठ के जितने पाठान्तर उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यथा-

१ - कुछ पाठान्तर ऐसे हैं, जो पाणिनि के स्वकीय प्रवचनभेद से उत्पन्न हुए हैं। यथा - उभयथा हा। सार्येण शिष्या: सूत्रं प्रति-

१. घातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र घोर लिङ्गानुगासन ये सब्दाध्यायी के सिल सर्यात परिशिष्ट माने जाते हैं। देखो काशिका १।३।२॥

२. रामलाल कपूर ट्रस्ट से मुद्रित ग्रय्टाब्यायी के विशेष संस्करण (सं = २०२=) में हमने ये सब पाठभेद दे दिये हैं।

३. काशिका ६।२।१०४ में उदाहरण है—'पूर्वपाणिनीया:, अपरपाणि-बीया:'। इन उदाहरणों से भी स्पष्ट है कि पाणिनि ने बहुधा अब्टाब्यायी का अवचन किया था।

पादिताः । केचिदाकडारादेका संज्ञा इति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति ।'

शुङ्गाशस्त्रं स्त्रीलिङ्गमन्ये पठन्ति । ततो दकं प्रत्युदाहरन्ति शौङ्गेय इति । इयमपि चैतत् प्रमाणम्—उभयथा सूत्रप्रणयनात् ।

२-वृत्तिकारों की व्याख्याओं के भेद से । यथा-जरद्भिरित्यपि पाठः केनचिवाचार्येण वोधितः।

काण्डेबिद्धिम्य इत्यन्ये पठन्ति ।

सम्भव है ये पाठभेद भी आचार्य के प्रवचन-भेद से हुए हों, और वृक्तिविशेषों में मुरक्षित रहे हों।

३ - लेखक आदि के प्रमाद से । यदा-एवं चटकावरिंगत्येतत्

सूत्रमासीत् । इदानीं प्रभादात् चटकाया इति पाठः ।

प्रत्यकार के प्रवचनभेद से उत्पन्न पाठान्तर अत्यन्त स्वरूप हैं। वृक्तिकारों के व्याख्याभेद और लेखकप्रमाद से हुए पाठान्तर बधिक है।

क्या सूत्रों में वार्तिकाशों का प्रक्षेप काशिकाकार का है ?

कैयट" हरदत्त आदि वैयाकरणों का मत है कि जिन जिन सूत्रों में वार्तिकांकों का पाठ मिलता है, वह काशिकांकार का प्रक्षेप है। परन्तु हमारा विचार है कि ये प्रक्षेप काशिकांकार के नहीं हैं, अपितु उससे बहुत प्राचीन हैं। हमारे इस विचार में निम्न कारण हैं—

पाणिति का सूत्र है—ग्रध्यायन्यायोद्यावसंहाराइच । ' इस पर महाभाष्य में वातिक पढ़ा है—घत्रविधावयहाराधारावायान।मुप-

१. महाभाष्य १ । ४ । १ ।। २. काशिका ४ । १ । ११७ ॥ देखो इस सूत्र का न्यास- उभयथा ह्यातत् सूत्रमाचार्येण प्रणीतम् ।

इ. पदमञ्जरी २।१।६७। माग १, पृष्ठ ३८४।

४. वदसञ्जरी ४।१।६१। भाग २, पृथ्ठ ७० ॥ १ स्यास ४।१।१२८॥

६. पं रामशंकर भट्टाचार्य ने हमारे द्वारा संगृहीत तथा स्वयं संगृहीत ग्रष्टाध्यायी के पाठान्तरों का संकलन 'सारस्वती सुषमा' (काजी सं वि वि वि वि ) के चैत्र सं २००६ के ग्राह्म (७।१) में प्रकाशित किया है।

७. ३।३।१२१॥ =. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ २२३, ६६४। भाग २, पृष्ठ १२०, ४७३, ४८२। ६. दीखित, बाब्दकीस्तुभ ४।४।१७, पृष्ठ २०७। १०. यष्टा० ३।३।१२२॥

संस्थानम् । काशिकाकार ने 'बध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारा-वायाइच' पाठ मानकर चकार से 'ग्रवहार' प्रयोग का संग्रह किया है। यदि वातिकान्तगंत 'ग्राधार' ग्रीर 'आवाय' पदों का सूत्रपाठ में प्रक्षेप काशिकाकार ने किया होता, तो वह वार्तिक-निर्दिष्ट तृतीय 'ग्रवहार' पद का भी प्रक्षेप कर सकता था। परन्तु वह उसका प्रक्षेप

न करके चकार से संग्रह करता है।

२—पाणिनि के 'ग्रासुयुविषरिवित्रिषिचमश्च' सूत्र के विषय में महाभाष्य में वार्तिक पढ़ा है-लिपदिभिन्यां च। काशिकाकार ने 'ब्रासुयुविवरिविविविविविवयद्यं सूत्रपाठ माना है, ब्रोर 'वाभ्यम्' प्रयोग की सिद्धि चकार से दर्शाई है। यदि सूत्रपाठ में 'लिप' का प्रक्षेप काशिकाकार ने किया, तो 'दिभ' का क्यों नहीं किया ? अतः 'दाम्यम्' प्रयोग की सिद्धि के लिये सूत्रपाठ में 'दिभि' का पाठ न करके चकार से संग्रह करना इस बात का ज्ञापक है कि इस प्रकार के प्रक्षेप काशिकाकार के नहीं हैं।

३—साक्षारोचनाहुक् सूत्र पर वार्तिक है - ठक्प्रकरणे शकल-कर्दमाभ्यामुपसंस्थानम् । काशिकाकार ने लाक्षारोखनाशकलकर्द-माटुक् सूत्र मान कर लिखा है—'शकलकर्वमाम्यामणपीव्यते' शाकलम्, कार्दमम्। काशिकाकार से प्राचीन चान्द्र व्याकरण में 'ज्ञकलकदमाहा' ऐसा सूत्र पढ़ा है। यदि सूत्रपाठ में ज्ञकल कदम का प्रक्षेप जयादित्य ने किया होता, तो वह 'झकलकर्बमाम्यामण-पीष्यते' ऐसी इष्टिन पढ़ कर सीधा 'झकलकदंमाहा' सूत्र बनाकर

४- काशिकाकार ७।२।४६ पर लिखता है- केचिदत्र भरज्ञप-

सनितनिपतिदरिद्राणामिति पठन्ति'।

अर्थात् - कई वृत्तिकार इस सूत्र में तिन, पति, दरिद्रा ये तीन घातुएं अधिक पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि किन्हीं प्राचीन वृत्तियों में इस सूत्र का बृहत् पाठ विद्यमान होने पर भी वामन ने उस पाठ को

१. अ० वाकाश्वशा

व. बच्टा० वे । १ । १२६ ॥

४. काशिका ३। १। १२६॥

७. महाभाष्य ४ । २ । २ ॥

२, काबिका वाद्।१२२॥

४. बटा० २ । १ । १२४ ॥

६. प्रव्टा० ४।२।२॥

द. काशिका ४ । २ । २ ॥ सान्द्र ३।१।२॥ जैनेन्द्र शब्दार्णव-चन्द्रिका ३।२।२ में भी यही पाठ है।

स्वीकार नहीं किया। यदि उसे प्रक्षेप करना इष्ट होता, तो वह यहां भी इन घातुओं का प्रक्षेप कर सकता था। इससे यह भी स्पष्ट है कि काशिकाकार जहां जहां वृहत्पाठ को पाणिनीय मानता था, वहीं वहीं उसने उसे स्वीकार किया है।

### काशिकाकार पर ग्रविचीनों के ग्राक्षेप

जिस प्रकार काशिकाकार पर प्राचीन वैयाकरणों ने पाणिनीय सूत्रपाठ में वार्तिकांणों के प्रक्षेप का आक्षेप किया है, उसी प्रकार प्रविचीन लोग भी चन्द्रगोभी के वैशिष्टच और उस के सूत्रपाठ को पाणिनीय पाठ में सन्निविष्ट करने का आक्षेप काशिकाकार पर लगाते हैं।

प्रो० कीलहानं कहते हैं— 'काशिकाकार नं चन्द्रगोमी की सामग्री का अपनी वृत्ति-रचना में पर्याप्त उपयोग किया है। इसलिए कात्यायन के वार्तिकों के ग्राधार पर रचित चन्द्रगोमी के कुछ सूत्रों को भी काशिकाकार ने पाणिनि के मीलिक सूत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया।'

प्रो० बेल्वाल्कर लिखते हैं — 'चःद्रगोमी द्वारा प्रस्तृत किए गए सम्पूर्ण संशोधनों को पाणिनीय सम्प्रदाय में धन्तर्भृत करके उपस्थित करना ही काशिकाकार का उद्देश्य था।'

हमारे विचार में काशिकाकार पर लगाए गए ये आक्षेप नितान्त असत्य हैं। काशिकाकार ने कहीं पर भी चान्द्र सूत्रपाठ को पाणिनीय सूत्रपाठ में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न नहीं किया। अपनी इस स्थापना के लिये हम उपरि निर्विष्ट सूत्रों को ही उपस्थित करते हैं।

१—पाणिनि का 'ग्रध्यायन्थायोद्याव०' सूत्र चान्द्र व्याकरण में है ही नहीं। इस सूत्र और इस के वार्तिक में पढ़े कतिपय शब्दों का १।३।१०१ की वृत्ति में बहुलाधिकार द्वारा साधुत्व कहा है। ग्रतः उक्त पाणिनीय सूत्र का काशिकाकार का पाठ चान्द्र पाठ पर आश्रित नहीं है, यह स्पष्ट है।

२—पाणिनि के **प्रासुयुविषरिष**० सूत्र का चान्द्र पाठ है-ग्रासुयुव-षिरिषलिपत्रिषिचिमदमः (१।१।१३३) । इस पाठ से तो यह विदित

१. 'सं • व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और भाचार्य पाणिति में पृष्ठ ६२, ६३ पर उद्धृत। २. वहीं, पृष्ठ १०० पर उद्धृतः

होता है कि चन्द्र के सन्मुख पाणिनि का काशिकाकार संमत आसुयुविपरिक्षिपश्रिविचमस्य पाठ ही विद्यमान था, उसी में उसने वार्तिकोक्त दिश्व ग्रंश का प्रक्षेप चम के अन्त में किया। यदि उसके पास पाणिनि का लधु आसुयुविपरिवश्रिविचमस्य सूत्रपाठ होता, तो वह वार्तिकोक्त लिपदिश्व धातुओं को इकट्ठा एक स्थान में ही सिन्निविष्ट करता, न कि लिप को मध्य में और दिश्व को अन्त में। इतना ही नहीं, यदि काशिकाकार यहां चन्द्र का अनुकरण कर रहा है, तो उस ने दिश्व का प्रक्षेप क्यों नहीं किया? इससे दो बातें स्पष्ट हैं, एक तो काशिकाकार ने चन्द्र का अनुकरण नहीं किया, दूसरा चन्द्र के पास भी इस सूत्र का काशिकाकार सम्मत बृहत् पाठ ही पाणिनीय सूत्र के रूप में विद्यमान था।

३—काणिकाकार का लाखारोचनाशकलकर्दमाटठक् सूत्रपाठ यदि चान्द्र पाठ पर आश्रित होता, तो काणिकाकार चन्द्रगोमी के प्रत्यक्ष पठित शकलकर्दमाद्वा सूत्र के होते हुए उसी रूप से प्रक्षेप न करके शकलकर्दमान्यामणपीष्यते ऐसी इष्टि न पढ़ता। यह इष्टि पढ़ना ही बताता है कि काणिकाकार ने चान्द्र सूत्र पाठांण को पाणिनीय पाठ में प्रक्षिप्त नहीं किया। हां, उसके मत को इष्टि के रूप में संगृहीत कर दिया।

४ - काशिकाकार ने ७।२।४६ पर लिखा है - 'के चिदत्र भरज्ञपि-सनितनिपतिदरिद्वाणाम् इति पठिन्त'। चन्द्रगोमी का सूत्र है -सनिवन्तर्थं ज्ञपिसनितनिपतिदरिद्वः (४।४।११६)। यदि काशिका-कार ने अन्यत्र चान्द्र सूत्रांशों का पाणिनीय सूत्रपाठ में प्रक्षेप किया होता, तो वह यहां पर सीचा प्रक्षेप करके के चित् पठिन्त का निर्देश न करता।

इन उदाहरणों से ही स्पष्ट है कि काशिकाकार पर प्रो० कीलहानं और डा० वेल्वाल्कर के लगाए गए आक्षेप सर्वथा निर्मूल हैं। इस विवेचना से इतना तो व्यक्त है कि काशिकाकार ने स्ववृत्ति की रचना में जहां पाणिनितन्त्र की प्राचीन वृत्तियों से सहारा लिया, वहां चान्द्र आदि प्राचीन व्याकरणों प्रौर उन की वृत्तियों से भी उपयोगी ग्रंश स्वीकार किये। परन्तु काशिकाकार ने पाणिनीय सूत्रपाठ में वातिकांकों का अथवा चान्द्र सूत्रांशों का प्रक्षेप किया, यह ग्राक्षेप सर्वथा निर्मूल है। काशिकाकार के संमुख पाणिनीय अच्टाध्यायी के लघु और बृहत् दोनों पाठ थे। उन में से उसने पाणिनि के बृहत् पाठ पर अपनी बृत्ति रची, और वह बृहत् पाठ प्राच्य पाठ था, हम यह अनुपद लिखेंगे।

हमारे द्वारा इतने स्पष्ट प्रमाण उद्धृत करने पर भी डा॰ सत्य-काम वर्मा ने काशिका में विद्यमान पाठभेदों का उत्तरदायित्व काशिकाकार पर डालने की कैसे चेष्टा की, यह हमारी समभ में नहीं भाता। क्या इस का कारण कैयट आदि भारतीय तथा पाछचात्य विद्वानों के मत का विवेचना विना किये स्वीकार कर लेना नहीं है?

### ग्रष्टाध्यायी का त्रिविध पाठ

पूर्व पृष्ठ २१५,२१६ पर हमने पतञ्जिल और जयादित्य जैसे
प्रामाणिक भागायों के उद्धरणों से यह प्रतिपादन किया है कि आचार्य
पाणिन ने भपने शास्त्र का भनेक बार और अनेकवा प्रवचन किया
है। इस की पुष्टि काशिका ६।२।१०४ के पूर्वपाणिनीयाः, भपरपाणिनीयाः उदाहरणों से भी होती है। उस प्रवचनभेद से ही मूल
शास्त्र में भी कुछ भेद होगया है। आचार्य ने जिन शिष्यों को जसा
भी प्रवचन किया, उन की शिष्य-परम्परा में वही पाठ प्रचलित
रहा। अष्टाध्यायी और उस के खिल पाठ (धातुपाठ, गणपाठ,
उणादिपाठ) के विविध पाठों का सूक्ष्म अन्वेक्षण करके हम इसी
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भागायं पाणिन के पञ्चाङ्ग व्याकरण का
ही त्रिविध पाठ है। वह पाठ सम्प्रति प्राच्य उदीच्य भीर दाक्षिणात्य
भेद से त्रिधा विभक्त है।

प्राच्य पाठ-अव्टाध्यायी के जिस पाठ पर काशिका वृत्ति है, वह

प्राच्य पाठ है।

उदीच्य पाठ-कीरस्वामी ब्रादि कश्मीरदेशीय विद्वानों से ब्राश्रीयमाण पाठ उदीच्य पाठ है।

दाक्षिणात्य पाठ-जिस पाठ पर कात्यायन ने अपने वार्तिक

लिखे हैं, वह दाक्षिणात्य पाठ है।

बृद्ध लघु पाठ—ये तीन पाठ दो विभागों में विभक्त हैं—वृद्ध पाठ ग्रीर लघुपाठ। प्राच्यपाठ वृद्धपाठ है, ग्रीर उदीच्य तथा दाक्षिणात्य पाठ लघुपाठ हैं। उदीच्य ग्रीर दाक्षिणात्य पाठों में ग्रवान्तर भेद ग्रति स्वरूप है। धातुपाठ, गणपाठ और उणादिपाठ के उनत पाठवैविध्य का वर्णन हम ने उन उन प्रकरणों में यथास्थान किया है। इस के लिए (द्वितीय भाग में) पाठक तत्तत्प्रकरण देखें।

ग्रन्य ज्ञास्त्रों के विविध पाठ- यह पाठवैविध्य अनेक प्राचीन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। किसी के वृद्ध लघु दो पाठ हैं, तो किसी

के वृद्ध मध्यम और लघु तीन पाठ। यथा-

१—निरुक्त की दुगें और स्कन्द की टीकाएं लघुपाठ पर है, ग्रीर सायण द्वारा ऋग्भाष्य में उद्घृत पाठ वृद्धपाठ है। निरुक्त के दोनों पाठों के द्विविध हस्तलेख अद्ययावत् उपलब्ध होते हैं।

२—मनु और चाणक्य के साथ बहुत्र वृद्ध विशेषण देखा जाता है। वृद्धमनु के अनेक वचन वर्तमान मनुस्मित में उपलब्ध नहीं होते। वर्तमान मनुपाठ लघु पाठ है। चाणक्यनीति के वृद्ध भीर लघु पाठ भाज भी उपलब्ध है।

३—हारिद्रवीय गृह्य के महापाठ का एक वचन कीषोतिक गृह्य की भवत्रात टीका पृष्ठ ६१ पर उद्घृत है।

४—भरत-नाटचशास्त्र के १८००० श्लोकों का वृद्धपाठ, १२००० श्लोकों का मध्यपाठ श्रीर ६००० श्लोकों का लघुपाठ था। वर्तमान नाटचशास्त्र का पाठ लघुपाठ है। बड़ोदा के संस्करण में कहीं-कहीं [ ] कोब्डान्तगंत मध्य अथवा वृद्धपाठ भी निदिब्ट हैं।

डा॰ सत्यकाम वर्मा को ग्रष्टाध्यायी के लघु ग्रीर वृहत् पाठ पर
आपत्ति है। उन का कहना है कि—'क्या ग्रध्टाध्यायी का बृहत्पाठ
स्वीकार करते ही पातञ्जल महाभाष्य का ग्रधिकांश विचार
निरयंक नहीं रह जाता? और सब से बड़ी वात तो यह है कि
जो बात पतञ्जलि और कात्यायन सदृश पाणिनि के निकटवर्ती
जो बात पतञ्जलि और कात्यायन सदृश पाणिनि के निकटवर्ती
वैयाकरणों को ज्ञात नहीं थी, उसे उन से भी आठ नौ सदी बाद
आनेवाले बृत्तिकार जयादित्य वा वामन कैसे जान पाये?' (पृष्ठ
१४९)।

इस पर हमें यही कहना है कि डा॰ सत्यकाम वर्मा का लेख उन के स्वलेख के ही विपरीत है। वे इस से पूर्व पृष्ठ १४४ पर लिखते है—'इन शिष्यों में से कुछ ने पहले सूत्रपाठ को पढ़ा और प्रामाणिक माना होगा, जब कि कुछ ने दूसरे को। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये, तो उन की पूर्व धापित स्वयं समाहित हो जाती है। कात्यायन रस सम्प्रदाय के अनुयायी थे, जिस को हम लघुपाठ कहते हैं। उन्होने उसी पाठ पर अपने वार्तिक लिखे। भाष्यकार ने कात्यायन के वार्तिकपाठ पर ही भाष्य रचा। बृहत्पाठ अन्य परम्परा में सुरक्षित रहा। उस पर जयादित्य वा वामन ने अपनी वृत्ति लिखी। म लिख चुके हैं कि दक्षिणात्य और प्रौदिच्यपाठ लघुपाठ हैं। कात्यायन भी दक्षिणात्य है, अतः उसकी परम्परा में लघुपाठ ही अचलित था।

#### पाणिनीय शास्त्र के नाम

पाणिनोय शास्त्र के चार नाम उपलब्ध होते हैं—अन्टक, ग्रस्टा-ध्यायी, शब्दानुशासन और वृत्तिसूत्र ।

प्रत्टक, प्रत्टाध्यायी - पाणिनीय प्रन्थ घाठ घध्यायों में विभक्त है, अतः उसके ये नाम प्रसिद्ध हुए। इनमें घष्टाध्यायो नाम सर्वलोक-विश्वत है।

शब्दानुशासन - यह नाम महाभाष्य के आरम्भ में मिलता है। वहां लिखा है - अथेति शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्।

ग्राचार्य हेमचन्द्र के काव्यानुशासन और योगानुशासन भी तत्तद् विषयक ग्रन्थों के नाम हैं।

वृत्तसूत्र—पाणिनीय सूत्रपाठ के लिये 'वृत्तसूत्र' पद का प्रयोग महाभाष्य में दो स्थानों पर उपलब्ध होता है। चीनी-यात्री इत्सिग ने भी इस नाम का निर्देश किया है। जयन्तभट्टकृत न्यायमञ्जरी में उद्घृत एक क्लोक में वृत्तिसूत्र का उल्लेख मिलता है। नागेश ने महाभाष्य २।१।१ के प्रदीपविवरण में लिखा है—

पाणिनीयसूत्राणां वृत्तिसर्भावार् वात्तिकानां तरभावास्च तयो-वेषम्यबोधनायेरम् ।

१. महाभाष्य की प्रथम पंक्ति । २. महाभाष्य २०११, पृष्ठ ३७१। २ । २ । २४, पृष्ठ ४२४ । ३. इतिसग की भारतयात्रा, पृष्ठ २६८ ।

४. वृत्तिसूत्रं तिला माया: कपत्री कोइबोदनम् । प्रजडाय प्रदातका जडी-करणमुत्तमम् ॥ पृष्ट ४१६ । पं॰ युद्धद हालटार ने लिखा है—भाष्य के धार्ति-रिक्त 'वृत्तिसूत्र' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता (व्या॰ द० ६० पृष्ट ३६४) । यह लेख ठीक नहीं।

अर्थात् पाणिनीय सूत्र पर वृत्तियां हैं, वार्तिकों पर नहीं। यतः दोनों में भेद दशनि के लिये पाणिनीय सूत्रों के लिये वत्तिसूत्र पद का

प्रयोग किया है।

नागेश का 'वातिकानां तदमावात्' हेतु सर्वथा ठीक है। भतृंहरि ने महाभाष्यदीपिका में दो स्थानों पर वातिक के लिये 'भाष्यसूत्र' पद का व्यवहार किया है।' इससे स्पष्ट है कि वातिकों पर भाष्य प्रन्थ ही लिखे गए, वृत्तियां नही लिखी गई। पाणिनीय सूत्रों पर वृत्तियां ही लिखी गई, उन पर सीधे भाष्य ग्रन्थों की रचना नहीं हुई।

प्रत्य कारण-वृत्तिसूत्र नाम का एक अन्य कारण भी सम्भव है।

यास्क ने लिखा है-

संज्ञयबस्थो वृत्तयो भवन्ति । २ । १ ॥

यहां वृत्ति का ग्रर्थ व्याकरणशास्त्र है।
पूज्यपाद ने भी सर्वार्थसिद्धि ४। २२ की स्वीपज्ञ वृत्ति में
लिखा है—

विशेषणं विशेष्येण इति वृत्तिः।

यहां विशेषणं विशेषणे यह पूज्यपाद के जैनेन्द्र व्याकरण १।३। ४२ का सूत्र है।

इस स्राधार पर वृत्तिसूत्र का अर्थ होगा व्याकरणसूत्र।

श्रपर कारण—वृत्ति शब्द का अयं पतञ्जिल ने भास्त्रप्रवृत्ति किया है। वैयाकरणों में व्याकरणशास्त्रीय सुप् कृत तिङ् श्रादि पांच वृत्तियां ग्रथवा प्रवृत्तियां प्रसिद्ध हैं। तदनुसार वृत्तिसूत्र शब्द का श्रयं होगा सुप् ग्रादि वृत्तियों के शास्त्र-प्रवृत्तियों के बोधक सूत्र।

पं गुरुपद हालदार ने 'बृत्तिसूत्र' पद का ग्रथं न समभ कर

विविध कल्पनाएं की हैं", वे चिल्त्य हैं।

मूलझास्त्र—गाग्यं गोपालयज्वा अपनी तैत्तिरीय प्रातिशास्त्र की टीका में पाणिनीय झास्त्र का निर्देश मूलझास्त्र के नाम से करता है। यथा—

क-मूलशास्त्रे त्ववणंपूर्वस्थापि कस्यचित् 'रोरि' इति लोपः

स्मर्यते ।

१ महाभाष्यदीविका पृष्ठ २८१. २८२। २. महाभाष्य १।१, भा० १ के भन्त में । १. व्या० द० इतिहास, पृष्ठ ३६४। ४. तै० प्रा०८। १६, मैसूर सं०, पृष्ठ २४।

· ख- सबुवतं मूलशास्त्रे 'ग्रोभभ्यादाने' ग्रच: 'जुत इति ।'

गोपालयज्वा का पाणिनीय शास्त्र को मूलशास्त्र कहने में क्या अभिश्राय है, यह हमें जात नहीं। हो सकता है वह प्रातिशास्त्रों को भयवा तैत्तिरीय प्रातिशास्त्र को पाणिनीयमूलक समभ्रता हो। यदि उसका यही अभिश्राय हो, तो यह उसकी भ्रान्ति है। तै० प्रा० पाणिनीय शास्त्र से निश्चित ही प्राचीन है।

श्राव्टिका-पाणिनीयाष्टक का एक नाम श्रव्टिका भी है।

पाणिनीय शास्त्र का मुख्य उपजीव्य

पाणिनीय शब्दाध्यायी एवं पाणिनीय शिक्षा में जिस प्रकार आठ शब्याय एवं झाठ प्रकरण हैं, उसी प्रकार पाणिनि से पूर्वभावी श्वापि-शिल के शब्दानुशासन एवं शिक्षा में भी झाठं अध्याय और झाठ प्रकरण हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। दोनों झाचार्यों के दोनों सन्थों में वर्तमान यह समानता यह इिज्ञत करती है कि पाणिनीय तन्त्र का मुख्य उपजीव्य धापिशल-तन्त्र है। इतना ही नहीं, पदमञ्जरीकार तो इसे और भी स्पष्टरूप में कहता है—

'न यं पुनरिंदमाचार्येण पा।णनिनाऽवगतमेते साधव इति ? ग्रापि-शलेन पूर्वव्याकरणेन । ग्रापिशलिना तर्हि केनावगतम् ? ततः पूर्वव्याकरणेन'।

ः पाणिनिरिष स्वकाले शब्दान् प्रत्यक्षयन्नाविज्ञलादिना पूर्वस्मिन्निष काले सत्तामनुसन्धत्ते; एवमाविज्ञालिः । ४

### पाणिनीय तन्त्र की विशेषता

याचार्यं चन्द्रगोमी अपने व्याकरण २।२।६८ की स्वोपज्ञ-वृत्ति में एक उदाहरण देता है - पाणिनोपज्ञमकालक व्याकरणमा

काशिका, सरस्वतीकण्ठाभरण श्रीर वामनीय लिङ्गानुशासन की वृत्तियों में 'पाणिन्युपज्ञमकालकं व्याकरणम्' पाठ है।

- १. तै॰ प्रा॰ १७ । ६, मैसूर सं॰, वृद्ध ४०७ । २. ग्राव्हिका गाणिनीयाष्ट्राध्यायी । बालमनीरमा । भाग, १, वृद्ध ५१५ (लांहीर) ।
- है. श्रापिशल व्याकरण का परिमाण, पृष्ठ १३८, श्रापिशल-शिक्षा पृष्ठ १४५। ४. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ६।

इन उदाहरणों का भाव यह है कि कालविषयक परिभाषाओं से रिहत ब्याकरण सर्वप्रथम पाणिनि ने ही बनाया। प्राचीन व्याकरणों में भूत भविष्यत् अनदातन आदि कालों की विविध परिभाषाएं लिखी थीं। पाणिनि ने लोकप्रसिद्ध होने से उन्हें छोड़ दिया। इस विषय को पाणिनि ने स्वयं निम्न सूत्र से दर्शाया है—कालोपसर्जने च तृल्यम्। १। २। ५७।।

इसका माव यह है कि काल घोर उपसर्जन संज्ञाएं अशिष्य हैं, अर्थ के घ्रन्य = लोक के प्रमाण होते से। अर्थात्—काल की विविध संज्ञाओं के अर्थ लोक-विज्ञात होने से शास्त्र में परिभाषित करने की

ग्रावश्यकता नहीं है।

इस के अतिरिक्त पाणिनीय तन्त्र में पूर्व व्याकरणों की भ्रपेक्षा कई सूत्र अधिक हैं, यह हम पूर्व काशकृत्स्न के प्रकरण में लिख चुके हैं। जिन सूत्रों पर महाभाष्यकार ने भ्रानयंक्य की आशङ्का उठाकर उनकी अयत्नपूर्वक आवश्यकता दर्शाई है, वे सूत्र निश्चय ही पाणिनि के स्वोपज्ञ हैं, उससे पूर्वकालिक तन्त्रों में वे सूत्र नहीं थे।

# पाणिनीय तन्त्र पूर्व तन्त्रों से संक्षिप्त

हमारे भारतीय वाङ्मय के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाता है कि उत्तरोत्तर ग्रन्थों की ग्रपेक्षा पूर्व पूर्व ग्रन्थ ग्रधिक विस्तृत थे, उनका उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ। ज्याकरण के वाङ्मय में भी यही नियम उपलब्ध होता है। पाणिनीय ज्याकरण के संक्षिप्त होने में निम्न

प्रमाण हैं-

१. पाणिनि ने 'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमथंस्यान्यप्रमाणत्वात्," कालोपसर्जने च तुल्यम्' इन सूत्रों से दर्शया है कि उसने प्रपने प्रत्य में प्रधान, प्रत्ययार्थवचन, भूत, भविष्यत्, अनद्यतन आदि काल तथा उपसर्जन आदि अनेक विषयों की परिभाषाएं नहीं रचीं। प्राचीन व्याकरणों में इनका उल्लेख या, परन्तु पाणिनि ने इनके लोकप्रसिद्ध होने से इन्हें छोड़ दिया। यही पाणिनीय तन्त्र की पूर्वन्तन्त्रों से उत्कृष्टता थी, यह हम उपर दर्शा चुके हैं।

१. भ्रकालकमिति कालपरिभाषारहितमिश्ययः । स्यास ४ । ३ । १५४ ॥ पाणिनिता प्रथमं कालाधिकाररहितं व्याकरणं कर्तुं शक्यमिति परिभातम् । वामनीय लिङ्गानुवासन, पृष्ठ ७ । २. पूर्व पृष्ठ ११२, ११३ ॥ ३. सष्टा० १ । २ । ४६ ॥ ४. सष्टा० १ । २ । ४७ ॥

२. माधवीय धातुवृत्ति में 'क्षिणोति ऋणोणि तृणोति' ग्रादि प्रयोगों में धातु की उपधा को गुण का निषेच करने के लिये ग्रापिशल व्याकरण के सूत्र उद्धृत किये हैं।' पाणिनीय व्याकरण में ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं होता।

धर्वाचीन वैयाकरण 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' इस कल्पित नियम के धनुसार 'क्षेणोति धर्णोति तणोति' प्रयोगों की कल्पना करते हैं, जो सर्वथा ध्रयुक्त है। वैयाकरणों के बाब्दनित्यत्व पक्ष में 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' की कल्पना उपपन्न ही नहीं हो सकती, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि 'क्षेणोति ध्रणोति तणोति' पदों का व्यवहार सम्प्रति उपलभ्य-मान संस्कृत वाङ्मय में कहीं नहीं मिलता, परन्तु 'क्षिणोति ऋणोति' आदि प्रयोग उपलब्ध होते हैं। "

३. चाक्रवमंण व्याकरण के अनुसार 'द्वय' पद की सर्वनाम संज्ञा होती थो, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। पाणिनीय व्याकरण के प्रमुसार केवल जस् विषय में विकल्प से इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है।

हमारे विचार में पाणिनीय व्याकरण के संक्षिप्त होने के कारण उसमें कुछ नियम छूट गये हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है—

नैकमुदाहरण योगारम्भं प्रयोजयित । ग्रंथीत् एक उदाहरण के लिये सूत्र नहीं रचे गए। ४. राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा है— तद्धि शास्त्रप्रायोबादो यदुत तद्धितमूढाः पाणिनीयाः।

्रे, बातुवृत्ति, पृष्ठ १४६, ३४७ । २. महाभाष्यप्रदीपविकरण ३। १ दर्गाः ३. देखी पृष्ठ १४, टि०३, पृष्ठ १४५-१५८ ।

अ. क्षिणोति, रघुवंश २ । ४० ॥ क्षिणोमि, यजुः ११ । ६२ ॥ ऋणोति, यजुः ३४ । २५ ॥ ऋण १ । ३५ । ६ ॥ हुगृहीतं क्षिणोत्येव शस्त्रं शास्त्र-मिवावृक्षम् । चरक सिद्धि० १२। ७८॥ ४. पूर्व पृष्ट ३४, १५६ ।

६. महाभाष्य ७ । १ । १६ ।। तुलना करो — तैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । महाभाष्य १ । १ । १२, ४१ ॥ ३ । १ । ६७ ॥

७. काव्यमीमांसा घ०६।

धर्थात्—शास्त्रों में यह प्रायोबाद है कि पाणिनीय तिस्ति में मूढ़ होते हैं।

यद्यपि राजशेखर ने पाणिनीयों के तिहतमूद्दल में कोई कारण उपस्थित नहीं किया, तथापि प्राचीन वाङ्मय के घट्ययन से हम इस निष्कषं पर पहुंचे हैं कि पाणिनि का तिहत प्रकरण यद्यपि दो अध्याय घरे हुए है, तथापि वह घत्यन्त संक्षिप्त है । उस के द्वारा प्राचीन आर्ष प्रन्थों में प्रयुक्त सहस्रों तिहत प्रयोग गतार्थ नहीं होते। अर्थात् पाणिनि ने तिहत प्रकरण में अत्यधिक संक्षेप किया है।

प्र. महाभारत का टीकाकार देवबोध माहेन्द्र = ऐन्द्र व्याकरण को समुद्र से उपमा देता है, ग्रीर पाणिनीय तन्त्र को गोष्पद से। ग्रायात् ऐन्द्र तन्त्र की अपेक्षा पाणिनीय तन्त्र श्रत्यन्त संक्षिप्त है।

६. पाणिनीय तन्त्र के सूत्रों में लगभग १०० ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। यथा—'जनिकर्तुः' 'तत्प्रयो- जकः' पुराण, सर्वनाम और ग्रन्थवाची खाह्मण शब्द। धारत एव महा- भाष्यकार ने पाणिनि के अनेक सूत्रों में छान्दस वा सौत कार्य माना है। इसी प्रकार पाणिनि के जाम्बवतीविजय काव्य में भी बहुत से प्रयोग ऐसे हैं, जो उसके व्याकरण के अनुसार नहीं हैं। इसका कारण केवल यही है कि पाणिनि ने इन ग्रन्थों में उस समय की व्यवहृत लोक- भाषा का प्रयोग किया है, परन्तु उस का व्याकरण तात्कालिक भाषा का संक्षित्त व्याकरण है। इसीलिये ये प्रयोग उसके व्याकरण से सिद्ध नहीं होते।

इसका यह अभिप्राय नहीं कि पाणिनि ने केवल प्राचीन व्याकरणों का संझेप किया है, उसमें उसकी अपनी ऊहा कुछ नहीं। हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिनि ने अपने व्याकरण में घनेक नये सूत्र रचे हैं, जो प्राचीन व्याकरणों में नहीं थे। वे उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-

तुलना के लिये महाभारत के पाण्डवेय आदि तद्धित प्रयोग तथा निरुक्त के 'दण्डच: " दण्डमह्तीित वा दण्डेन सम्पद्यत इति वा' (२।२) आदि तद्धितार्थक निर्वचन देखे जा सकते हैं।

२. प्रमले पृष्ठ में उद्धियमाण श्लोक । ३. पूर्व पृष्ठ ३२, प्रकरण द । ४. पूर्व पृष्ठ ३३ की टि०१। ४. महाभाष्य १।१।१॥ १।४।३॥३।४।६०,६४॥

बुद्धि के द्योतक हैं। लाघव करने के कारण कुछ नियमों का उल्लेख न होना स्वाभाविक है। उसे दोष मानना ग्रपनी अज्ञता बोधन

करता है।

इस से यह भी सिद्ध है कि जो पद पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते, उन्हें केवल अपाणिनीय होने के कारण अपशब्द नहीं कह सकते । प्राचीन आर्ष वाङ्मय में शतशः ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। अत एव महाभारत के टीकाकार देवबोध ने लिखा है-

न दृष्ट इति वैयासे शब्दे मा संशयं कृथाः। ग्रजरज्ञातमित्येवं पदं नहि न विद्यते ॥ ७॥ यान्युज्जहार माहेन्द्राव् व्यासो व्याकरणाणंवात्। पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिगोव्यवे ।। द ॥

महाभाष्यकार ने भी अध्टाध्यायी का प्रयोजन शिष्ट-प्रयोगों के ज्ञान का मार्ग-प्रदर्शन कराना ऐसा लिखा है-किन्टपरिज्ञानार्था ग्रस्टाघ्यायी ६।३।१०६॥ इतना ही नहीं सुघाकर नामक वैयाकरण का कहना है कि यदि लक्षण शिष्ट-प्रयोगों का अनुगमन नहीं करता, तो वह लक्षण ही नहीं है-'शिष्टप्रयोगोपगीतनाम्न: शब्दराशेरनाश्रयणे प्रधानिवरोधारलक्षणस्यालक्षणत्वं मामूत्।'दैवम्, पृ० ५५,हमारा सं०।

## ग्रष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी

पाणिनि ने संपूर्ण ग्रष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी। महा-

भाष्य १।१।५० में लिखा है—

यथा पुनरियमन्तरतमनिवृत्तः, सा कि प्रकृतितो भवति-स्थानिन्यन्तरतमे वष्ठीति। ब्राहोस्विदादेशत:- स्थाने प्राप्यमाणा-नामन्तरतम आदेशो भवतीति । कुतः पुनरियं विचारणा ? उभयथा हि तुल्या संहिता 'स्थानेन्तरतम उरण् रपरः' इति ।

महाभाष्यकार ने ग्रन्यत्र कई स्थानों में प्राचीन वृत्तिकारों के सूत्रविच्छेद को प्रामाणिक न मानकर नये-नये सूत्रविच्छेद दर्शाये हैं।

नेवं विज्ञायते—कडक्वरपो यज्ञश्चेति । कथं तहि ? कडक्वरपो-ऽयञ्जनचेति ।<sup>3</sup>

२. महाभारत टीका के प्रारम्भ में। १. देखो पूर्व पृष्ठ २६-३६।

के. महाभाष्य ४। १। १६॥

इन प्रमाणों से विस्पष्ट है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संहिता-पाठ में रची थी। यद्यपि पाणिनि ने प्रवचनकाल में सूत्रों का विच्छेद अवदय किया होगा (क्योंकि उसके विना सूत्रार्थ का प्रवचन सम्भव नहीं), तथापि महाभाष्यकार ने उसके संहितापाठ को ही प्रामाणिक माना है।

सूत्रपाठ एकश्रुतिस्वर में थाः

महाभाष्य के अध्ययन से विदित होता है कि पाणिनि ने समस्त सूत्रपाठ एकश्रुतिस्वर में पढ़ा था। टीकाकार कहीं-कहीं स्वरिविशेष की सिद्धि के लिये विशिष्टस्वर युक्त पाठ मानते हैं। कैयट ने कुछ प्राचीन वैयाकरणों के मत में ग्रब्टाध्यायी में एकधृतिस्वर ही

माना है।

नागेशभट्ट सूत्रपाठ को एकश्रुतिस्वर में नहीं मानता । वह अपने पक्ष की सिद्धि में 'चतुर: इसि' सूत्रस्य महाभाष्य की 'आद्युदास-नियातनं करिष्यते' पंक्ति को उद्घृत करता है। परन्तु यह पंक्ति ही स्पष्ट बता रही है कि सूत्रपाठ सस्वर नहीं था, एक श्रुति में था। अन्यथा महाभाष्यकार 'करिष्यते' न लिख कर 'कृतम्' पद का प्रयोग करता । इतना ही नहीं. यदि अध्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने सस्वर की होती, तो वह अस्थिवधिसक्थ्यक्णामनङ् उदात्तः (७।१। ७५) में साझात् उदात्त पद का निदंश न करके 'अनङ्' के प्रकार को ही उदात्त पढ़ देता । घतः सूत्रपाठ की रचना एकश्रुतिस्वर में

१. अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम् । कृत एतत् ? यव्यम् 'झस्थिदधिसक्ष्य-क्षामनङ्कदात्तः दत्युदात्तप्रहणं करोति, तत् ज्ञापयत्याचार्योऽभेदका गुणा इति । यदि हि भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवी ज्वारयेत् । महाभाष्य १ । १ । १ ॥ ह्कश्रुतिनिर्देशात् सिद्धम् । महाभाष्य ६ । ४ । १७२ ॥

२. धम्ये स्वाहु:-एकश्रुत्था सूत्राणि पठधन्ते इति । भाव्यप्रदीपोद्योत १ । १।१। पुष्ठ १५३, निर्णयसागर संस्क । ३. चट्टा ६।१।१६८।।

नन्वेवमिष चतसमिष्ठ दात्तिपातनसामर्थाच्चतस्र इत्यत 'चतुरः शसि' इत्यस्याप्रवृत्तिरिति भाष्योक्तमनुवयन्नम् ....। सम्पूर्णाध्टाध्यायी ग्राचार्यणैक-ख्रया पठितेत्यत्र न मानम् । म्वचित्कस्यचित् पदस्यैकश्रुत्या पाठो यथा दाण्डिनायनादिसूत्रे ऐस्वाकेति, एताबदेव भाष्याल्लभ्यते । भाष्यप्रदीपोद्योत १।१।१। पृष्ठ १५३, निर्णयसागर संस्का । परिभाषेन्दुशेखर में प्रभेदका गुणाः' परिभाषा (११८) के ब्याख्यान में भी यही लिखा है।

मानना युक्त है। यह दूसरी बात है कि कहीं-कहीं इष्ट स्वर की सिद्धि के लिये व्याख्याकार सूत्रस्य काव्दविशेष में स्वरविशेष का निदंश स्वीकार करते हैं। यथा—सत्यादकापथे (प्राप्ताद्द) में सत्य काव्द के यत्प्रत्ययान्त होने से आद्युदात्तत्व की प्राप्ति (इ०—६।१।२०७) में अन्तोदात्तत्व की सिद्धि के लिये 'सत्य' शब्द का बन्तोदात्त स्वर से निर्देश मानते हैं।'

प्रतिज्ञापरिशिष्ट' में लिखा है—तान एवाङ्गोपाङ्गानाम् । अर्थात् अङ्ग ग्रीर उपाङ्ग ग्रन्थों में तान प्रथति एकश्रुतिस्वर ही है। र

## एक सस्वरपाठ का एक हस्तलेख

भूतपूर्व डी० ए० वी० कालेज लाहीर के लालचन्द पुस्तकालय में प्रश्टाध्यायी का नं० ३१११ का हस्तलेख था। उस हस्तलेख में प्रध्टाध्यायी के केवल प्रथमपाद पर स्वर के चिह्न हैं। वे चिह्न स्वरशास्त्र के नियमों के प्रमुसार कत प्रतिकत अशुद्ध हैं। हमारे पास भी अध्ययन करते हुए संवत् १६६१ में गंगा के जलप्रवाह से प्राप्त किया था। उनके साथ कुछ ग्रन्य ग्रन्थों के पत्र भी थे। प्रष्टाध्यायी के उन पत्रों में सूत्रपाठ के किसी किसी अक्षर पर खड़ी रेखा प्रिक्कृत है। हमने प्रपने कई मित्रों को वे पत्रे दिखाए, परन्तु उस चिह्न का प्रभिप्राय समक्त में नहीं आया। प्रतीत होता है नागेश प्रादि के उपयुंक्त कथन को ध्यान में रखते हुए किसी स्वरप्रक्रिया से अनभिज्ञ लेखक ने मनमाने स्वर-चिह्न लगाने की घृष्टता की है, अन्यथा ये चिह्न सर्वथा अशुद्ध न होते।

ग्रव्टाध्यायी में प्राचीन सूत्रों का उद्घार

पाणिति ने अपनी रचना सूत्रों में की है। कई आचार्य सूत्र शब्द की ब्युत्पत्ति, 'सूचनात् सूत्रम्' धर्थात् संकेत करने वाला संक्षिप्त

१. द्रः — ऋग्वेद सायण प्राच्य १।१।४।। २. प्रतिज्ञा-परिकाण्ट दो प्रकार का है— एक प्रातिशाक्य का परिकार्ट है। दूसरा श्रीतसूत्र का। ३. चौखम्बा सीरिज (काजी) मृद्रित यजुःप्रातिज्ञाक्य के बन्त में मृद्रित। ४. हमारे पास निरुक्त के हस्तलेख के कुछ पत्रे हैं, जिन में निरुक्त के कुछ वाक्यों पर स्वर्श्वल हैं। निरुक्त निरुच्य ही सस्वर था। इस के लिए देखिए हमारा 'बैदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थं, पृष्ट ३६, ४० (प्रक संव)।

मूचनात् सूत्रणाञ्चैव ·····सूत्रस्थानं प्रचक्षते । सुश्रुत सूत्रस्थान ३ ।

वचन करते हैं। पाणिनि ने कई स्थानों पर बहुत लाबव से काम लिया है। उसी के ब्राघार पर अर्वाचीन वैयाकरणों में प्रसिद्ध है-ग्रधंमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैधाकरणाः । सूत्ररचना में गुरु-लाघवविचार का प्रारम्भ काशकुत्स्न ग्राचार्य से हुत्रा या 🐧 पाणिनि ने गाब्दिक लायव का ध्यान रखते हुए अथंकृत लाघव को प्रधानता दी है। अप्रत एवं उस के व्याकरण में 'टि, घु' म्रादि मल्पाक्षर संजाओं के साथ सर्वनाम और सर्वनामस्थान जैसी महती संजाएं भी उपलब्ध होती हैं। ये सब महती संज्ञाएं उसने प्राचीन ग्रन्थों से ली हैं, क्योंकि वे लोकप्रसिद्ध हो चुकी थीं। स्वशास्त्रीय विभाषा संज्ञा होने पर भी उसने कई सूत्रों में 'उभयथा, ब्रन्यतरस्याम्' आदि शब्दों से व्यवहार किया है, जो कि लोकविज्ञात होने से अर्थलायव की दृष्टि से युक्त हैं। इसी दृष्टि से पाणिति ने धपने मास्त्र में अनेक सत्र ग्रक्षरशः प्राचीन ब्याकरणों के स्वीकार कर लिये हैं, कहीं कहीं उनमें स्वल्प उचित परिवर्तन भी किया है। यही निरिभमानता ऋषियों को महत्ता और परोपकार-बुद्धि की द्योतिका है। अन्यया वे भी अविचीन वैयाकरणों के सद्ग सर्वथा नवीन शब्द-रचना करके प्रपते बुद्धिचातुर्य का प्रदर्शन कर सकते थे, परन्तु ऐसा करने से पाणिनीय व्याकरण प्रत्यन्त निलब्ट हो जाता, भीर छात्रों के लिये अधिक लाभकर न होता।

पाणिनीय व्याकरण में कई स्थानों में स्पष्ट प्राचीन व्याकरणों के क्लोकांकों की भूलक उपलब्ध होती है। यथा—

१२ ॥ मूचयित सूते सूत्रयित वा सूत्रम् । दुर्गसिह, कातन्त्रवृत्तिटीका, परिशिष्ट पृष्ठ ४०६ ॥ सूत्रं सूचनकृत्, सूत्र्यते पृष्यते इति सूत्रम्, सूचनाद्वा । हैम स्रिभि० चिन्ता० पृष्ठ १०८ ॥ वायुपुराण ४६ । १४२ में सूत्र का लक्षण इस प्रकार किया है—सल्पाकरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वती मूखम् । सस्तोभमनवसं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ १. परिभाषेन्दुशेखर, परिभाषा १३३ ॥

२. देखो पूर्व पृष्ठ ११६ । ३. ननु च पूर्वाचार्या ग्राप वैयाकरण-त्वाल्लाघवमभिलयन्तः किमिति गरीयसीः स्वरादिसंज्ञाः प्रणीतवन्तः ? सत्यम्, ग्रन्वचंत्वात् तासाम् । ग्रयमर्थः—द्विविधं हि लाघवं भवति—शब्दकृतमर्थकृतं च । तत्रायंकृतभेव लाघवं प्रधानं परार्थप्रवृत्तत्वात्तेषामभीष्टम् । तिलोचनटीका, कातन्त्र परिशिष्ट, पृष्ठ ४७२ ।

१. पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्थं च तिष्ठति । अनुष्टुप् के

२. तदसमें दीयते युवतं आणामांसीदनाट्टिंग् । अनुष्टुप् के दो

चरण।

नोदात्तस्वरितोदयम् । अनुष्टुप् का एक चरण ।

४. बृद्धिरादंजदेङ् गुण: । ४ ग्रनुष्टुप् का एक चरण।

प्रथम उद्धरण में अव्टाध्यायी के कमशः दो सूत्र हैं, उन्हें मिलाकर पढ़ने पर वे अनुष्टुप् के दो चरण वन जाते हैं। उत्तर सूत्र में चकार से 'हन्ति' अर्थ का समुच्चय होता है। अतः पाणिनीय पद्धत्यनुसार मूत्ररचना 'तिषठित च' ऐसी होनी चाहिये। काशिकाकार ने लिखा है-चकारो भिन्नक्रमः प्रत्ययार्थं समुच्चिनोति । प्रतीत होता है पाणिनि ने ये दोनों सूत्र इसी रूप में किसी प्राचीन छन्दोबद्ध व्या-करण से लिये हैं। छन्दोरचना में चकार को यहीं रखना आवश्यक है, अन्यथा छन्दोभङ्ग हो जाता है। द्वितीय उद्धरण में पाणिनीय सूत्र के 'नियुक्त' पद में से 'नि' का परित्याग करने से दो सूत्र अनुष्टुप् के दो चरण बन जाते हैं। तृतीय उद्धरण पाणिनीय सूत्र का एक देश है। यह यनुष्टुप् का एक चरण है। इस में उदय शब्द इस बात का स्पब्ट द्योतक है कि यह अक्षररचना पाणिनि की नहीं है। अन्यया वह 'नोदात्तस्वरितयोः' इतना लिखकर कार्यनिर्वाह कर सकता था। ऋवप्रातिशाख्य ३।१७ में पाठ है—स्वयंतेऽन्तिहतं न चेदुदात्तस्वरि-तोदयम् । सम्भव है पाणिनि ने इसी का प्रनुकरण किया हो । चौथा उद्धरण भी पाणिनि के दो सूत्रों का है, जो अनुष्टुष् का एक चरण है। दलोकबद्ध रचना के कारण ही 'वृद्धि' शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ है, जब कि अन्यत्र संज्ञी के निर्देश के पदचात् संज्ञा का निर्देश किया जा सकता है।"

१. सब्टा० ४। ४। ३६, ३६॥ २. इ० - मब्टा० ४।४।६६,६७।

२. ब्रच्टा॰ ६ । ४ । ६७ ॥ ४. ब्रच्टा॰ १ । १ । १, २ ॥

४. तुलना करो-शृह्यवातिशास्य १ । २६ ॥ उच्चटभाष्य-चकारो भिन्नकम: समुख्ययाथीयः । ६. ग्रत एव चान्द्रव्याः ३ । ४ । ३३ में 'परिशन्यं तिष्ठति च' पाठ है । ऐमा ही जैन झाकटायन ३।२।२३ में मी पाठ है । ७. तदेतदेकमाचार्यस्य मंगलायं मृष्यताम् (१०१)१) भाष्यवचन के

ऐसे श्लोकबद्ध सूत्रांश पाणिनीय घातुपाठ में भी मिलते हैं। इन का निर्देश २१ वें अध्याय में किया है।

प्रापिशलि के कुछ सूत्र मिले हैं, वे पाणिनीय सूत्रों से बहुत मिलते हैं। पाणिनीय शिक्षासूत्र भी प्रापिशल शिक्षासूत्रों से बहुत समानता रखते हैं। पाणिनीय शिक्षा का वृद्ध पाठ प्रधिक समान है।

पाणिनि से प्राचीन कोई व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं। प्रातिशाख्यों और श्रौतसूत्रों के अनेक सूत्र पाणिनीय सूत्रों से समानता रखते हैं। बहुत से सूत्र प्रक्षरशः समान हैं। इस से प्रतीत होता है कि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों के अनेक सूत्र अपने ग्रन्थ में संगृहीत किये हैं। हमारा विचार है कि यद्यपि पाणिनि ने सम्पूर्ण प्राचीन व्याकरण वाङ्मय का उपयोग किया है, पुनरिप उस का प्रधान उपजीव्य आपिशल व्याकरण है।

### प्राचीन सूत्रों के परिज्ञान के कुछ उपाय

पाणिनीय तन्त्र में कितने सूत्र वा सूत्रांश प्राचीन व्याकरणों से संगृहीत हैं, इस का कुछ परिज्ञान निम्न कतिपय उपायों से हो सकता है—

१ — एक सूत्र अथवा धनेक सूत्र मिलकर अथवा सूत्रांश जो छन्दो रचना<sup>3</sup> के अनुकूल हो । यथा —

वृद्धिरादेजदेङ्गुणः — धनुष्टुप् का दूसरा चरण । इग्यणः सम्प्रसारणम् — ,, ,, ,, ,, तङानावात्मनेपदम् — ,, ,, ,, ,, कृत्तद्वितसमासाइच — ,, ,, प्रथम ,,

२ - एक सूत्र में अनेक चकारों का योग। तुलना करो -

बाघार 'अपृत्त एकाल्प्रत्ययः' को कैयट मादि संज्ञासूत्र न मानकर परिभाषासूत्र मानते हैं। यह उनकी भूल है। संभव है यह भी किसी प्राचीन दलोकबढ ज्याकरण का अंश हो। उसी के अनुरोध से संज्ञा का पूर्व प्रयोग हो।

- १. शिक्षा के वृद्ध और लघु दो पाठ हैं। २. देखो पूर्व पृष्ठ १४३।
- ३. विशेष द्रष्टब्य 'सञ्जूषा' पत्रिका, (कलकसा) वर्ष ५, सङ्क ४, पूट्ड ११७, ११६ । ४. सप्टा० १।१।१,२।। ४. सप्टा० १।१।४१।।
  - ६. ब्रन्टा० १ । ४ । १०० ॥ ७. ब्रन्टा० १ । २ । ४६ ॥

ग्रवणी हस्वदीर्घं जुतत्वाच्य त्रैस्वर्धोपनयेन च ग्रानुनासिस्य-भेदाच्य संख्यातोऽष्टादशात्मकः ।

इस पाणिनीय शिक्षासूत्र की ग्रापिशल शिक्षा के— हरवदीर्घप्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्धोपनयेन च । ग्रानुनासिक्यभेदाच्च संख्यातोऽष्टादशात्मकः ।।

सूत्र के साथ। पाणिनि ने धापिशलि के श्लोकबद्ध सूत्र में ही 'ग्रवण' पद और जोड़ दिया। इससे वह गद्ध बन गया। परन्तु ग्रापिशल विक्षा में छन्दोऽनुरोध से पठित अनेक चकार उसके सूत्र में बैसे ही पड़े रह गए। उ

३ — चकार का ग्रस्थान में पाठ । यथा—
पक्षीमत्स्यमृगान् हन्ति परिपन्यं च तिष्ठिति ।\*
४ — प्राचीन प्रत्यय आदि के प्रयोग । यथा —
प्राक्ति चापः ।\*
प्र— प्राचीन संज्ञाग्रों का निर्देश । यथा —
उभयथर्जु ।\*
गोतो णित् ।

प्रस्थार्थ्यो नदी ।\*

१. सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा का लघुपाठ, प्रकरण ६।

पूर्वपृष्ठ ७६॥

२. आपिशल विक्षा, प्रकरण ६ । ३. इसी प्रकार प्राचीन क्लोकात्मक
मूत्रों से पाणिनीय सूत्रों में आए हुए निष्प्रयोजन चकार को दृष्टि में रखकर
पतःच्यलि ने कहा है—'एवं तिह सर्वे चकारा: प्रत्याक्यायन्ते ।' महा० १ ।
३ । ६३ ॥ ४. भष्टा० ४ । ४ । ३४, ३६ । इ० पूर्व पृष्ठ २३२ । इसी
प्रकार चकार का ग्रस्थान में प्रयोग पाणिनीय धातुपाठ में भी मिलता है ।
यथा 'चते चदे च याचने' (क्षीरतर्राञ्ज्यणी १ । ६०८) । इस पर विशेष
विचार के लिये क्षीरतर्राञ्ज्यणी के उक्त पाठ पर हमारी टिप्पणी, तथा इसी ग्रन्थ
का द्वितीय भाग पृष्ठ ६४—६७ द्वष्टव्य है । ४. भष्टा० ७ । ३ । १०४ ।।

६. ब्रव्हा० ७ । १ । १६ म ७. ब्रव्हा० ८ । ६ । ६ ॥

स. ग्रव्टाध्यायी में बहुत्र प्रयुक्त । ६. ग्रव्टा० ७ । १ । ६० ॥ इस सूत्र में ग्रोकारान्तों की 'गो' संज्ञा प्राचीन ग्राचार्यों की है । द्र० पूर्व पृष्ठ ७६ । १०. ग्रव्टा० की ४ । ३ ॥ नदी संज्ञा प्राचीन ग्राचार्यों की है । द्र०

६-प्राचीन घात्वादि का निर्देश । यथा-इनसोरहलोपः' सूत्र में आपिशल स भृवि का ।

७—कार्यी का बच्ठी से निर्देश करने के स्थान में प्रथमा से निर्देश 13 यथा—

म्रह्लोपोऽनः में मत्। ति विशतेडिति में ति।

व्याख्याकारों ने प्रत् और ति को पूर्वसूत्र निर्देशानुसार-नपुंसक-लिंग में प्रथमा का रूप न समक्तकर अविभक्त्यन्त माना है, वह चिन्त्य है।

अप्टाध्यायी के पादों की संज्ञाएं

श्रव्टाघ्यायों के प्रत्येक पाद की विभिन्न संज्ञाएं उस उस पाद के प्रथम सूत्र के श्राधार पर रक्ती हैं। विक्रम की १४ वीं शताब्दी से शाचीन ग्रन्थों में इन संज्ञाश्रों का व्यवहार उपलब्ध होता है। सीरदेव की परिभाषावृत्ति से इन संज्ञाश्रों के कुछ उदाहरण नीचे लिखते हैं। यथा—

| गाङ्कुटादिपादः | (818)  | परिभाषाबृत्ति पृष्ठ | 33  |
|----------------|--------|---------------------|-----|
| मूपावः         | (813)  | 27 11               | 8.5 |
| हिंगुपादः      | (518)  | 99 33               | ७६  |
| सम्बन्धपादः    | (\$18) | 22 23               | ₹3  |
| ग्रङ्गयादः     | (818)  | p) 91               | 437 |

रावणार्जुनीय काव्य को रचयिता भीम भट्ट भी अपने ग्रन्थ में सर्वत्र 'गाङ्कुटादिपादे' 'मूबादिपादे' खादि का ही व्यवहार करता है।

पाणिनि के अन्य व्याकरण ग्रन्थ पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की पूर्ति के लिये निम्न ग्रन्थों का का प्रवचन किया है।

१. ग्रव्टा० ६ । ४ । ११ ।। २. सकारमात्रमस्तिवातुमापिशिलिरा-वामै: प्रतिज्ञानीते । तथाहि न तस्य पाणिनिरित्व 'ग्रस् मृति' इति गणपाठा । कि तिहि 'स भृति' इति स पठित । न्यास १ । ३ । २२ ॥ ३. पूर्वव्या-करणे प्रथमया कार्यी निर्दिश्यते । कैयट, महाभाष्य-प्रदीप ६ । १ । १६३ ॥ पुना वही ६ । ४ । ७ पर लिखता है—पूर्वाचार्याः कार्यभाजान् पष्ठचा न निरदिक्षन् । ४. ग्रव्टा० ६ । ४ । १३४ ॥ ५. ग्रव्टा ६ । ४ । १४२ ॥ ६. ग्रहियार पुस्तकालय के व्याकरण-विभाग के मुचीपत्र में संख्या ३६४ १. घातुपाठ

२. गणवाठ

३. उणादिसूत्र

४. सिङ्गानुशासन

ये चारों प्रन्थ पाणिनीय शब्दानुशासन के परिशिष्ट हैं। प्रत एव प्राचीन प्रन्थकार इनका 'खिल' एव्द से व्यवहार करते हैं।' इन ग्रन्थों का इतिहास द्वितीय भाग में लिखा गया है, वहां देखिए।

४. ष्रष्टाध्यायी की वृत्ति—पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन का स्वयं बहुधा प्रवचन किया था। प्रवचनकाल में सूत्रायंपरिज्ञान के लिये वृत्ति का निर्देश करना आवश्यक है। पाणिनि ने अपने प्रन्थ की कोई स्वोपज्ञ वृत्ति रची थी, इसमें अनेक प्रमाण हैं। इसका विशेष वर्णन 'अष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में किया जायगा।

### पाणिनि के भ्रन्य ग्रन्थ १. शिक्षा

पाणिनि ने शब्दोच्चारण के यथार्थ परिज्ञान के लिये एक छोटा सा सूत्रात्मक शिक्षाग्रन्थ बनाया था। इसके भनेक सूत्र व्याकरण के विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार आचारं चन्द्रगोमी ने पाणिनीय व्याकरण के धाघार पर अपने चान्द्र व्याकरण की रचना की, उसी प्रकार उसने पाणिनीय शिक्षासूत्रों के आधार पर अपने शिक्षासूत्र रचे। अर्वाचीन क्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का मूल ये ही शिक्षासूत्र हैं। क्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का विशेष प्रचार हो जाने से सूत्रात्मक ग्रन्थ लुप्तप्रायः हो चुका है।

शिक्षासूत्रों का उद्धार-पाणिनि के मूल शिक्षाग्रन्थ के पुनरुद्धार का श्रेय श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। उन्होंने महान् परि-श्रम से इसे उपलब्ध करके 'वर्णोच्चारण शिक्षा' के नाम से संवत् १६३६ के अन्त में प्रकाशित किया था। 'छोटे वालकों के लाभायं

पर निरिद्ध गणपाठ के हस्तनेख के बादि में लिखा है—ब्रष्टकं गणपाठरच बानुपाठस्तयँव च। लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमी कमात् ॥ उणादि-सूत्र मी पाणिनीय है, इस के लिये देखिए इसी बन्यं का भाग २, पृष्ठ १७२— १७७॥ १. उपदेश: शास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठ: खिलपाटरच। काशिका १।३।२॥ नहि उपदिशन्ति खिलपाठ (उणादिपाठ)। मतृ हरिकृत महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ १४६॥ २. इसका विशेष वर्णन हमने 'स्वामी दयानन्द के प्रन्थों का इतिहास' नामक प्रन्थ में किया है। द्र0—पृष्ठ १५५-१५६। मूत्रों का भाषानुवाद भी साथ में दिया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के १० जनवरी सन् १८८० के पत्र से ज्ञात होता है कि उन्हें इस प्रन्थ का हस्तलेख सन् १८७६ के प्रन्त में मिला था। वर्णोच्चारण-शिक्षा की भूमिका में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वयं लिखा है—

'ऐसे ऐसे भ्रमों की निवृत्ति के लिये बडे परिश्रम से पाणिनि-मुनिकृत शिक्षा का पुस्तक प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि करता हूं।'

पाणिति से प्राचीन आपिशलशिक्षा का वर्णन हम पृष्ठ १४४-१४५ पर कर चुके हैं। उसके साथ पाणितीय शिक्षा की तुलनां करने से प्रतीत होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती को पाणिनीय शिक्षां-सूत्रों का जो हस्तलेख मिला था, वह प्रपूर्ण और अध्यवस्थित था जैसे ग्रापिशल व्याकरण के सूत्र पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों से मिलते हैं, और दोनों में ग्राठ-ग्राठ ग्रव्याय समान हैं, उसी प्रकार ग्रापिशल शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के सूत्रों में भी अत्यधिक समानता है, ग्रीर दोनों में आठ-ग्राठ प्रकरण हैं।

शिक्षासूत्रों के दो पाठ—पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों के अष्टाध्यायी के समान ही लघु और बृहत् दो प्रकार के पाठ हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिस हस्तलेख के आधार पर शिक्षासूत्रों को प्रकाशित किया था, वह लघु पाठ का या (और वह खण्डित भी था)। इस का दूसरा एक वृद्ध पाठ भी है, जिस में कुछ सूत्र और सूत्रांश अधिक हैं। इन दोनों पाठों को हमने सम्पादित करके शिक्षा-सूत्राणि में प्रकाशित किया है।

क्या पाणिनीय शिक्षासूत्र कित्पत हैं—डा० मनोमोहन घोष एम० ए० ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन् १६३८ में [श्लोका-रिमका] पाणिनीय शिक्षा का एक संस्करण प्रकाशित किया है। उस की भूमिका में बड़े प्रयत्न से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन शिक्षासूत्रों को पाणिनि के नाम से प्रकाशित किया है, वे उनके द्वारा कित्पत हैं।

१. देखो श्री पं० मगवइत्तजी द्वारा सम्पादित 'महिष दयानन्द के पत्र श्रीर विज्ञापन' पृष्ठ १७८ (द्वि० सं०)। यह ग्रन्थ रामलाल कपूर ट्रस्ट श्रमृतसर से प्रकाशित हुमा है।

हमने 'मूल पाणिनीय झिक्षा' शीर्षक लेख में डा० मनोमोहन घोष के लेख की सप्रमाण आलोचना करते हुए प्रनेक प्रमाणों को उप-स्थित करके यह भिद्ध किया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाणिनीय शिक्षासूत्र उनके द्वारा किन्पत नहीं हैं, प्रपितु के वास्तविक रूप में पाणिनीय हैं, और अनेक प्राचीन प्रन्यकारों द्वारा उद्घृत हैं। हमारा यह लेख 'साहित्य' पत्रिका (पटना) के वर्ष ७ अङ्क ४ (सन् १९५७) में प्रकाणित हुम्रा है। इस लेख के प्रचात पाणिनीय शिक्षासूत्रों का एक कोश श्रीर उपलब्ध हो गया। उस से यह सर्वधा प्रमाणित हो गया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाणित शिक्षासूत्र वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं।

हमारा संस्करण हमने सन् १६४६ में पाणिनीय शिक्षासूत्रों का एक पाठ आपिशल और चान्द्र शिक्षासूत्रों के साथ प्रकाशित किया था। बहु पाठ स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित ही था।

नया संस्करण — तत्पश्चात् पाणिनीय शिक्षा का एक नया कोश उपलब्ध हो गया। हमने विविध ग्रन्थों के साहाय्य से पाणिनीय शिक्षासूत्रों के लघु ग्रीर वृद्ध दोनों पाठों का सम्पादन किया है। उस में विभिन्न ग्रन्थों में उद्घृत समस्त पाणिनीय शिक्षासूत्रों का तत्तत् स्थानों पर निर्देश कर दिया है। ग्रारम्भ में बृहत् भूमिका में इन सूत्रों के विषय में ज्ञातब्य सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। शिक्षासूत्रों के पाणिनीयत्व में नये प्रमाण उपस्थापित किये हैं।

इलोकात्मिका शिक्षा-इस शिक्षा के पाणिनि-प्रोक्त न होने का

प्रत्यक्ष प्रमाण उसका प्रथम क्लोक ही है-

#### श्रय शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा।

इस अन्तःसाक्ष्य की उपस्थिति में भी क्लोकबद्ध शिक्षा को पाणिनि-प्रोक्त कहना मानना वा सिद्ध करने का प्रयत्न करना 'मुद्दई मुस्त गवाह चुस्त' कहावत के अनुसार निस्सार है।

शिक्षाप्रकाश-टीका के रचयिता के मतानुसार क्लोकारिमका पाणिनोय विक्षा की रचना पाणिनि के बनुज पिङ्गल ने की है।

तोलकाप्पियं नामक तामिल व्याकरण, जो ईसा से बहुत पूर्व का है, में पाणिनीय शिक्षा के इलोकों का अनुवाद मिलता है। भनु हरि

१ 'जिब्छभ्रातृमिविहिते व्याकरणेऽनुबस्तवभगवान् पिङ्गलाचार्यस्तन्मत-मनुभाव्य शिक्षां वक्तुं प्रतिजानीते । सादि में । २. द० — भार० एस० मुब्रह्माच्य शास्त्री वा जनेल भ्रोरियण्डल रिसर्व मद्रास सन् १६३१, पृष्ठ १५३।

भी वाक्यपदीय की स्वीपज्ञ व्याख्या में इस शिक्षा का 'ग्रात्मा बुद्धचा समेत्यर्थान् ०' श्लोक को उद्घृत करता है।'

दो प्रकार के पाठ—क्लोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा के भी दो पाठ हैं—एक लघु, दूसरा बृद्ध। लघु याजुध पाठ कहाता है, भीर वृद्ध आर्च पाठ। याजुध पाठ में ३५ क्लोक हैं, भीर आर्च पाठ में ६० क्लोक हैं। ये क्लोक ११ वर्ग प्रथया खण्डों में विभक्त हैं। शिक्षा-प्रकाश और शिक्षापञ्जिका टीकाएं लघु पाठ पर ही हैं।

सस्वर-पाठ—काशी से प्रकाशित शिक्षासंग्रह में पृष्ठ ३७८-३८४ तक श्राचं पाठ का एक सस्वर-पाठ छपा है। इसमें स्वर-चिह्न बहुत श्रव्यवस्थित हैं। प्रतीत होता है लेखकों श्रीर पाठकों की उपेक्षा के कारण यह श्रव्यवस्था हुई है। परन्तु इसके श्राधार पर इतना अवस्य कहा जा सकता है कि मूल पाठ सस्वर था।

## २. जाम्बवती विजय

इसका दूसरा नाम 'पातास्रविजय' भी है। इस महाकाव्य में श्रीकृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती की विजय और परिणय कथा का वर्णन है। इस काव्य को पाणिनि-विरिचत मानने में भाषु-निक लेखकों ने अनेक आपत्तियां उपस्थित की हैं। इस ने उन सब का सप्रमाण समाधान इस ग्रन्थ के 'काव्यशास्त्रकार वैयाकरण कवि' शीवंक तीसवें अध्याय में किया है। पाठक इस विषय में वह प्रकरण अवश्य देखें।

ग्रभिनव सूचना—कुछ समय हुआ काफिरकोट के पास से पाकिस्तान के प्रधिकारियों को भामह के काव्यालङ्कार की किसी व्याख्या की एक जीणं प्रति उपलब्ध हुई। इस के विषय में यह अनुमान किया जाता है कि यह उद्भट का विवरण है। इस प्रति का हस्तलेख भोजपत्रों पर दशम शती की णारदा लिपि में लिखा हुआ है। यह अभी अभी प्रकाणित हुई है। इसके ३४ वें पृष्ठ के अन्त में ग्रीर ३५ वें पृष्ठ के आदि में निम्न पाठ है—

१. ब्रह्मकाण्ड क्लोक ११४, पृष्ठ १६२, बनारस संस्करण।

इस पर सम्पादक ने जो पाठशोधन कर पाठपूर्ति की है, वह इस प्रकार है—

उदोपरागेण विलोलतारकं, तथा गृहीतं प्रशिना निशामुखम् । यथा समस्तं तिभिरांशुकं तथा परोऽपि रागाव् गलितं न लक्षितम् ॥

यह प्राय: पाणिति के नाम से स्मृत है। यो, पिटसंन ने JRAS १६६१, पृथ्ठ ३१३-३१६ में पाणिति के नाम से उद्घृत वसनों का संग्रह किया है। प्रार पिशल ने माना है कि काव्यकार पाणिति हो बंधाकरण पाणिति है। ZDMGXXXIX पृथ्ठ ६५-६, ३१३-३१६। सथा प्रभी प्रभी के उपाध्याय ते भी IHQXIII, पृथ्ठ १६७ में यही लिखा है। परिस से प्रकाशित दुर्घट-वृत्ति भाग १ पृथ्ठ ७३ में रेणु ने प्रतुमान किया है कि काव्यकार पाणिति ६ वी शती से पूर्व का है। सब इतना निश्चित हो गया कि काव्यकार पाणिति उद्मिट (प्राठवीं शती) से पूर्वभावी है।

हमारा निश्चित मत है कि ज्यों ज्यों पुरानी सामग्री प्रकाश में भाती जाएगी, त्यों-त्यों काव्यकार पाणिनि भीर वैयाकरण पाणिनि का

एकरव भी सुदृढ़ होता जायगा।

हुषं का विषय है कि डा॰ सत्यकाम वर्मा ने अपने 'सं॰ ब्या॰ का उद्भव और विकास' ग्रन्थ में पाश्वात्य मनोवृत्ति का त्याग करके इस काव्य को वैयाकरण पाणिनि की कृति स्वीकार किया है।

३. द्विरूपकोश

लन्दन की इण्डिया धाफिस लाइब्रेरी में दिहएकोश का एक हस्तलेख है। उसकी संख्या ७८६० है। यह कोश छः पत्रों में पूर्ण है। प्रन्थ के अन्त में 'इति पाणिनिमुनिना कृतं दिहू स्कोशं सम्पूर्णम्' लिखा है।

यह कोश वैयाकरण पाणिनि की कृति है वा मन्य को, यह

अज्ञात है।

पूर्वपाणिनीयम्

इस नाम का एक २४ सूत्रात्मक ग्रन्य धभी काठियावाड़ से प्रकाशित हुग्रा है। इस के अन्वेषण और सम्पादनकर्ता श्री पं० जीवराम कालिदास राजवैद्य हैं। उसके सूत्र इस प्रकार हैं—

श्रोम् नमः सिद्धम्

१. प्रय शब्दानुशासनम् । २. शब्दो धर्मः ।

| ३. धर्मादयंकामापवर्गाः ।          | ४. जन्दार्थयोः ।        |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ५. सिद्धः।                        | ६. सम्बन्धः ।           |
| ७. जानं छन्दसि ।                  | द्र. ततोऽन्यत्र ।       |
| <ol> <li>सर्वमार्वम् ।</li> </ol> | १०. छन्दोविरुद्धमन्यत्। |
| ११. शद्ध्यं वा ।                  | १२. ज्ञानाघार: ।        |
| १३. सर्वः शब्दः ।                 | १४. सर्वार्थः ।         |
| १५. निहयः ।                       | १६. तन्त्रः।            |
| १७. भाषास्वेकदशी।                 | १ द. छनित्य: ।          |
| १६. लीकिकोऽत्र विशेषेण।           | २०. व्याकरणात्।         |
| २१. तज्ज्ञाने धर्मः ।             | २२. अक्षराणि वर्णाः ।   |
| २३. पदानि वर्णेक्य:।              | २४. ते प्राक्।          |

सम्पादक महोदय ने इस ग्रन्थ को पाणिनिविरिवत सिद्ध करने का महान् प्रयत्न किया है, परन्तु उनकी एक भी युक्ति इसे पाणिनीय सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इस ग्रन्थ के उन्हें दो हस्त-लेख प्राप्त हुए हैं। उनमें एक हस्तलेख के प्रारम्भ में 'कात्यायनसूत्रम्' ऐसा लिखा है। हमारे विचार में ये सूत्र किसी ग्रवीचीन कात्यायन विरचित हैं।

म अभाष्यस्य पूर्वसूत्र—महाभाष्य में निम्न स्थानों पर 'पूर्वसूत्र' पद का प्रयोग मिलता है।

१. बचवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा कियते ।'

२. पूर्वसूत्रे गोत्रस्य वृद्धमिति संज्ञा क्यिते ।

३. पूर्वसूत्रनिर्देशो वापिशलमधीत इति । पूर्वसूत्रनिर्देशो वा पुनर्य द्रष्टस्यः । सूत्रेऽप्रधानस्योपसर्जनमिति संज्ञा क्रियते ।

४. पूर्वसूत्रनिदेशस्य । चिरवान् चित इति ।

५. ग्रथवा पूर्वसूत्रनिर्देशोऽयं, पूर्वसूत्रेषु च येऽनुबन्धा न तैरिहेत्कार्याणि क्रियन्ते । .... निर्देशोऽयं पूर्वसूत्रेण वा स्यात् । ४

६. पूर्वसूत्रनिदंशस्य ।

१. महाव घव १, पाव १, घाव २ ॥ पुब्ठ ३६।

२. महा० १।२।६८॥ पुष्ठ २४८।

इ. स । स । १४ ॥ वेल्ड २०४ । स. ६ । ६ । ६६३ ॥ वेल्ड ६०८ ।

थ. ७ । १ । १८ ।। पृब्द १४७ । ६. द । ४ । ७ ।। पृब्द ४५४ ।

महाभाष्य के इन ६ उद्धरणों में से केवल प्रथम उद्धरण पूर्व-पाणिनीय के 'ग्रक्षराणि वर्णाः' सूत्र के साथ मिलता है। भतुँ हिर ने महाभाष्यदीपिका में महाभाष्योक्त पूर्वसूत्र पाठ इस प्रकार उद्घृत किया है—

एवं ह्यन्ये पठन्ति - 'वर्णा प्रक्षराणि' इति ।'

इस से प्रतीत होता है कि ये पूर्वपाणिनीय सूत्र भर्तृ हरि के समय विद्यमान नहीं थे। अन्यथा वह 'वर्णा ग्रक्षराणि' के स्थान पर 'ग्रक्षराणि वर्णाः' ऐसा पाठ उद्धृत करता।

पूर्वपाणिनीय का शब्दार्थ — पूर्वपाणिनीय के सम्पादक को आंति होने का एक कारण इसके शब्दार्थ को ठीक न समक्षता है। उन्होंने पूर्वपाणिनीय नाम देखकर इसे पाणिनीय समक्ष लिया। वस्तुत: इस का अर्थ है - 'पाणिनीयस्य पूर्व एकदेशः पूर्वपाणिनीयम्'; अर्थात् पाणिनीय गास्त्र का पूर्व भागी। पूर्वोत्तर भाग के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह एक व्यक्ति की रचना हो और समान काल की हो। विभिन्न रचिता और विभिन्न काल की रचना होते पर भी पूर्वोत्तर विभाग माने जाते हैं। जैसे — पूर्वमोमांसा और उत्तर-मीमांसा। कातन्त्र के भी इसी प्रकार दो भाग हैं।

पूर्वपाणिनीय की प्राचीनता—पूर्वपाणिनीय के सम्पादक ने इस की प्राचीनता में जितने प्रमाण दिये हैं, वे सब निर्मूल हैं। ग्रब हम इस की प्राचीनता में एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं—

काशिका ६।२।१०४ में एक प्रत्युदाहरण है—'पूर्वपाणिनीयं बास्त्रम्।' यहां शास्त्र पद का प्रयोग होने से स्पष्ट है कि काशिका-कार का संकेत किसी 'पूर्वपाणिनीय' ग्रन्थ की ओर है।

हरदत्त ने इस प्रत्युदाहरण की व्याख्या 'पाणिनीयशास्त्रं पूर्व चिरन्तनिमत्यर्थः' की है। यह क्लिप्ट कल्पना है। सम्भव है उसे इस ग्रन्थ का ज्ञान न रहा हो।

इस ग्रध्याय में हमने पाणिनि श्रीर उस के शब्दानुशासन तथा तद्विरचित श्रन्य ग्रन्थों का संक्षिप्त वर्णन किया है। ग्रगले ग्रध्याय में आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय का वर्णन करेंगे।

# बठा अध्याय

श्राचार्यं पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय-

पाणिनीय अघ्टाघ्यायी से भारतीय प्राचीन वाङ्मय और इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़तां है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इस
प्रघ्याय में हम पाणिनि के समय विद्यमान उसी वाङ्मय का उल्लेख
करेंगे, जिस पर पाणिनीय व्याकरण से प्रकाश पड़ता है। यद्यपि
हमारे इस लेख का मुख्य प्राध्यय पाणिनीय सूत्रपाठ ग्रीर गणपाठ है,
तथापि उसका ग्राग्य व्यक्त करने के लिये कहीं-कहीं महाभाष्य
ग्रीर काशिकावृत्ति का भी ग्रायय लिया है। हमारा विचार है
कि काशिकावृत्ति के जितने उदाहरण हैं. वे प्राय: प्राचीन वृत्तियों के
आधार पर है,' और सभी प्राचीन वृत्तियों का आधार पाणिनीय
वृत्ति है। पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन पर स्वयं वृत्ति लिखी थी,
यह हम 'प्रपटाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में सिद्ध करेंगे। इस
प्रकार काशिका के उदाहरण बहुत ग्रंश तक अत्यन्त प्राचीन और

पाणिति ने अपने समय के समस्त संस्कृत वाङ्मय को निम्न भागों में बांटा—

१. दृष्ट, २. प्रोक्त, ३. उपज्ञात, ४. कृत, ५. व्याख्यान।
दृष्टादि शब्दों का अर्थ—पाणिनि ने प्राचीन वाङ्मय के
विभागीकरण के लिये जिन दृष्ट प्रोक्त उपज्ञात कृत और व्याख्यान
शब्दों का व्यवहार किया है, उन का श्रीभप्राय इस प्रकार है—

१. सकिलीति " प्रयम्तिपरिमाणः श्रृगालः किली, प्रप्रसिद्धोदाहरणं चिर-न्तनप्रयोगात् । पदमञ्जरी २ । १ । ३ ॥ भाग १, पृष्ठ ३४४ । काशिका में 'ससिल' उदाहरण छपा है. वह अशुद्ध है । प्रवतप्तेनकुलस्थितं तवैतदिति चिर-न्तनप्रयोगः । पदमञ्जरी २ । १ । ७ ॥ भाग १, पृष्ठ ३७१ ।

२. रामचन्द्र भट्टोजि दीक्षित धादि धर्वाचीन वैयाकरणों ने उन प्राचीन उदाहरणो को, जिनसे भारतीय पुरातन इतिहास धौर वाङ्मय पर प्रकाश पड़ता था, हटाकर साम्प्रदायिक उदाहरणों का समावेश करके प्राचीन वाङ्मय धौर इतिहास की महती हानि की है।

- १. दृष्ट-दृष्ट शब्द का अर्थ है—देखा गया। इस विभाग में पाणिनि ने उस वाङ्गय का निर्देश किया है, जो न किसी के द्वारा कृत है और न प्रोक्त। अर्थात् पूर्वतः विद्यमान वाङ्गय के विषय में ही किन्हीं विशेष विषयों का जो विशिष्ट दर्शन है, वह दृष्ट के अन्तर्गत समक्षा जाता है।
- २. प्रोक्त-प्रोक्त का सब्दार्थ है-प्रकर्ष रूप से उक्त = कथित। इस विभाग में वह सारा वाङ्गय आंता है, जो पूर्वतः विद्यमान स्व-स्व-विषयक वाङ्मय को ही देश-काल की परिस्थिति के अनुसार ढालकर विशेष रूप में शिष्यों को पढ़ाया जाता है। इस विभाग में सम्पूर्ण शास्त्रीय वाङ्मय का अन्तर्भाव होता है।
- ३. उपज्ञात—उपज्ञात शब्द का अर्थ है—ग्रन्थप्रवक्ता द्वारा स्व-मनीवा से विज्ञात । इसके अन्तर्गत प्रोक्त ग्रन्थों के वे विशिष्ट अंश संगृहीत होते हैं, जिन्हें पूर्व ग्रन्थों का देशकालानुसार प्रवचन करते हुए प्रवक्ता ने अपनी अपूर्व मेधा के आधार पर सर्वथा नए रूप में सन्निविष्ट किया हो ।

४. कृत – इस का सामान्य अर्थ है – बनाया हुआ। इस विभाग में वह वाङ्मय संगृहीत होता है, जिन की पूरी वर्णानुपूर्वी ग्रन्थकार की अपनी हो।

प्र. व्याख्यान—इस का भाव स्पष्ट है। समस्त टीका टिप्पण ग्रीर व्याख्या ग्रन्थ इसके अन्तर्गत ग्राते हैं।

हम भी इसी विभाग के अनुसार पाणिनीय व्याकरण में उल्लि-खित प्राचीन वाङ्मय का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

१. दुष्ट

पाणिति का सूत्र है—दृष्टं साम'। यहां साम शब्द सामवेद में पिठत ऋचाश्रों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ, श्रिपतु जैमिनि के 'गोतिषु सामारिया' लक्षण के अनुसार ऋचाओं के गान का बावक है। काश्चिका वृत्ति में 'दृष्टं साम' सूत्र के उदाहरण 'क्षोञ्चम्, बासिष्ठम्, वेश्वामित्रम्' दिये हैं। वामदेव ऋषि से दृष्ट वामदेव्य साम के लिये 'वामदेवाड्डघड्डघी च' पृथक् सूत्र बनाया है। वातिककार काल्यायन के मतानुसार आग्नेय, कालेय, श्रीशनस, श्रोशन, श्रोपनव

सामों का भी उल्लेख मिलता है। दृष्ट का अर्थ है—जो देखा गया हो। यह कृत और प्रोक्त से भिन्न है। अतः इसका अर्थ है कि जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सम्बन्ध न हो, अर्थात् जो अपीरुपेय हो। यद्यपि ऋक् धौर यजुः मन्त्रों के ध्रपौरुषेयत्व के विषय में पाणिनि ने साक्षात् कुछ नहीं कहा. तथापि 'ऋ व्यष्यूढं साम गीयते' इस वचन के धनुसार सामगान ऋचा के आधार पर होता है। इस-लिये यदि धाध्ययमाण साम दृष्ट धर्थात् ध्रपौरुषेय हैं. तो उनके घ्राधारभूत ऋक् मन्त्रों का अपौरुषेयत्व स्वतः सिद्ध है। यजुर्मन्त्रों के प्रपौरुषेयत्व के विषय में साक्षात् वा असाक्षात् कोई उल्लेख नहीं मिलता।

सामगान के दो भेद हैं। एक—सामवेद की पूर्वाचिक की ऋचाओं में उत्पन्न साम। इसे प्रकृति-साम वा योनि-साम कहा जाता है। दूसरा—'यद योन्यां गायित तदुत्तरयोगीयित' वचन द्वारा उत्तरा-चिक की ऋचाओं में प्रतिदिष्ट होता है। यह ऊह गान कहाता है। शवरस्वामी ग्रादि मीमांसकों का सिद्धान्त है कि प्रकृति-गान अपौरुषेय है (पाणिनि ने भी इसे ही दृष्ट कहा है), और ऊह गान ग्रातिदेशिक होने से पौरुषेय है।

यद्यपि पाणिति ने इस प्रकरण में केवल साम का ही उल्लेख किया है, तथापि दृष्टम् इस योगविभाग से उन मन्त्रों और मन्त्र-समूहों में भी दृष्ट ग्रथं में प्रत्यय होता है, जो किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों हारा दृष्ट हैं। यथा—

माध्चछन्दसम् । वैद्यामित्रम् । गार्त्समदम् ।

इस तथा एतत्-सदृश अन्य मन्दों का बाह्मण, आरण्यक और कल्पसूत्रों में जहां-जहां शंसित किया के साथ प्रयोग आया है, वहां सर्वत्र तत्तद् ऋषियों द्वारा दृष्ट मन्त्र अथवा सूक्त अभिन्नेत हैं। यह ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भारतीय प्राचीन वाङ्मय में मन्त्र दृष्ट माने गए हैं, कृत नहीं।

१. सर्वत्राग्निकलिम्यां ढक् । दृष्टे सामनि जाते वाऽप्यण् डिद् द्विवा विषीयते । तीयादीकक् न विशासा गोतार खूबदिष्यते ॥ महाभाष्य ४।२।७।।

२. छान्दोग्यो० १। ६। तथा भाट्टदीपिका ६। २। २ पर पाठभेद से उद्धृत । ३. भाट्टदीपिका ६। २। २ पर उद्धृत । ४. देखी शाबर-भाष्य ग्र० २, पाद २, प्रधि० २।

#### २. प्रोक्त

प्रोक्त शब्द का अर्थ है— कहा हुआ, पढ़ाया हुआ। पढ़ाना स्व-रिचत प्रत्थों का भी होता है, श्रीर पररिचत प्रत्थों का भी। 'तेन प्रोक्तम्' सूत्र से दोनों प्रकार के प्रवचन में प्रत्यय होता है। यथा— पाणिनिना श्रोक्तं पाणिनीयम्, श्रन्थेन कृता माथुरेण प्रोक्ता माथुरी बृत्ति:। 'जिन्होंने अपने ग्रन्थ को स्वयं नहीं पढ़ाया, उन में 'कृते प्रत्थे' सूत्र से प्रत्यय होता है। प्राचीन वाङ्गय में प्रोक्त अर्थ में संस्कृत तथा प्रतिसंस्कृत शब्द का भी व्यवहार मिलता है। कहीं-कही पर सुकृत और सुविहित शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है।

संस्कृत—इस झब्द का व्यवहार आयुर्वेदीय चरक संहिता के सिद्धिस्थान ग्र०१२ में इस प्रकार मिलता है—

> विस्तारयति लेशोक्तं सक्षिपत्यतिविस्तरम् ॥ ६४ ॥ संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननंवम् । ग्रतस्तन्त्रोत्तमामदं चरकेणातिबुद्धिना ॥ ६६ ॥ संस्कृतं तत्त्वसंपूर्णं .....

धर्यात्—[संस्कर्ता पूर्वाचार्यो हारा] संक्षेप से कहे गए विशिष्ट प्रयं को विस्तार से कहता है, धौर विस्तार से कहे गए ग्रिमिप्राय का संक्षेप करता है। इस प्रकार संस्कर्ता पुराने शास्त्र को पुनः नया अर्थात् स्वदेशकाल के अनुसार उपयोगी वना देता है ....।

चरक के इस पाठ से संस्कर्ता अथवा प्रवक्ता के नए प्रवचन-कार्य का प्रयोजन भी व्यक्त हो जाता है।

श्रतिसंस्कृत—इस शब्द का प्रयोग भी श्रायुर्वेद की चरक संहिता के प्रत्यध्याय के अन्त में पठित निम्न वचन में मिलता है —

'ग्रग्निवेश-कृते तन्त्रे चरक-प्रतिसंस्कृते'।

सुकृत-महाभाष्य १।४। ६३ में कहा है-शाकत्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावर्षत्।

यदि यहां संहिता शब्द से मन्त्रसंहिता धिभन्नेत है, तब तो यहां प्रोक्त अर्थ में ही सुकृत शब्द का व्यवहार है, यह स्पष्ट है। क्योंकि पाणिनि के मतानुसार संहिताएं प्रोक्त हैं। संहिता शब्द का व्यवहार पदपाठ के लिये भी होता है। इसलिए यदि यहां संहिता पद से शाकल्य की पदसंहिता ग्रामिप्रेत हो, तो उस का भी समावेश प्रोक्त के अन्तर्गत ही होगा। पदसंहिता का कृत विभाग में भो कथंचित् समा-वेश किया जा सकता है।

मुबिहित - महाभाष्य ४। ३। ६६ में लिखा है -

पाणिनीय शास्त्र प्रोक्त है, वह कृत नहीं है। इसलिए यहां

सुबिह्तम् का अर्थं सुप्रोक्तम् ही है, मुकृतम् नहीं।

इसी प्रकार काशिका ४।२।७४ में पठित 'शोभना खलु पाणिने: सूत्रस्य कृतिः' वचन में भी कृति का अर्थ प्रवचन ही समफना चाहिए।

इस प्रोक्त-विभाग में पाणिनि ने अनेक प्रकार के ग्रस्थों का निर्देश किया है। हम यहां उनका सूत्र।नुसार उल्लेख न करके विषय-विभागा-नुसार उल्लेख करेंगे। यथा —

१— संहिता—संहिताएं दो प्रकार की हैं। एक मूलरूप, धौर दूसरी व्याख्याख्य । दूसरी प्रकार की संहिताओं का शाखा शब्द से व्यवहार होता है। अनेक विद्वान् संहिताओं के उपर्युक्त दो विभाग नहीं मानते। उनके मत से सब संहिताएं समान हैं, परन्तु यह ठीक नहीं। महाभाष्यकार के मतानुसार चारों वेदों की ११३१ संहिताएं हैं। यह संख्या कृष्ण हैपायन व्यास और उस के शिष्य-प्रणिष्यों द्वारा प्रोक्त संहिताओं की है। व्यास से प्राचीन ऐतरेय प्रभृति संहिताएं इन से प्रयक् हैं। पाणिनि के सूत्रों और गणों में निम्न चरणों तथा शाखा प्रन्थों का उत्लेख मिलता है—

४. चरणों ग्रोर शाखा में भेद है। शाखाएं चरणों के ग्रवान्तर विभाग का नाम है। तुलना करो-भोजवर्मा (१२ वीं शताब्दी) का ताम्रपत्र-जमद-

१ वैदस्यागीस्पेयत्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छालानामपि तद्धे तुत्वात् प्रामाण्यिमितं बादरायणाविभिः प्रतिपादितम् । शतपय हरिस्वामी-भाष्य, प्रथम काण्ड का प्रारम्भ । यहां हरिस्वामी ने स्पट्टतया वेद और शालाओं का पार्यक्य माना है। "प्रार्य जगत्" पत्र (लाहौर) सं० २००४ ज्येष्ठ मास के एक्ट में मेरा 'वैदिक सिद्धान्त विमर्श' लेख सं० ४। २. देखी इस पृष्ठ की टिप्पणी १। ३. एकशतमध्यपुंशालाः सहस्रवत्मां सामवेदः, एकविद्यतिधा बाह् वृच्यम्, नवधायवंणो वेदः । १। १। था० १।।

४।३।१०२—तैत्तरीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, ग्रौखीय ।४।३।
१०४—हारिद्रव, तौम्बुरव, ग्रौलप, ग्रालम्ब, पालङ्ग, कामल,
ग्राल्मि, ग्राहण, ताण्ड, हयामायन। गणपाठ ४।३। १०६—होनक,
वाजसनेय, साङ्गरव, शार्ङ्गरव, साम्पेय, शालेव (? शाभीय),
खाडायन, स्कन्ध, स्कन्द, देवदत्तशठ, रञ्जुकठ, रञ्जुभार, कठशाठ,
कशाय, तलवकार, पुरुवासक, ग्रह्मपेय।४।३।१०७—कठ, चरक।४।
३।१०६—कालाप ।४।६।१०६—छागलेय ।४।३।१२६—
शाकल।४।३।१२६— छन्दोग, प्रोक्थिक, प्रान्तिक, वह वृत्त।
गणपाठ ६।२।३७—शाकल, ग्राल्मि, मोद्गल, कठ, कलाप,
कौयुम, लौगक्ष, मोद।७।४।३६—काठक।

महाभाष्य ४।२।६६ में "क्रीड" ग्रीर "काङ्कत", तथा पाणिनि से प्राचीन आपिशलशिक्षा के षण्ठ प्रकरण में "सात्यमुग्रीय" ग्रीर "राणायनीय" का नाम मिलता है। सात्यमुग्नि ग्राचार्य का निर्देश

घष्टा० ४। ३। ६० में साक्षात् किया है।

इन नामों में जो नाम गणपाठ में आये हैं. उन में कतिपय सन्दिग्ध हैं. धीर कतिपय नामों में केवल शाब्दिक भेद हैं। यथा-रकत्थ और स्कन्द तथा साङ्गरव और शार्ङ्गरव आदि।

संहिता ग्रन्थों के उपयुं का नाम सूत्र-क्रमानुसार लिखे हैं। इन का

वेदानुसार सम्बन्ध इस प्रकार है-

ऋग्येद-बह् वृच, शाकल, मौद्गल तथा हरदत के मत में काठक।"

िनप्रवर्ष्य व जसनेय चरणाय यजुर्वेदका ण्वशाखा ह्यायिने ''। वैदिक बाङ्मय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १७३ (डि॰ सं॰) पर उद्धृत । चरण के लिए प्रतिशाखा शब्द का, धौर शाखा के लिये धनुशाखा शब्द का भी व्यवहार होता है। इस के लिए देखिए इसी प्रन्य का भाग २, पृष्ठ २०५, २०६। पाश्चास्य तथा उनके धनुयायी भारतीय विद्वानों ने 'चरण' का अर्य 'स्कूल' किया है। श्री वासुदेव शरण प्रमुशाल ने 'वैदिक विद्यापीठ' माना है। (पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृष्ठ २६०)। दोनो का समिप्राय एक ही है। यह विचार मूर्खतापूर्ण है।

१. इन्दोगानां सात्यमुप्तिराणायनीयाः ह्रस्वानि पठितः। तुलना करो— ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुप्तिराणायनीया प्रधमेकार चाधीयते । महाभाष्य एस्रोङ् सूत्र, तथा १ । १ । ४७ ।। २. पदमञ्जरी ७ । ४ । ६८ ।। महा-भाष्य २. । २ । २६ के 'कठश्चायं बहुवृषदच' पाठ से कठ शाखा का संबन्ध ऋग्वेद के साथ नहीं है, यही ध्वनित होता है । इन में शाकल संहिता पाणिनि से पुराणप्रोक्त ऐतरेय ब्राह्मण १४। ५ में उद्धृत है।

शुकल-यजुर्वेद-वाजसनेय, शापेय ।

कृष्ण-यजुर्वेद—तैतिरीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, श्रीलीय, हारिद्रव, तौम्बुरव, ग्रीलप, छागल, आलम्ब, पालङ्क, कमल, भार्चाम, ग्राहण, ताण्ड ?, स्यामायन, खाडायन, कठ, चरक, कालाप।

सामवेद-तलवकार, सात्यमुगीय, राणायनीय, सौयुम, लौगाक्ष, छन्दोग।

धववंबेद-शीनक, मीद, पैप्पनाद।

श्रिवित्वत वेद-सग्बन्ध—वे शाखाएं जिन का सम्बन्ध हम किसी वेद के साथ निश्चित नहीं कर सके—श्रीक्थिक, याज्ञिक, साङ्गरव, शाङ्गरव, साम्पेय, शाखेय, (? शामीय), स्कन्ध, स्कन्द, देवदत्तशठ, रज्जुकठ,रज्जुभार,कठशाठ,कशाय, पुरुषासक, श्रद्यपेय कौड, काङ्कृत।

इन शाखाओं का विशेष वर्णन श्री पं० भगवद्त्तजी कृत 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' प्रथम भाग में देखना चाहिये।

शाखाओं से सम्बद्ध पदपाठ तथा कमपाठ का आगे वर्णन करेंगे।

२. श्राह्मण—वेद की जितनी शाखाएं प्रसिद्धं हैं, प्रायः उन सब के ब्राह्मणयन्थं भी पुराकाल में विद्यमान थे। ब्राह्मणयन्थों का प्रवचन भी उन्हीं ऋषियों ने किया था, जिन्होंने उन की संहिताओं का। श्रतः पूर्वोद्धृत शाखायन्थों के निर्देश के साथ-साथ उन के ब्राह्मणयन्थों का भी निर्देश समझना चाहिये। इस सामान्य निर्देश के प्रतिरिक्त पाणिनीय सूत्रों में निम्न ब्राह्मणयन्थों का उल्लेख मिलता है—

बाह्यणों के दो भेद—पाणिनि ने 'छन्दोब्राह्मणानि च तहिषयाणि''
मूत्र में ब्राह्मणग्रन्थों का सामान्य निर्देश किया है। 'पुराणश्रोक्तेष बाह्मणकल्पेषु'' सूत्र में ब्राह्मणग्रन्थों के प्राचीन और अर्वाचीन दो विभाग दर्शाए हैं।

१. ऐतरेय बाह्यण का वर्तमान गठ शीनक श्रोक्त है।

२. उक्यसूत्र गान्यंकृत उपनिदान के धन्त में स्मृत है।

३ बट्टा० ४।२।६६॥ ४. ब्रह्टा० ४।३।१०५॥

पाणिनि-निर्दिष्ट पुराणप्रोक्त ग्रीर अर्वाक्प्रोक्त श्राह्मणग्रन्थों की सीमा का परिज्ञान अत्यन्त ग्रावश्यक है। हमारे विचार में वह शीमा है—कृष्णद्वैपायन का शाखा-प्रवचन। ग्रर्थात् कृष्ण द्वैपायन के शाखा-प्रवचन से पूर्व प्रोक्त पुराण, श्रीर उस के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त ग्रवचन से पूर्व प्रोक्त पुराण, श्रीर उस के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त ग्रवचिन हैं। इस की पुष्टि काशिकाकार के याज्ञवत्क्यादयोऽचिर-काला इत्याख्यानेषु वार्ता (४।३।१०५) वचन से भी होती है।

काशिकाकार जयादित्य ने पुराण-प्रोक्त ब्राह्मणों में 'भाल्ख, शाट्यायन ऐतरेय' का, ग्रीर अर्वाचीन ब्राह्मणों में 'याजवल्क्य' अर्थात् शत्यय ब्राह्मण का निर्देश किया है। शतपथ ब्राह्मण का दूसरा नाम वाजसनेय ब्राह्मण भी है। इस का निर्देश गणपाठ ४।३।१०६ में उपलब्ध होता है। श्रष्टाघ्यायी ४।२।६६ की काशिका वृत्ति में अगल्व श्राद्दि प्राचीन ब्राह्मणों के साथ 'ताण्ड', श्रीर अर्वाचीन ब्राह्मणों में याजवल्क्य के साथ 'सौलभ' ब्राह्मण का भी नाम मिलता है। यह सौलभ ब्राह्मण संभवतः उसी क्षत्रियकुल-संभूता ब्रह्मवादिनी संन्यासिनी सुलभा ढारा प्रोक्त होगा, जिसका विदेह जनक के साथ ब्रह्मविद्या-विषयक संवाद हुआ था।' शांखायन गृह्म ४।६ तथा कौषीतिक गृह्म २।५ के तथण में 'सुलभा मैं जैयी' पाठ मिलता है। श्राह्मलायन श्रादि गृह्मसूत्रों के ऋषितपंण में भी सुलभा का नाम मिलता है। श्रतः सम्भव है सौलभ ब्राह्मण ऋग्वेद का हो।

लाटचायन श्रीत में एक सूत्र है—'तथा पुराणं ताण्डम्'। दस में
ताण्ड का पुराण विशेषण दिया है। इस सूत्र से पाणिति द्वारा दर्शाए
गये ब्राह्मणों के पुराण श्रीर अर्वाचीन दो विभागों तथा काशिका
वृत्ति ४।२।६६ में पुराण ब्राह्मणों में निदिष्ट ताण्ड नाम की पुष्टि
होती है। लाटचायन के सूत्र से यह भी विदित होता है कि ताण्ड
ब्राह्मण भी दो प्रकार का था—एक प्राचीन श्रीर दूसरा अर्वाचीन।
सम्भवतः वर्तमान ताण्डच ब्राह्मण श्रवाचीन हो।

संक्षिप्तसार व्याकरण के टीकाकार गोयीचन्द्र औत्थासानिक ने 'स्रयाज्ञयत्क्यादेखाँह्यणे' सूत्र की दृत्ति में पुराण-प्रोक्त ऐतरेय श्रीस शाटचायन ब्राह्मण के साथ 'भागुरि' ब्राह्मण का उल्लेख किया है।

१. महाभारत बान्तिपर्व ग्र० ३२०। २. लाव श्री० ७। १०। १८।।

३. तद्भित प्रकरण ४५४।

यह ब्राह्मण भी पुराण-प्रोक्त है। एक पुराण-प्रोक्त पङ्गलायनि बाह्मण बीधायन श्रोत २।७ में उद्धृत है।'

वातिककारोक्त पुराण सीमा — कात्यायन ने 'याज्ञबह्वयादिम्यः प्रतिषेधस्तुल्यकालत्यात्' कह कर याज्ञवल्क्य ब्राह्मण को भी प्राचीन बताया है। संभव है कात्यायन ने पाणिनि के पुराण-प्रोक्त शब्द का अर्थ 'सूत्रकार से पूर्वप्रोक्त' इतना सामान्य ही स्वीकार किया हो। महाभाष्यकार ने इस वातिक पर आदि पद से सौलभ ब्राह्मण का निर्देश किया है। इससे इतना स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य ग्रीर सौलभ

ब्राह्मण का एवचन पाणिनि से पूर्व हो गया था।

वेद की शालाओं का सनेक बार प्रवचन—सगं के आदि से लेकर भगवान् वेदव्यास और उन के शिष्य-प्रशिष्यों पर्यन्त वेद की शालाओं का अनेक बार प्रवचन हुआ है। भगवान् वेदव्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा जो शालाओं का प्रवचन हुआ, वह अन्तिम प्रवचन है। छान्दोग्य उपनिषद् और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण से विदित होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐतरेय की मृत्यु इन की रचना से बहुत पूर्व हो चुकी थी। अत एव इन ग्रन्थों में उसके लिये परोक्षभूत की कियाओं का प्रयोग हुआ है। यह पुरु-शिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण की वृत्ति के आरम्भ में ऐतरेय को याजवल्क्य की इतरा = काल्यायनी नामनी पत्नी में उत्पन्न कहा है। वह सर्वथा काल्यनिक है।

ऐतरेय ब्राह्मण कृष्ण द्वैपायन व्यास से पुराण-प्रोक्त है। परन्तु उस में शाकल संहिता का परोक्षरूप से उल्लेख मिलता है। इस का कारण यह कि ऐतरेय ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन शौनक का है। उसी ने अन्त के १० ब्राह्माय भी जोड़े हैं। मूल ऐतरेय में ३० ही ब्राह्माय थे।

१. पूर्व पुष्ठ १८६, दि० ४। २. महाभाष्य ४।२। ६६ ॥

३. यानि पूर्वेदेवैविद्वदिभगं ह्याणमारभ्य गाजकल्लयवास्त्यायनजैमिन्यन्तैक् विभिन्नवैतरेयणतपथादीनि भाष्याणि रिवतान्यासन् — । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकरण क द्वासमाधान विषय, पृष्ठ ३६४, रालाकट्ट सं ।

४. पूर्व पृष्ठ १७०, १७१। ५. आसीद् विश्रो याजवल्यमो हिभायः, तस्य हितीयामितरेति बाहुः । स ज्येष्ट्रयाऽऽक्रुब्टिबत्तः श्रियां तामुब्दवा हिती-यामितरेति होत्रे ॥ ६. पूर्व पृष्ठ १७१।

वायु आदि पुराणों में २८ व्यासों का वर्णन उपलब्ध होता है। उन में कृष्ण द्वैपायन व्यास अट्ठाईसवां है। उससे विदित होता है कि कृष्ण द्वैपायन से पूर्व न्यूनातिन्यून २७ वार गाखा-प्रवचन

ग्रवस्य हो चका था। पाणिनि ने 'विश्वचनस्वारिशतोब्रीह्मणे संज्ञायां डण्' सूत्र में तीस और चालीस मध्याय वाले 'शैंश' भीर 'चात्वारिश' संज्ञक बाह्मणीं का निर्देश किया है। वंश और चात्वारिश नामों से किन ब्राह्मण-ग्रन्थों का उल्लेख है, यह अज्ञात है। ऐतरेय ब्राह्मण में ४० अध्याय हैं। षड्गुरुशिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण की वृत्ति के प्रारम्भ में उसका 'चात्वारिज्ञ' नाम से उल्लेख किया है। र जींज्ञ नाम ऐतरेय के प्रार-म्भिक ३० मध्यायों का है, अन्तिम १० अध्याय सर्वाचीन है। आश्वलायन गृह्य ३।४।४, कोषीतिक गृह्य २।५ तथा शांखायन गृह्य ४।६ के तर्पण प्रकरण में ऐतरेय महैतरेय का निर्देश मिलता है। क्या यहां ऐतरेय से प्राचीन ३० अध्याय धीर महैतरेय से उत्तरवर्ती १० अध्याय मिलाकर पूरे ४० अध्याय स्रेभिन्नेत हैं ? यह विचारणीय है। कौषीतिक स्रोर शांखायन ब्राह्मणों में भी ३० अध्याय उपलब्ध होते हैं। सम्भव है पाणिनि का शैंश प्रयोग इन के लिए हो। कीय के मत में पाणिनि ने चात्वारिश शब्द से ऐतरेय का निर्देश किया, सीर जींश शब्द से कौषीतिक का।

पं सत्यवत सामधमी के मत में-

पञ्चिवंश के २५ प्रपाटक पड्विश ॥ ५ ॥ भन्त्र-ब्राह्मण ॥ २ ॥ छान्दोश्य उपनिषद् ॥ ५ ॥

४० प्रपाटक का कभी एक ही ताण्डच या छान्दोग्य बाह्मण था। आचार्य मंकर ने वेदान्त भाष्य में मन्त्र-बाह्मण ग्रीर छान्दोग्य उपनिषद् के वचन ताण्डच के नाम से उद्घृत किये हैं। सायणाचार्य

१. बायु पुराण ग्र॰ २३ इलोक ११४ से चन्त पर्यन्त ।

२. ब्रास्टा० ४ । १ । ६२ ।। ६. जिश्लब्ध्यायाः परिमाणनेषां ब्राह्मणानां वैशानि ब्राह्मणानि, चात्वारिशानि ब्राह्मणानि, कातिष्विय ब्राह्मणान्द्रच्यन्ते । काशिका ४ । १ । ६२ ।। ४. चात्वारिशास्य पष्ट्यायाः चश्वारिशहितेत हण् । पृष्ट २ । ४. वेदान्त भाष्य ३ । ३ । २६—

ताण्डच और पड्विश न्नाह्मण में प्रपाटक के स्थान में अध्याय शब्द का व्यवहार करता है। छान्दोग्य उपनिषद् में भी प्रपाटक के स्थान में ग्रध्याय शब्द का व्यवहार उपलब्ध होता है। ग्रतः यह भी सम्भव है कि—चात्वारिश नाम से पञ्चिवश, षड्विश, मन्त्रबाह्मण और छान्दोग्य उपनिषद् के सम्मिलित ४० ग्रध्याय वाले ताण्डच बाह्मण का निर्देश हो। सौर जीश नाम से पञ्चित्रण तथा पड्विश के सम्मिन्तित ३० अध्यायों का संकेत हो। सो अध्याय वाले शतपथ के १४, ६० ग्रीर ८० ग्रध्याय कमशः पञ्चदश्वपण, षष्टिपण ग्रीर ग्रशीतिपथ नाम से व्यवहृत होते हैं, यह धनुपद दर्शाएंगे।

'शतवरटे: विकन् पथः'' वातिक के उदाहरण में काशिकाकार ने 'शतपथ' और 'विद्युप्य' का उल्लेख किया है। शतपथ का निर्देश देवपथादिगण' में मिलता है। शतपथ नाह्मण में १०० अध्याय हैं। विद्युप्य शतपथ का ही एक ग्रंश है। नवमकाण्ड पर्यन्त शतपथ ब्राह्मण में ६० ग्रंध्याय हैं। नवमकाण्ड में अग्निचयन का वर्णन है। प्रतीत होता है कि वातिककार के समय में शतपथ के ६० ग्रध्यायों का पठन पाठन विशेष रूप से होता था। काशिका २।१।६ के 'साम्न्य-धीते' उदाहरण से भी इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि इस उदाहरण में अग्निचयनान्त ग्रन्थ पढ़ने का निर्देश है। शतपथ के नवम काण्ड पर्यन्त विशेष पठन-पाठन होने का एक कारण यह भी है कि शतपथ के प्रथम ह वाण्डों में यजुर्वेद के प्रारम्भिक १८ ग्रध्यायों के प्रायः सभी मन्त्र कम्शः व्याख्यात हैं। आगे यह विशेषता नहीं है। प्रतिज्ञा

ताण्डनां विव सिंदतः प्रमन्त बा०१।१।१। वेदान्त माण्य ३।३।२६—प्रस्ति ताण्डिनां खृतिः—प्रश्व इव रोमाणि प्रमण्डा० उप० ६।३।१। वेदान्त भाष्य ३।३३६—ताण्डिनामुपनिषदि स प्रात्मा तत्त्वसिस प्रमण्डा उप० ६।६।७ इत्यादि । अकराचार्य ने यहां प्रवीचीन ताण्डिय बाह्यण के प्रवयवभूत छान्दीग्य उपनिषद् धौर मन्त्र बाह्यण के नियं ताण्ड शब्द से 'पुराणधौक्तेषु बाह्यणकत्पेषु' (४।३।१०५) सूत्र से णिनि प्रत्थय किया है, यह चिन्त्य है। प्रतीत होता है उन्हें ताण्ड बाह्यण के प्राण धौर अवीचीन दो भेदों का जान नहीं था।

यह कात्यायन से भिन्न भाषायं विरचित क्लोकवात्तिक का एक अंश
है । पूरा ब्लोक काशिका में ब्वास्थात है। महाभाष्य में इतना भंश ही
ब्यास्थात है।
 २, भ्रष्टा० ४। ३। १००।।

सूत्र परिशिष्ट को चतुर्थ किण्डिका में शतपय के १५ तथा ८० ग्रध्यायात्मक 'पञ्चदशपय' ग्रीर 'ग्रशीतिपय' दो अवान्तर भेद और दशिये हैं।

अब्टाघ्यायी के 'न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तुदात्तः' सूत्र में 'सुब्रह्मण्य' निगद का उल्लेख है। सुह्मण्य निगद माध्यन्दिन शतपथ में उपलब्ध होता है। दिवलप पाठभेद से काण्य शतपथ में भी मिलता है। परन्तु पाणिनि तथा कात्यायन प्रदर्शित स्वर माध्यन्दिन श्रीर काण्व दोनों शतपथों में नहीं मिलता। शतपथ का तीसरा भेद कास्यायन भी है। असम्भव है पाणिनि और वातिककार प्रदिश्वत स्वर उसमें हो, अथवा इन दोनों का संकेत किसी अन्य ग्रन्थस्थ सुब्रह्मण्या निगद की ग्रोर हो। सुब्रह्मण्या का व्याख्यान षड्विश ब्राह्मण १।१।८ से १।२ के अन्त तक भिलता है। परन्तु बर्ड्विश में सम्प्रति स्वरनिदेश उपलब्ध नहीं होता।

३. ब्रनुबाह्मण-पाणिनि ने 'ब्रनुब्राह्मणादिनिः" सूत्र में 'ब्रनु-

ब्राह्मण' का साक्षात् उल्लेख किया है।

ग्रनुवाहाण पद का ग्रर्थ-काशिकाकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है - बाह्मणसद्शोऽयं ग्रन्थोऽनुबाह्मणम् । धनुबाह्मण शब्द से पाणिनि को कीनसा वा कीनसे ग्रन्थ ग्रभिप्रेत हैं, यह कहना कठिन है।

शांखायन श्रीत के भाष्यकार प्रानर्तीय ब्रह्मदत्त ने ४।१०।१

में लिखा है-

एवं तहा नुबाह्यणमेतत् महाकीषीतकीवाहृतं कल्पकारेणा-

ध्यायत्रयम् ।

इस से विदिल होता है कि कल्पसूत्रकारों द्वारा बाह्मणग्रन्थों का जो भाग कल्पसूत्रों में संगृहीत किया गया है, वह कल्पसूत्रगत भाग 'अनुबाह्मण' कहाता है। इस के प्रकाश में अनुबाह्मण का अभिप्राय प्रनुगतो बाह्यणम् होना चाहिए।

यह भी सम्भव है कि यहां ग्रनुबाह्मण सन्द आरण्यक-प्रत्थों का वाचक हो, क्योंकि उनमें कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड दोनों का

२. शतः । ३ । ४ । १७-२० ॥ १. भव्या० १। २ । ३७ ॥

३. देखो- 'वैदिक बाङ्मय का इतिहास' भाग १, पृष्ठ २७७ द्वि० सं०।

४. ब्रष्टा० ४ । २ । ६२ ॥

सिम्मश्रण है। और उनकी रचनाशैली भी ब्राह्मणग्रन्थानुसारिणी है। ग्रारण्यक ग्रन्थों के प्रवक्ता भी प्रायः वे ही ऋषि हैं, जो तत्तत् शाला वा ब्राह्मणग्रन्थों के प्रवक्ता हैं। वृहदारण्यक ग्रादि कई आरण्यक साक्षात् बाह्मणग्रन्थों के श्रवयव हैं। अतः पाणिनि के ग्रन्थ में ग्रारण्यक ग्रन्थों का साक्षात् निर्देश न होने पर भी वे पाणिनि द्वारा जात अवस्य थे। यह भो सम्भव है कि अनुबाह्मण नामक कोई विशिष्ट ग्रन्थ रहा हो।

8. उपनिषद्— इस शब्द का अर्थ है—समीप बैठना। इसी अर्थ को लेकर पाणिनि ने 'जीविकोपनिषदावीपम्पे' सूत्र में उपमार्थ में उपनिषत् शब्द का व्यवहार किया है। ' ग्रन्थवाची उपनिषत् शब्द का उपनिषत् शब्द का उपनिषत् शब्द का उपनिषत् भें मिलता है। इस गणपाठ से यह भी व्यक्त होता है कि पाणिनि के काल में उपनिषदों पर व्याख्यान ग्रन्थों की रचना भी प्रारम्भ हो गई थीं, ग्रथवा वे व्याख्यानयोग्य समभी जाती थीं। सम्प्रति उपलम्यमान ईश मादि मुख्य १५ उपनिषदें संहिता बाह्मण और प्रारण्यक ग्रन्थों के ही विशिष्टांश हैं। अतः ये पाणिनि को अवस्य ज्ञात रही होंगी। अष्टाध्यायी ४।३।१२६ में छन्दोग शब्द से आम्नाय धर्य में छान्दोग्य पद सिद्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद् इसी छान्दोग्य ग्राम्नाय से सम्बन्ध रखती है। एक पैज्जलोपनिषद् जिसका ग्राचार्य पिज्जल से संबन्ध जोड़ा जा सकता है, मिलती है, परन्तु यह नवीन रचना है।

प्र. द स्प्सूच—इन में श्रीत, गृह्य श्रीर धर्म सम्बन्धी त्रिविध सूत्रों का समावेश होता है। शुल्बसूत्र श्रीतसूत्रों के ही परिशिष्ट हैं। शब्दाध्यायों के 'पुराणश्रोकतेषु ब्राह्मणकल्पेषु' सूत्र में साक्षात् कल्प-सूत्रों का निर्देश है। पाणिनि ने इसी सूत्र से उनके प्राचीन श्रीर नवीन दो भेद भी दर्शाए हैं। काशिकाकार ने इसी सूत्र पर पुराण कल्पों में पैङ्ग'तथा श्राहणपराज' को उद्घृत किया है, श्रीर अर्वाचीनों में 'श्राहमरथ' को। काशिका का मुद्रित 'श्राहणपराजः' पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है। सम्भव है यहां 'श्राहणपराशरः' पाठ हो। भट्ट

१. सन्टा० १।४।७६ ।। २. द्र०—कौटित्य प्रर्थशास्त्र का स्रोपनिषद् प्रकरण। ३. ग्रन्टा०४।३।७३॥

४. यहां 'तस्य व्यास्यानः' सर्थं की अनुवृत्ति है।

थ. बल्डा० ४। ३। १०४॥

कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक अ०१, पा०२, ग्रधि०६ में लिखा है-'ग्रस्ण-पराशरकास्त्राबाह्यणस्य कल्परूपत्वात्'। 'पैङ्गली कल्प' का निर्वेश जैन शाकटायन ३ । १ । ७५ की अमोघा ग्रीर चिन्तामणि वृत्ति में है। बौद्यायन श्रीत २। ७ में एक पैङ्गलायनि स्नाह्मण उद्घृत है. क्या पैज्ञलीकल्प का उसके साथ सम्बन्ध है, वा यह पैज्ञीकल्प का अपपाठ है ? पाणिनि ने 'काइयपकी शिकास्थामृ विस्यां णिनिः' सूत्र में 'काश्यप' और 'कौशिक' ग्रन्थों का उल्लेख किया है। कात्यायन के 'कारयपकी शिक्यहणं कल्पे नियमाथम्' वातिक से प्रतीत होता है कि उक्त सूत्र में काश्यप और कौशिक कल्पों का निर्देश है। कौशिक कल्प प्राथर्वण कौशिकसूत्र प्रतीत होता है। गृहपति धीनक पाणिति का समकालिक वा किचित् पौर्वकालिक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। 3 उसका एक शिष्य धाश्वलायन है। 3 उसी ने धाश्व-लायन श्रीत और गृह्यसूत्रों का प्रवचन किया है। शीनक का दूसरा शिष्य कात्यायन है, जिसने कात्यायन श्रौत स्रोर गृह्यसूत्रीं की रचना को (वर्तमान में उपलब्ध कात्यायन स्मृति आध् नेक) है। अतः ये ग्रन्थ पाणिनि के काल में अवण्य विद्यमान रहे होंगे। अष्टाध्यायी के 'यज्ञकमंण्यजपन्यूह्वतामसु' सूत्र में 'न्यूह्व' का उल्लेख है। ये न्यूङ्ख आश्वलायन श्रीत ७। ११ में मिलते हैं। महाभाष्य ४।२।६० में 'विद्यालक्षणकल्पान्तादिति वक्तव्यम्' वार्तिक के उदाहरण 'पाराझरकल्पिक:, मातृङल्पिक:' दिये हैं। अस्टाध्यायी ४।२।६० और ४।३।६७, ७०, ७२ से विदित होता है कि पा'णिनि के समय 'राजसूब, वाजपेय, अन्निब्टोम, पाकयज्ञ, इब्टि' आदि विविध यजो पर प्रक्रियाग्रन्थ रचे जाचुके थे।पाणिनि के 'यज्ञे समि स्तुबः, प्रे स्त्रोऽयज्ञे, ध्यरी यज्ञे, "प्रयाजानुयाजी यज्ञाङ्गे"

१. ब्रह्मा॰ ४।३।१०३॥ २. महाभाष्य ४।२।६६॥

३. पूबंपृष्ठ २०२, २०३।
 ४. पं० भगवद्गजी कृत 'भारतवयं
 का बृहद् इतिहास' भाग १, पृष्ट २८ (दि० सं०)।
 ४. एको हि शौन-का चार्यकिष्यो भगवान् धाव्यक्षायनः । वेदार्थदीयिका पृष्ट १७।

६. कात्यायनगृह्य पारस्करगृह्य से भिन्न है। इसके हस्तलेख कई पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। ७. ग्रव्टा०१।२।३४॥

८. श्रष्टा० ३।३।३१॥ १०. श्रष्टा० ३।३।३७॥

ह. सच्टा० ३ । ३ । १३ ॥ ११. सच्टा० ७ । ३ । ६२ ॥

आदि सूत्रों में यज्ञविषयक कई पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख मिलता है। ग्रव्टाव्यायी के छ दोगी क्थिक याज्ञिक ह वृच-मटा उठ्य: 'सूत्र में छन्दोग, ग्रोक्थिक, 'याज्ञिक, वह वृच ग्रीर नट का निर्देश है। काशिकाकार ने कात्यायन के चरणाढ़ माम्नायथो: ' वातिक का संबन्ध इस सूत्र में करके नट शब्द से भी धमं ग्रीर ग्राम्नाय ग्रथं में प्रत्यय का विधान किया है, 'यह ठीक नहीं है, क्योंकि नट शब्द चरणवाची नहीं है। अत एव झाचार्य चन्द्रगोमी ने 'नटाइड्ड्यो नृरेये' वृथक सूत्र रचकर नट शब्द से केवल नृत्य प्रयं में प्रत्यय-विधान किया है। भोजदेव ने भी चान्द्र व्याकरण का ही अनुसरण किया है। 'इस प्रकरण में आग्नाय शब्द से किन ग्रन्थों वा ग्रहण है, यह ग्रस्पष्ट है। हमारा विचार है कि यहां ग्राम्नाय पद का ग्रम्थाय प्रत्येक शास्त्र के मूल ग्रन्थों से है।

६. प्रमुकत्य - प्रध्टाध्यायी ४।२।६० के उक्थादिगण में 'प्रमुकत्य' का निर्देश है। अनुकत्य से पाणिनि को क्या प्रभिन्नेत है, यह अज्ञात है। सम्भव है यहां प्रमुकत्य पद से कत्यसूत्रों के प्राधार पर लिखे गये पाजिक पद्धतिग्रन्थों का निर्देश हो। प्राध्वलायन गृह्य की हरदत्त की अनाविला टीका (पृष्ठ १०८) में अनुकत्य का निर्देश है। एक प्राचीन 'कत्यानुषद' सूत्र मिलता है। वह सामवेदीय पाजिक ग्रन्थ है। मनुस्मृति ३।१४७ में प्रथम कत्य थीर श्रमुकत्य का निर्देश है। उसका श्रमिप्राय प्रधान और गोण से है।

७. शिक्षा—िजन ग्रन्थों में वर्णों के स्थान प्रयत्न आदि का जल्लेख है, वे ग्रन्थ 'शिक्षा' कहाते हैं। पाणिनीय सूत्रपाठ में शिक्षा-ग्रन्थों का साक्षात् उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु गणपाठ ४। २। ६१ में शिक्षा शब्द पढ़ा है। घौर उसके अध्येता और विशेषज्ञ शैंह्यक कहाते थे। इस से व्यक्त है कि पाणिनि के काल में शिक्षा का पठन-पाठन होता था, और उनके कई ग्रन्थ विद्यमान थे। काशिकाकार ने 'शौनकादिक्यइस्टर्बस' के 'छन्दिस' यद का प्रत्युदाहरण 'शौन-

१. ग्रव्हा । ११३।१२६॥ २. उक्थणास्त्र का निर्देश गाय्यं के उपनिदान सूत्र के ग्रन्त में तथा चरणव्यूह के याजुबलण्ड में भी उपलब्ध होता है।

३. महाभाष्य ४ । ३ । १२० ॥ ४ चरणाद्वर्मास्त्राययोः, तस्साहचर्यान्तरभावादिव धर्मान्ताययोरेव भवति ।

४. चान्द्र व्याकरण ३। ३। ६१ ॥ ६. नटाक्रक्यो नृत्ते । सरस्वती-कण्डाभरण ४। ३। २६१ ॥ ७. ग्रव्हा० ४। ३। १०६ ॥

कीया जिला' दिया है। ऋक्प्रातिशाक्य के व्याख्याकार विष्णमित्र ने भी शौनकीय शिक्षा का निर्देश किया है। शहक्यातिमास्य के १३, १४ वें पटलों में वणों के स्थान प्रयत्न मादि का वर्णन होने से वे शिक्षा-पटल कहाते है। यत एव इन्हें वेदाञ्ज भी कहा है। सम्भव है काशिका के 'शीनकीया शिक्षा' प्रत्यु शहरण में इन्हीं का पहण हो। एक शौनकीया शिक्षा का हस्तलेख अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में विद्यमान है। यह प्राचीन आवंग्रन्थ है या अर्वाचीन. यह प्रजात है। महाभारत शान्ति पर्व ३४२ १०४ से व्यक्त है कि आचार्य गालव ने गालबीया शिक्षा ग्रन्थ रचा था। पाणिनि ने अध्टाध्यायी = । ४ । ६७ में गालव का निर्देश किया है । आचार्य पापिशलि की शिक्षा सम्प्रति उपलब्ध है। प्रापिशलि का उल्लेख या टाघ्यायी ६।१।६२ में मिलता है। पाणिनीय शिक्षासूत्रों में भी साक्षात् ग्रापिशलि का निर्देश किया है।" इस का एक सुन्दर संस्करण हम ने प्रकाशित किया है। पाणिति ने स्वयं शिक्षासूत्र रचे थे। उन्हीं के ग्राधार पर क्लोकात्मक पाणिनीयशिक्षा की रचना हुई। इस ण्लोकात्मक पाणिनीयशिक्षा के अधिक प्रचार होने से मूल सुत्रग्रन्थ लुष्त हो गया। इस लुष्त सूत्रग्रन्थ के उद्धार का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। उन्होंने महान् प्रयत्न से इसका एक हम्तलेख प्राप्त करके उसे हिन्दीव्याख्यासहित 'वर्णोच्चारणशिक्षा' के नाम से प्रकाशित किया । स्वामी दयानन्द को पाणिनीयशिक्षा का जो हस्तलेख प्राप्त हुया था, वह अनेक स्थानों में खण्डित था। अव इस शिक्षा का दूसरा प्रन्य भी उपलब्ध हो गया है। उसके द्वारा यह आषं ग्रन्थ अब पूर्ण हो जाता है।

१. भगवान् शौनको वेदार्थवित् ा शिक्षाशास्त्र कृतवान् । ऋक्षाति । वर्गद्वय-वृत्ति, पृष्ठ १३ । २. चौदहवें पटल के यन्त में — कृत्सनं च वेदाङ्गमनिन्द्यमार्थम् । इलोक ६१ ।

३. देखो सूचीपत्र भाग २, सन् १६२८, परिक्रिक्ट पृष्ठ २।

४. कमं प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गालवः । ५ नोदासस्वरि-तोदयमगार्थकाव्यपगालवानाम् । ६ वा सुप्यापिकासेः ।

७. स एवम'पिशलेः पञ्चदशभेदास्या वर्णधर्मा भवन्ति । सूत्र ११६ ॥

इस सूत्रात्मक शिक्षा के भी दो पाठ है। एक लघु पाठ दूसरा वृद्ध
 पाठ । स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित पाठ लघु पाठ है। ग्रीर

पाणिनीयशिक्षा के लघुपाठ के सप्तम प्रकरण में कीशिकशिक्षा के कुछ क्लोक उद्घृत हैं। उन से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय कौशिकशिक्षा भी विद्यमान थी। चारायणीशिक्षा का उल्लेख हम इसी प्रन्थ में पूर्व पृष्ठ १०५ पर कर चुके हैं। गीतमजिला नाम से एक ग्रन्थ काशी से प्रकाशित 'शिक्षासंग्रह' में छपा है। यह रचना-बैली से प्राचीन आवं ग्रन्थ प्रतीत होता है। इसी शिक्षासंग्रह में नारदी और माण्डूकी शिक्षाएं भी छपी हैं। वे भी प्राचीन आर्थ ग्रन्थ हैं। इनके प्रतिरिक्त जितनी शिक्षाएं शिक्षासंग्रह में मुद्रित हैं, वे सब धविचीन हैं। भारद्वाजिक्षिक्षा के नाम से एक शिक्षा छपी है। ग्रन्य के प्रन्त्यलेखानुसार इस का रचियता भरद्वाज है। इस का संबन्ध तैत्तितीय शाखा के साथ है। हमें इस के प्राचीन होने में सन्देह है। कोहलीशिक्षा भी छप चुकी है। कोहल प्राचीन ग्राचार्य है। याज्ञवत्क्यजिक्षा यदि याज्ञवत्क्य मुनि प्रोक्त हो, तो वह भी पाणिनि से प्राचीन होगी। इस विवेचना से स्पष्ट है कि न्यून से न्यून शौनकीया, गालवोया, चारायणी, आपिशली, कौशिकीया, कौहली, याज्ञवल्की और पाणिनीया ये प्राठ शिक्षाएं पाणिनि के समय अवस्य विद्यमान थीं।

शिक्षा के व्याख्यान ग्रन्थ—शिक्षा पद गणपाठ ४।३।७३ में पढ़ा है। वहां 'तस्य व्याख्यानः' का प्रकरण होने से स्पष्ट है कि पाणिन के समय शिक्षा पर व्याख्यान ग्रन्थ भी रचे जा चुके थे। ग्रापिशनशिक्षा के वृक्तिकार नामक षष्ठ प्रकरण का प्रथम सूत्र है—स एवं व्याख्याने वृक्तिकारः पठन्ति—ग्रव्टादश प्रभेदमवर्णकुलम् इति। यहां वृक्तिकार पद से या तो व्याकरण के व्याख्याकारों का निर्देश है या शिक्षा के। हमारा विचार है—यहां वृक्तिकार पद से शिक्षा के व्याख्याकार ग्रिभप्रेत हैं। ऐसा ही एक प्रयोग भर्तृ हरिविरचित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञटीका में मिलता है—बहुधा शिक्षासूत्रकारभाष्यकारमतानि वृद्यन्ते। इस पर टीकाकार वृपभदेव लिखता है—शिक्षाकारमतस्योक्तस्वात् शिक्षाणामेव ये

दूसरा उपलब्ध हुआ पाठ वृद्ध पाठ है। हम ने 'शिक्षा-सूत्राणि' में दोनों पाठों का सम्भादन करके विस्तृत सूमिका सहित प्रकाशन किया है।

१. यो जानाति भरद्वाजिल्लाम् --। पृष्ठ १६ ।

२. वृष्ठ १०४, लाहीर संस्कः।

आध्यकारास्ते गृह्यन्ते । पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों ने पष्ठ प्रकरण का नाम भी वृत्तिकार ही है। इन उद्धरणों से व्यक्त है कि पाणिनि के समय शिक्षाग्रन्थ पर ग्रनेक वृत्तियां वन चुकी थीं।

 इ. व्याकरण—अव्टाध्यायी के अवलोकन से विदित होता है कि पाणिनि के काल में व्याकरणशास्त्र का वाङ्मय अत्यन्त विशाल था। पाणिनि ने घपने शब्दानुशासन में दण प्राचीन वैयाकरणों का नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया है। वे दश प्राचाय ये हैं - ग्रापिशल (६।१।६२), काइयप (१।२२४), गाव्यं (७।३।२०), गालव (७ १.१४), चाक्रवमंण ।६।१।१६), भारद्वाज (७।२।६७), शाक्रटायन (३।४।१११), शाक्रव्य (१।१।१६), सेनक (४।४। ११२), स्फोटायन (६।१।१२३)। इन का वर्णन हम इस ग्रन्थ के चीथे अध्याय में कर चुके हैं। इन के स्रतिरिक्त 'साचार्याण म् (७ ३।४६), उदीचाम् (४।१।१५३), एकेवाम् (६।३।१०४), प्राचाम् (४ १।१७) पदीं द्वारा अनेक प्राचीन वैयाकरणीं का निदंश किया है। कात्यायन ने चयो द्वितीया शरि पी करसादे: वातिक में पौब्कर मादि ग्राचार्य का सत उद्घृत किया है। पौब्करसादि के पिता पुष्करसत् का उल्लेख गणपाठ २/४ ६४; ७।३।२० में तीन स्थानों पर मिलता है। पौष्करसादि यद भी तौल्वल्यादि गण में पढ़ा है। 'न तौल्बलिम्यः' सूत्र से यूत्र प्रत्यय के लोग का निषेध किया है। इससे व्यक्त है कि पाणिनि पौष्करसादि के पुत्र पौष्कर-सादायन से भी परिंचत था। ग्रनः पौष्करसादि ग्राचार्य पाणिनि मे तिइचय ही पूर्ववर्ती है। वृत्तिकार जयादित्य ने ४।३।११५ में क। शकतस्य ब्याकरण का उल्लेख किया है। र पतञ्जलि ने 'काशकुरस्ती मीकांसा' का निर्देश महाभाष्य में कई स्थानों पर किया है। काशकृतस्त के पिता कशकृतस्त का नाम उपकादिगण तथा काशकुरस्न का नाम अरीहण।दिगण भें मिलता है। काशिका-कार ने ४। २। ६५ में काशकृत्स्न व्याकरण का परिमाण तीन ग्रध्याय लिखा है। यही परिमाण जैन शाकटायन व्याकरण की

१. वही, पुष्ट १०५ । २. महाभाष्य = । ४ । ४= ।।

३. सब्दा० २। ४ । ६१ ॥ ४. नाशकुल्सनं गुरुलाधनम् ।

४. महाभाष्य ४ । १ । १४, २३ ॥ ४ । ३ । ११४ ॥

६ बाट्टा० राषाद्वा। ७. बाट्टा० पाराद्या =. त्रिका: काश्करस्ता:।

अमोबा बृत्ति में दर्शाया है। काशिका ४।२। ६५ में दश अध्यायात्मक वैया घ्रपदीय व्याकरण का उल्लेख है।

इनके अतिरिक्त ज्ञिव, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरद्वाज, चारायण, इन्तनु, माध्यन्दिनि, रौडि, द्यौनिक, गौतम धौर व्याडि के व्याकरण पाणिनि से प्राचीन हैं। इन सब वैयाकरणों के विषय में हमने इस

ग्रन्थ के तृतीय ग्रध्याय में विस्तार से लिखा है।

प्रातिकाख्य-प्रातिकाख्य वैदिक चरणों के व्याकरण ग्रन्थ हैं। इन्हें पाषंद ग्रौर पारिषद भी कहा जाता है। अधित काल में इनकी संख्या बहुत थी। इस समय ये प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं — धीनककृत ऋक्षातिशास्य वात्यायनविरचित शुक्लयज्ःणतिशास्य, कृष्णयजुः के तैतिरीय भी वित्रायणीप्रातिकाख्य, सामवेद का पुष्प-सूत्र, और शौनकप्रोक्त ग्रथवं प्रातिशास्य । मैत्रायणीप्रातिशास्य इस समय हस्तलिखित रूप में ही प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त ऋग्वेद का ग्राव्यलायन, शांखायन और बाक्कल प्रातिशाख्य तथा कृष्णयजुः का चारायणीयप्रातिशाख्य प्राचीन ग्रन्थों में उद्धृत हैं। इन में से कौनसा प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीन है और कौनसा अर्वाचीन, यह कहना कठिन है। परन्त्र शौनकीय शांखायन और बाष्कलीय ऋक्प्रातिशास्य निण्चय ही पाणिनि से पौर्वकालिक है। पाणिनीय गणपाठ ४। २। ६२ में एक पद 'छन्दोभाषा' पढ़ा है। विष्णुमित्र ने ऋक्प्रातिकाख्य की वगंद्वय-वृत्ति में छन्दोभाषा को ग्रर्थ वैदिकभाषा किया है। १

 निरुक्त—दुर्गाचार्य (विक्रम ६०० से पूर्व) ने अपनी निरुक्त-वृत्ति में लिखा है—'निरुक्तं चतुर्दशप्रमेदम्', अर्थात् निरुक्त १४

काशिका ४ । १ । ५ = में त्रिकं काशकुल्स्तम् । १. त्रिकं काशकुल्स्तीयम् । ३।२।१६१।। 'काक कुत्स्त व्याकरण ग्रीर उस के उपलब्ध सूत्र निवन्ध देखें। २. ब्याकरणप्रधानत्वःत् प्रातिशास्यस्य । तै० प्रा० वैदिकाभरण टीका, पृष्ठ ४२५ । ३. पदप्रकृतीनि सर्व घरणानां पार्वदानि । निरुक्त १। १७ ॥ सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम् । महा० ६ । १ । १४ ॥

४. इन प्रातिशास्त्रों तथा एतत् सदृश ऋक्तन्त्राचि ग्रन्य वैदिक व्याकरण-ग्रन्थों के प्रवक्ताओं भीर ज्याख्याताओं का इतिहास इसी ग्रन्थ के दिलीय भाग घ० २८ में देखिए। ५. छन्दोभाषा पद के विविध अर्थों केलिए देखिए हमारा 'बैदिक छन्दोमीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ३७-४० । ६. पृष्ठ ७४, स्नानन्दाश्रम प्रकार का है। यास्क ने अपने निरुक्त में १२, १३ प्राचीन नैरुक्त याचार्यों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने किसी विशेष निरुक्त वा नैरुक्त आचार्य का उल्लेख नहीं किया। गणपाठ ४। २। ६० में केवल 'निरुक्त' पद का निर्देश मिलता है। 'यास्कः, यास्कौ, यास्काः' पदों की सिद्धि के लिये पाणिनि ने 'यस्कादिस्यो गोत्रे' सूत्र की रचना की है। यास्कीय निरुक्त में उद्घृत नैरुक्ताचार्यों के अनेक नाम पाणिनीय गणपाठ में मिलते हैं। यास्कीय निरुक्त में निर्देश्य गाण्ये गालव और शाव टायन के व्याकरण-संबन्धी नियम पाणिनि ने नामोल्लेखपूर्वक उद्घृत किये हैं। पतञ्जिल के काल में निरुक्त व्याख्यातव्य प्रत्य माना जाता था। महाभाष्य में लिखा है—निरुक्त व्याख्यातव्य प्रत्य माना जाता था। महाभाष्य में लिखा है—निरुक्त व्याख्यातव्य प्रत्य माना जाता था। महाभाष्य में लिखा है—निरुक्त व्याख्यातव्य प्रत्य माना जाता था। महाभाष्य में लिखा है—निरुक्त व्याख्यातव्य कि व्याकरणं व्याख्यायते इत्युक्यते। यास्क और उससे प्राचीन नैरुक्ताचार्यों के विषय में था पंज भगवहक्तजी विरचित 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग १, खण्ड २. अर्थात् 'वेदों के भाष्य-कार' प्रन्थ देखना चाहिये। व

१०. छन्द:शास्त्र—पाणिनि ने किसी विशेष छन्द:शास्त्र का नामोल्लेख अपने व्याकरण में नहीं किया, परन्तु गणपाठ ४ ३।७३ में छन्द:शास्त्र के 'छन्दोविजिनी, छन्दोविचिती, छन्दोमान, छन्दोभाषा' ये चार पर्याय पढ़े हैं। इनमें प्रथम तीन छन्द:शास्त्र के लिये ही प्रयुक्त होते हैं। छन्दोभाषा पद किन्हीं के मत में वैदिक भाषा का वाचक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।' परन्तु तस्य व्याख्यानः ना प्रकरण होने से छन्दोभाषा भी प्रन्यविशेष का ही वाचक है, यह निश्चित है। महाभाष्य १।२।३२ में छन्द:शास्त्र पद प्रातिशाख्य के लिये प्रयुक्त हुआ है। ध

गणपाठ ४।३।७३ में निर्दिष्ट नामों से विविध प्रकार के छन्द:-वास्त्रों और उनके व्याख्यानग्रन्थों ('तस्य व्याख्यानः' का प्रकरण होने से) का सद्भाव विस्पष्ट है। अष्टाध्यायी के 'छन्दोनास्ति च'

पूना संस्कृत। १. सन्हात २ । ४ । ६३ ॥ २. ४ । ३ । ६६ ॥

इ. इन के विशेष परिचय के लिए हमारा 'निरुक्तशास्त्र का इतिहास' प्रमथ भी देखना चाहिए। यह शीध्र छपेगा।

४. पूर्व १६५ २६१ । ५. व्याकरणनामेवमुत्तरा विद्या । सोऽसो छन्द:शास्त्रेष्वभिविनीत उपलब्ध्याधिमन्तुमुस्सहते । नामेश—छन्द:शास्त्रेषु प्रातिशास्त्रविक्षाटिषु । ६ प्रष्टा० २ । ३ । ३४ ॥

सूत्र से छन्दोवाचक 'विष्टार' शब्द की सिद्धि दशाई है। यह वैदिक छन्द है। छन्दों के विविध प्रकार के 'प्रगाथ' संज्ञक समूहों के वाचक पदों की प्रसिद्धि के लिये पाणिनि ने 'सोऽस्थादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु' सूत्र रचा है। प्रसिद्ध छन्दःशास्त्रकार पिज्जल पाणिनि का अनुज था, यह हम पाणिनि के प्रकरण में लिख चुके हैं। 'पिज्जल ने अपने छन्दःशास्त्र में कौष्ट्रिक (३।२६), यास्क (३।३०), ताण्डी (३।३६), सैतव (४।१६;७।१०), काइयप (७।६), रात (७।१३), माण्डव्य (७।३४) नामक सात छन्दःस्वकारों के मत उद्घृत किये हैं। रात ग्रीर माण्डव्य के मत भट्ट उत्पल ने वृहत्संहिता की विवृत्ति (पृष्ठ १२४६) में भी दिण हैं। सैतव का मत वृत्तरत्नाकर के दूसरे अध्याय में भी उद्घृत है। इस प्रकार पाणिनि के काल में ७ प्राचीन और १ पिज्जल कृत = ६ छन्दःशास्त्र ग्रवस्य विद्यमान थे। वैदिक-छन्दोमीमांसा के चतुर्थ ग्रध्याय के अन्त में हम ने ३० छन्दःशास्त्र- प्रवक्ता ग्राचायों का उस्लेख किया है (पृष्ठ ४६)। '

११. ज्योतिष-पाणिति ने उक्यादिगण में एक गणसूत्र पढ़ा है—दिपदी ज्योतिषि । इस में किसी ज्योतिश्वास्त्रसंबन्धिनी दिपदी दो पादवाली पुस्तक का उल्लेख है । ज्योतिश्वास्त्र से संबन्ध रखने वाले 'उत्पात, संबत्सर, मूहूतं' संबन्धी प्रन्यों का निर्देश गणपाठ ४।३।७३ में मिलता है। नैमित्तिक मौहूर्तिक रूप-धारी गुप्तचरों का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। र नक्षत्रों का वर्णन पाणिति ने तीन प्रकरणों (४।२।३-४,११,२२;४३। ३४-३७) में किया है। इन प्रकरणों से विस्पष्ट है कि पाणिति के काल में ज्योतिश्वास्त्र की उन्नित पराकाष्ठा पर थी।

१२. सूत्रग्रन्थ—पाणिनि के समय अनेक विषयों के सूत्र विद्यमान थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द आदि विषयों के सूत्रग्रन्थों का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं। उन से ग्रतिरिक्त जिन सूत्रग्रन्थों का निर्देश पाणिनीय शब्दानुशासन में मिलता है, वे इस प्रकार हैं—

१. ग्रच्टा॰ ४।३।४५॥ २. पूर्व पृष्ठ १८३। ३. इन के परिचय के लिए हमारा 'छन्द:शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ देखना चाहिए। यह ग्रभी प्रकाशित नहीं ४. ग्रव्टा॰ ४। २। ६०॥

 <sup>&#</sup>x27;---नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जना ---। १ । १३ ॥

भिक्षुसूत्र—पाणिन ने अष्टाध्यायी ४।३।११०, १११ में पाराकायं और कर्मन्द प्रोक्त भिक्षुसूत्रों का साक्षात् उल्लेख किया है।' पाराकारी भिक्षुओं और ब्राह्मणों के पारस्परिक विरोध का उल्लेख हर्पचरित उच्छ्वाय द में मिलता है। भिक्षुसूत्र से यहां किस प्रकार के ग्रन्थों का ग्रहण अभिप्रेत है, यह प्रज्ञात है। कई विद्वान् भिक्षुसूत्र का प्रश्च वेदान्तांवपथ्क सूत्र करते हैं, ग्रन्थ इसे सांख्यकास्त्र के प्राचीन सूत्र मानते है। सांख्याचायं पञ्चिश्रख ग्रादि के लिये भिक्षु पद का व्यवहार देखा जाता है। हमारा विचार है कि यहां भिक्षुसूत्र से उन ग्रन्थों का ग्रहण होना चाहिए, जिनमें भिक्षुयों के रहन सहन व्यवहार ग्रादि के नियमों का विधान हो। सम्भव है इन्हीं प्राचीन भिक्षुसूत्रों के ग्राधार पर बौद्ध भिक्षुओं के नियम बने हों। भिक्षुओं की जीविका का साधन 'भिक्षा' पर लिखे गये ग्रन्थ का संकेत अष्टा-ध्यायी ४।३।७७ के ऋगयनादि गण में मिलता है।

नटसूत्र-अध्टाध्यायी ४।३।११०,१११ में शिलाली और कुशाध्य प्रोक्त नट-सूत्रों का निर्देश उपलब्ध होता है। काणिका के अनुसार नटसम्बन्धी विसी आगम का उल्लेख अध्टाध्यायी ४।३।११६ में मिलता है। अमरकोश २।१०।१२ में नटों के शैलालिन, शैलूष, जायाजीय, कुशाध्यिन और भरत पर्याय लिखे हैं। शैलूष पद यज्ञः सहिता ३०। ६ में भी मिलता है। सम्भवतः ये नटसूत्र भरतनाटय-शास्त्र जैसे नाटपशास्त्रविषयक ग्रन्थ रहे होंगे।

१३. इतिहास पुराण-पाणिति ने प्रोक्ताधिकार के प्रकरण में इन का निर्देश नहीं किया। चान्द्र व्याकरण ३।१।७१ की वृत्ति भीर भोजदेशविरचित सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२२६ की हृदय-हारिणी टीका में 'कल्पे' का प्रत्युदाहरण 'काइयपीया पुराणसंहिता' दिया है। पाणिति हारा निर्दिष्ट काश्यपप्रोक्त कल्प, व्याकरण और छन्द:शास्त्र का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं।

इतिहासान्तगंत महाभारत का साक्षात् उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी ६।२।३= में किया है। इस से स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व व्यास की भारत संहिता महाभारत का रूप घारण कर चुकी थी।

१. पाराक्षपं-शिलासिक्या भिक्तृतटसूत्रयोः, कमन्दकृशाक्ष्यान्तिः।

२. इसी पुष्ठ की दिव १.।

३. महान् बीत्यपराह्मगृष्टीश्वासवाबालभारभारतहैलिहिलरीर अपवृद्धेषु ।

महाभारत से जात होता है कि उस समय इतिहास पुराण के अनेक प्रस्थ विद्यमान थे। सम्प्रति उपलक्ष्यमान पुराण तो आधुनिक है, परन्तु इन की प्राचीन ऐतिहासम्बन्धी सामग्री अवस्य प्राचीन पुराणों और इतिहासग्रन्थों से संकलित की गई है। पाणिनि के 'कृत' प्रकरण से कुछ प्राचीन इतिहासग्रन्थों का जान होता है। उन का उल्लेख हम अगले प्रकरण में करेंगे।

१४. ब्रायुवेंद — पाणिनि ने आयुवेंद के किसी ग्रन्थ का साक्षात् निर्देश नहीं किया, परन्तु गणपाठ ४।४।६० तथा ४।४।१०२ में ब्रायुवेंद पद पढ़ा है। ब्रायुवेंद के कौम।रभृत्य तन्त्र की एकमात्र उपलब्ध काश्यपसंहिता के प्रवक्ता भगवान् काश्यप के कल्पसूत्र का उल्लेख पाणिनि ने अध्टाध्यायी ४।३।१०२ में किया है', प्रौर व्याकरण का अध्टाध्यायी १।२।२५ में। शल्यतन्त्र की सुश्रुत संहिता पाणिनि से प्राचीन है। काशिका ६।२।६१ के 'मार्यासौश्रुतः' उदा-हरण में सुश्रुतापत्यों का उल्लेख है। चरक की मूल ब्राग्निवेश संहिता के प्रवक्ता ब्राग्निवेश का नाम गर्गादिगण में पढ़ा है। रसतन्त्र-प्रणेता ब्राचार्य व्याडि स्वयं पाणिनि का सम्बन्धी है। ब्रनेक विद्वान् इसे पाणिनि के मामा का पुत्र = ममेरा भाई मानते हैं। परन्तु हमारा विचार है कि यह पाणिनि का मामा था। यह हम पूर्व विस्तार से लिख चुके हैं।"

१५-१६. पदपाठ-क्रमपाठ—पाणिन ने उक्थादिगण में तीन पद एक साथ पढ़े हैं—संहिता, पद, क्रम । इस साहचर्य से बिदित होता है कि यहां पठित 'पद' धौर 'क्रम' शब्द निश्चय ही बेद के पदपाठ धौर क्रमपाठ के बाचक हैं। पाणिनि ने प्रत्ययान्तर के विधान के लिये क्रम और पद का निदेश क्रमादिगण में भी पुन: किया है। पद-पाठ से सम्बद्ध धवपह का साक्षात् निदेश पाणिनि ने छन्दस्यृदवप्रहात् सूत्र में किया है। ऊदनोवें शे सूत्र में दीर्घ ऊकारादेश का विधान भी धवप्रह की दृष्टि से किया है, ऐसा भाष्यकार का कथन है। इस्वेद

१. पूर्व पृष्ठ १४७। २. बाल्डा० ४।१।१०४।।

देखी संग्रहकार व्याडि नामक ग्रगला प्रध्याय ।

४. पूर्व पुट्ट १८३ । १, झट्टा० ४ । २ । ६० ॥

६. म्रष्टा० ४।२।६१॥ ७. म्रष्टा० ८।४।२६॥ ८. म्रष्टा० ६।३।६८॥

न ऊदनोर्देश इत्येवोच्येत? · · · · ग्रवग्रहे दोष: स्यात् ।

के शाकल्य-प्रोक्त पदपाठ के कुछ विशेष नियमों का निर्देश पाणिनि ने 'सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्ष, उत्र ऊँ" सूत्रों में किया है। शाकल्य के पदपाठ की एक भूल यास्क ने अपने निरुक्त में दर्शाई है। पतञ्जलि ने महाभाष्य १ ४। दर्भ में शाकल्यकृत [पद] संहिता का निर्देश किया है। व

महाभारत शान्तिपर्व ३४२। १०३, १०४ से ज्ञात होता है कि याचार्य गालव ने वेद की किसी संहिता का सर्वप्रथम कमपाठ रचा था। कहनप्रातिशास्य ११।६५ में इसे बाभ्रव्य पाञ्चाल के नाम से स्मरण किया है। वात्स्यायन कामसूत्र १।१।१० में इसे कामशास्त्र-प्रणेता कहा है। गालविश्रोक्त शिक्षा, व्याकरण, अौर निस्कत का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं। सम्भव है सभी संहिताओं के पदपाठ एवं कमपाठ पाणिनि से प्राचीन रहे हों।

१७-२०. वास्तुविद्या, [न]क्षत्रविद्या, उत्पाद (उत्पात), निमित्त विद्यात्रों के व्याख्यानग्रन्थों का ज्ञान गणपाठ ४।३।७३ से होता है।

वास्तुविद्या — इस के अन्तर्गत प्रासाद-भवन तथा नगर आदि निर्माण के निर्देशक अन्यों का अन्तर्भाव होता है। मत्स्यपुराण अ० २५१ में अठारह वास्तुशास्त्रोपदेशकों का वर्णन मिलता है। ये सभी पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं।

ग्रङ्गिविद्या—इसे सामुद्रिकशास्त्र भी कहते हैं। शतपथ दाराश्वाइ में पुण्यलक्ष्मीक का निर्देश मिलता है। महाभाष्य अश्वाइ में जायादन तिलकालक और पितदनी पाणिरेखा का निर्देश है। कीटिल्य अर्थशास्त्र १।११,१२ में ग्रङ्गिविद्या में निपुण गृढ पुरुषों का उल्लेख किया है। मनु ६। ४० में ग्रङ्गिविद्या से जीविकार्जन का निषेध किया है।

t. म्रब्टा० १ । १ । १६, १७ ।। २. वाय:-वा इति च य इति च चकार शाकल्य:, उदात्तं त्वेवमाव्यातमभविष्यदमुसमाप्तवचार्थ: ।६।२०॥

३. शाकस्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् ।

४, पूर्व पृष्ठ १४२, टि॰ ६। ४. पूर्व पृष्ठ १४४, टि॰ ३॥

६, पूर्व पृष्ठ १४५ टि॰ २। ७. पूर्व पृष्ठ १४४।

E. पूर्व पृष्ठ १४३ । ६. पूर्व पृष्ठ १४४ ।

१०. द्र -- प्रागे उद्धिवमाण मनुवचन ।

[न]क्षत्रविद्या—गणपाठ ४।३।७२ में क्षत्रविद्या पाठ है। छान्दोग्य उपनिषद् ७।७ में भूतिवद्या के साथ क्षत्रविद्या का भी उल्लेख है। मनुस्मृति ६।४० के पूर्वार्थ में इसी गणपाठ में पठित अन्य शब्दों के साथ नक्षत्रविद्या का उल्लेख मिलता है। मनु का बचन इस प्रकार है—

> न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुज्ञासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत् कहिचित् ॥

इस क्लोक से प्रतीत होता है कि गणपाठ में क्षत्रविद्धा के स्थान में नक्षत्रविद्धा पाठ उपयुक्त होगा। परन्तु छान्दोग्य उपनिषद् ७।७ में क्षत्रविद्धा के साथ-साथ नक्षत्रविद्धा का भी निदंश है। सम्भव है गणपाठ में 'क्षत्रविद्धा, नक्षत्रविद्धा' दोनों पाठ रहे हों, और समता के कारण लिपिकर दोष से 'नक्षत्रविद्धा' पाठ नष्ट हो गया हो।

२१-२४. सर्पविद्या, वायसिवद्या, धर्मविद्या, गोलक्षण, ग्रावित्वक्षण—महाभाष्य ४।२।६० में सर्पविद्या, वायसिवद्या, धर्मविद्या, गोलक्षण और अववलक्षण के अध्येता और वेत्ताओं का उल्लेख है। अतः उस समय इन विद्याओं के ग्रन्थ अवव्य विद्यमान रहे होंगे। वायसिवद्या का अभिशाय पिक्ष-शास्त्र है। इसे वयोविद्या भी कहा जाता है।

छान्दोग्य उपनिषद् ७।७ में पित्रय, राज्ञि, वैब, विधि, वाकोबाक्य, एकायन, देव, बहा, भूत, क्षत्र, नक्षत्र, सपंदेवजन धादि विद्याओं का भी निर्देश मिलता है।

#### ३. उपज्ञात

'उपजात' वह कहाता है, जो प्रन्यकार की अपनी सूफ हो। काशिका धादि वृत्तिग्रन्थों में 'उपजाते' के निम्न उदाहरण दिये हैं-

पाणिनीयमकालकं ब्याकरणम् । काशकृत्स्नं गुरुलाघवम् । स्रापिशलं पूर्व्करणम् ।

काशिका ६।२।१४ में — 'म्रापिशल्युपज्ञं गुरुलाघवम्, व्याडच्युपज्ञं दुरुकरणम्' उदाहरण दिये हैं । सरस्वतीकण्ठाभरण (४)३ २४४, २५४) की हृदयहारिणी वृत्ति में—'चान्द्रमसंज्ञकं व्याकरणम्, काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्, आपिशल-मान्तःकरणम्' पाठ मिलता है।

इन उदाहरणों में पाणिनि, काशकृत्सन, आपिशनि, व्याडि और चन्द्रगोमी के व्याकरणों का उल्लेख है। चन्द्रोपज्ञ व्याकरण पाणिनि से अविचोन है। उपयुंक्त उदाहरणों की पारस्परिक तुलना से व्यक्त है कि इन का पाठ अशुद्ध है। पाणिनि के विषय में सब का मत एक जैसा है। इस से स्पष्ट है कि पाणिनि ने सब से पूर्व स्वमित से काल-परिभाषारहित व्याकरण रचा'। इन व्याकरणों में अकालकत्व आदि अंश ही पाणिनि आदि के स्वोपज अंश हैं।

इन व्याकरणों के अतिरिक्त भीर भी बहुत से उपज्ञात ग्रन्थ पाणिनि के काल में विद्यमान रहे होंगे।

#### ४. कृत

कृत प्रन्थों का उल्लेख पाणिनि ने दो स्थानों पर किया है— 'ग्रिधकृत्य कृते प्रन्थे' और कृते प्रन्थे'। प्रथम सूत्र के उदाहरण काशिकाकार ने 'सौभद्रः, गौरिमित्रः, यायातः' दिये हैं। इन का अर्थ है—सुभद्रा गौरिमित्र और ययाति के विषय में लिखे गए प्रन्थ। महाभाष्यकार ने 'यवकीत, प्रियङ्गु' ग्रौर 'ययाति' के विषय में लिखे गये 'यावकीत प्रेयङ्ग्व यायातिक' ग्राख्यानग्रन्थों का उल्लेख किया है। पाणिन ने 'शिशुकन्दयससभद्दन्द्वजननादिभ्यक्छः' में शिशुकन्द=बच्चों का रोना, यमसभा, द्वन्द्वसमास=धनिकाव्यप, व्येनकपोते और इन्द्रजनन=इन्द्र की उत्पत्ति, तथा ग्रादि सन्द से प्रश्नुम्नाममन ग्रादि विषयों के ग्रन्थों का निर्देश किया है। वार्तिक-

१. विशेष विचार पृष्ठ २२४, २२४ पर किया है।

२. मध्या ४ । ३ । ६७ ॥ ३. मध्या ४ । ३ । ११६ ॥

४. यावकीत भीर यायात भास्यान महाभारत में भी हैं।

४. अध्टा० ४। ३। ८८।। ६. सबंब 'शिश्चनां जन्दनम्' बहुबचन से निर्देश होने से विदित होता है कि यह बालको के रोमजनित विविध प्रकार के रोदन को लक्ष में रखकर लिखा गया 'शिश्चकन्दीय' ग्रन्थ का निर्देशक है। ७. ध्येनकपोतीय बास्यान महाभारत वनपर्व ४० १३१ में द्रष्टव्य।

कार ने 'लुबास्यायिकाम्यो बहुलम्' और 'देवासुरादिम्य: प्रतिषेध:' वार्तिकों से मनेक कृत ग्रन्थों की ग्रोर संकेत किया है। पतञ्जिल ने प्रथम वार्तिक के उदाहरण 'वासवदत्ता, सुमनोत्तरा' और प्रत्युदा-हरण 'भेमरथी' तथा द्वितीय वार्तिक के उदाहरण 'देवासुरम्, राक्षोसुरम्' दिये हैं।

इलोक-काव्य-महाभाष्य ४।२।६५ में तितिरप्रोक्त क्लोकों का उल्लेख मिलता है-तित्तिरिणा प्रोक्ताः इलोका इति । तित्तिरि वैशम्पायन का ज्येष्ठ भाता और उसका शिष्य था। वैशम्पापन का दूसरा नाम चरक था। उसका चरक नाम उसके कुष्ठी (=चरकी) हो जाने के कारण प्रसिद्ध हुया था। ध इसी चरक द्वारा प्रोक्त चारक श्लोकों का निर्देश काशिकावृत्ति ४।३।१०७ तथा अभिनव शाकटायन व्याकरण की चिन्तामणिवृत्ति ३।१।१७१ में मिलता है। सायण ने माधवीया धातुवृत्ति में उखप्रोक्त स्रोखीय क्लोकों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने अध्टाध्यायी ४।३।१०२ में तित्तिरि और उस का साक्षात् निर्देश किया है। चरक का उल्लेख अध्टाध्यायी ४।३।१०७ में मिलता है। काशिका २।४।२१ में वाल्मीकि द्वारा निर्मित क्लोकों का निर्देश मिलता है। सरस्वती-कण्ठाभरण ४।३।२२७ की हृदयहारिणी टीका में पिष्पलादश्रोक्त इलोकों का उल्लेख है। काशिकाकार ने 'कृते ग्रन्थे' सूत्र के उदाहरण 'वाररुचाः इलोकाः, हैकुपादो प्रन्यः, भैकुराटो ग्रन्थः, जालक: दिये हैं। इन में कीनसा ग्रन्थ पाणिनि से प्राचीन है, यह अज्ञात है। वररुचिकृत श्लोक निश्चय ही पाणिनि से अर्वाचीन हैं। यह वरहिच वातिककार कात्यायन है। पतञ्जलि ने महाभाष्य ४।३।१०१ में 'वाररुच कारुप' का निर्देश किया है। जैन शाकटायन की लघुवृत्ति ३।१।१८६ में 'वाररुचानि वाक्यानि' पाठ छपा है, वह

१. महाभाष्य ४ । ३ । ८६ ॥ २. महाभाष्य ४ । ३ । ८६ ॥

३. सुमनोत्तर की कहानी बौद्ध बाङ्मय में भी प्रसिद्ध है।

४. पं भगवहत्तजी विरचित 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' भाग १, पृष्ठ २८१, द्वि सं । ५. द्र — हमारा 'दुष्कृताय चरकाचार्यम् मन्त्र पर विचार' नामक निवन्ध । ६. काशी संस्क ० पृष्ठ ५६।

७. तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोस।च्छण् । ८. कठचरकाल्लुक् ।

ह. बट्टा॰ ४।३।११६ ॥

पाठ म्रजुद्ध है। वहां जुद्ध पाठ 'वाररुचानि काल्यानि' होना चाहिए। जल्हण की सूक्तिमुक्तावली में राजवेखर का निम्न क्लोक उद्घृत है—

> यथार्थतां कथं नाम्नि माभूद् वरुक्वेरिह । व्यवत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहरणप्रियः ॥

कृष्णचरित की प्रस्तावनान्तर्गत मुनिकविवर्णन में लिखा है-

यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भृवि। काव्येन रुचिरेणैव स्थातो वरुवचिः कविः।।

इस क्लोक से प्रतीत होता है कि पूर्वोद्धृत राजशेखरीय इलोक के चतुर्थ चरण का पाठ अशुद्ध है। वहां 'सदारोहणप्रियः' के स्थान में 'स्वर्गारोहणिप्रयः' पाठ होना चाहिये।'

महाभाष्य के प्रथमाह्निक में प्तञ्जलि ने श्राजसंज्ञक इलोकों का उल्लेख किया है, श्रीर तदन्तर्गत निम्न इलोक वहां पढ़ा है—

यस्तु प्रयुङ्कते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः ॥

कैयट धादि टीकाकारों के मतानुसार भ्राजसंज्ञक श्लोक कात्यायन विरचित हैं।

पाणिनि ने स्वय 'जाम्बवतीविजय' नामक एक महाकाव्य रचा या। इसका दूसरा नाम 'पातालविजय' है। इस महाकाव्य में स्यूनातिन्यून १८ सर्ग थे। पाइचात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान् जाम्बवतीविजय को सूत्रकार पाणिनि-विरचित नहीं मानते, परन्तु यह ठीक नहीं है। भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार यह काव्य व्याकरणप्रवक्ता महामुनि पाणिनि विरचित ही है। इस काव्य के विषय में हमने विस्तार से इसी ग्रन्थ के ३० वें अध्याय में लिखा है।

महाभारत जैसे बृहत्काच्य का साक्षात् निर्देश पाणिनि ने ६।२। ३८में किया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।°

ऋतुपन्थ-पाणिनि ने 'बसन्ता विभ्यष्ठक्' में वसन्त आदि ऋतुष्रों पर लिखे गये ग्रन्थों के पठन-पाठन का उल्लेख किया है।

१. बाररुच काव्य के विषय में देखों इसी धन्य का भाग २, पृष्ठ ३७६। २. पूर्व पृष्ठ २६४, टि॰ १। ३. ग्रष्टा॰ ४। २। ६३॥

वसन्तादि गण में 'वसन्त, वर्षा, हेमन्त, घरद्, शिशिर' का पाठ है। इस से स्पष्ट है कि इन सब ऋतुओं पर ग्रन्थ लिखे गये थे। सम्भव है कि ये काव्यग्रन्थ हों। कालिदासविरचित ऋतुसंहार इन्हीं प्राचीन

ग्रन्थों के अनुकरण पर लिखा गया होगा।

अनुक्रमणी-प्रत्य— शप्टाध्यायी के 'सास्य देवता' प्रकरण' से विदित होता है कि उस समय वैदिक मन्त्रों के देवतानिर्देशक प्रत्यों की रचना हो चुकी थी। शौनक कृत ऋ वेद की ऋषि देवता आदि की १० अनुक्रमणियां निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं। शौनकीय वृहदेवता भी देवतानुक्रमणी प्रन्य ही है। शौनक के शिष्य आश्व-लायन और कात्यायन ने भी ऋ वेद की सर्वानुक्रमणियां रची हैं। आश्वलायन सर्वानुक्रमणी इस समय प्राप्त नहीं है, परन्तु अथवंदेद की सर्वानुक्रमणी में वह उद्धृत है। सामवेद की नेगेयानुक्रमणी भी प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु वह प्राचीन है या अर्वाचीन इस का प्रभी निर्णय नहीं हुआ। यजुर्वेद की एक सर्वानुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु वह अर्वाचीन अप्रामाणिक प्रन्थ है। उ

संग्रह—दाक्षायण की प्रसिद्ध कृति 'संग्रह' ग्रन्थ पाणिनि का समकालिक है। दाक्षायण का ही दूसरा नाम व्याडि है। दाक्षायण पाणिनि का संबन्धी है, यह पतञ्जिल के 'दािक पुत्रस्य पाणिनेः' वचन से स्पष्ट है। ऐतिहासिक विद्वान् दाक्षायण को पाणिनि के मामा का पुत्र (ममेरा-भाई) मानते हैं, परन्तु हमारा विचार है कि दाक्षायण पाणिनि का मामा है। यह हम पाणिनि के प्रकरण में लिख चुके हैं। 'संग्रह नाम गणपाठ ४।२।६० में उपलब्ध होता है। कैयट आदि वैयाकरणों के मतानुसार संग्रह ग्रन्थ का परिमाण एक लक्ष प्रलोक था। महावैयाकरण मतृं हिर ने अपनी महाभाष्यदीपिका में लिखा है कि संग्रह में १४ सहस्र पदार्थों की परीक्षा है। भतृंहिर के शब्द इस प्रकार हैं—'चतुर्दशसहस्राणि वस्तूनि ग्रह्मिन् संग्रहण्ये (परीक्षितानि)।'

१. घटटा० ४ । २ । २४-३४ ॥

२. ऋषिदेवतछम्दास्यादवलायनानुकमानुसारेणानुकमिध्यामः। पृष्ठ १७८ ।

देखो हमारा 'वैदिक छन्दोमीमांसा' 'लेखक का निवेदन', पृष्ठ १,२।

४. महाभाष्य १।१।२०।। ४. पूर्व पृष्ठ १८३।

६. हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६ ।

इतिहास, पुराण, आस्यान, आस्यायिका और कथायन्थों का अध्याद्यायी में साक्षात् उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु पूर्वनिर्दिष्ट 'अधिकृत्य कृते यन्थे' सूत्र तथा 'लुबास्यायिकाभ्यो बहुलम्', 'देवा-सुरादिभ्यः प्रतिषेधः', और 'आस्यानास्यायिकेतिहासपुराणेभ्यद्य' वातिकों में इन विषयो के अनेक यन्थों की ओर संकेत विद्यमान है। काश्यपप्रोक्त पुराणसंहिता का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं। 'कथादिभ्यष्ठक्' सूत्र में कथासंबन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत है। उसके अनुसार कथा में चतुर व्यक्ति के लिये 'कथिक' शब्द का व्यवहार होता है। जैन कथाएं प्रायः इन्हीं प्राचीन कथा-ग्रन्थों के अनुकरण पर रची गई हैं।

#### ५. व्याख्यान

पाणिति की अव्टाध्यायी ४। ३। ६६-७३ में 'तस्य व्याख्यानः' का प्रकरण है। इस प्रकरण में अनेक व्याख्यानग्रन्थों का निर्देश है। हम काशिकावृत्ति में दिए गए उदाहरण नीचे उद्घृत करते हैं—

सूत्र ४।३।६६,६७ - सौपः, तैङः, धारवणस्विकम्, नातानतिकम् ।

सूत्र ४।३।६६—प्राण्निष्टोमिकः, वाजपेयिकः, राजसूयिकः, पाक्यक्रिकः, नावप्रज्ञिकः, पाञ्चौदनिकः, दाशौदनिकः।

सूत्र ४।३।७० - पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः।

सूत्र ४।३।७१ - ऐब्टिकः, पाशुकः, चातुर्होमिकः, पाञ्चहोतृकः, बाह्मजिकः, ग्राचिकः (ब्राह्मण और ऋचाग्रों के व्याख्यान), प्राथमिकः, ग्राव्वरिकः, पौरवचरणिकः।

सूत्र ४१३।७३ में - ऋगयनादि गण पढ़ा है। उस में निम्न शब्द हैं, जिन से व्याख्यान घर्ष में प्रत्यय होता है-

ऋगयन, पदव्याख्यान, छन्दोमान, छन्दोभाषा, छन्दोविचिति, न्याय, पुनरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, [न]क्षत्रविद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहूर्त, निमित्त, उपनिषद्, शिक्षा।

इस गण से स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में इन विषयों के व्याख्यान ग्रन्थ अवज्य विद्यमान थे।

१. बन्दा० ४। ३। =७।

ने. महाभाष्य ४। ने। ८७।

प्र. पूर्व पृष्ठ १४७ ।

२. महाभाष्य ४।३। ५७॥

४. महाभाष्य ४।२।६०॥

६. प्रव्हा० ४ । ४ । १०२ ॥

हमने इस लेख में पाणिनीय शब्दानुशासन के आधार पर जितने ग्रन्थों के नाम सङ्कलित किये हैं, वे उस उस विषय के उदाहरणमात्र हैं। इनके ग्रतिरिक्त ग्रनेक ऐसे ग्रन्थ भी उस समय विद्यमान थे, जिन का पाणिनीय शब्दानुशासन में साक्षात् उल्लेख नही है। इतने से अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के समय में संस्कृत का वाङ्मय कितना विशाल था।

## प्रो॰ वलदेव उपाध्याय की भूलें

प्रो० बलदेव उपाध्याय एम.ए., हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, का इसी विषय का एक लेख 'प्रेमी प्रभिनन्दन ग्रन्थ' के पृष्ठ ३७२-३७६ तक छपा है। उस में ग्रनेक भूलें हैं, जिन में से कतिपय भूलों का दिग्दर्शन हम नीचे कराते हैं—

 पृष्ठ ३७४ में लिखा है—'पाणिनि ने ग्रन्थ अर्थ में उपनिषद् शब्द का व्यवहार नहीं किया।'

उपनिषद् शब्द ग्रन्थिवशेष के अर्थ में 'ऋगयनादिम्यश्च'' सूत्र के ऋगयनादि गण में पढ़ा है। वहां 'तस्य व्याख्यानः' का प्रकरण होने से पाणिनि ने न केवल उपनिषद् का उल्लेख किया है, अपितु उनके व्याख्यान = टीकाग्रन्थों का भी निर्देश किया है।

२. पृष्ठ ३७४ में लिखा है—'पाणिनि के फुफेरे भाई संब्रहकार व्याडि....।'

महाभाष्य १।४।२० में पाणिनि को 'दाक्षीपुत्र' कहा है, ग्रतः दाक्षायण अर्थात् व्याडि पाणिनि के मामा का पुत्र (ममेरा आई) हो सकता है, न कि फुफेरा। वस्तुतः दाक्षायण व्याडि पाणिनि का मामा था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

३. पृष्ठ ३७३ में लिखा है—'इन में ऋ क्प्रातिशास्य के

रचयिता शाकल्य का नाम ग्रति प्रसिद्ध है।'

उपलब्ध ऋ नप्रातिशाख्य का रचियता शाकस्य नहीं है, अपितु आचार्य शौनक है। शाकस्य प्रातिशाख्य किसी प्राचीन प्रन्थ में वर्णित भी नहीं है।

४. पृष्ठ ३७६ में — 'सुनाग' को 'क्षौनग' लिखा है।

प्. पृष्ठ ३७६ में लिखा है—'पतञ्जलि ने · · कुणि का उल्लेख किया है।'

महाभाष्य में कुणि का नाम कहीं नहीं मिलता। हां महाभाष्य १।१।७५ के 'एड् प्राचां देशे शिषकेषु' वास्तिक पर कैयट ने लिखा है—'भाष्यकारस्तु कृणिदर्शनमशिश्यियत्'। अर्थात् भाष्यकार ने कुणि के मत का आश्रयण किया है।

६. पृष्ठ ३७६ में लिखा है—'४।२।६५ के ऊपर काशिका वृत्ति से व्याझपद और काशकृत्स्न नामक व्याकरण के श्राचार्यों का पता चलता है।'

काशिका ४।२।६४ में 'उदाहरण है—'दशका वैयाध्रपदीयाः।' इस में विणत वैयाध्रपदीय व्याकरण के प्रवक्ता का नाम 'वैयाध्रपद्य' या, व्याध्रपद नहीं। व्याध्रपद से प्रोक्त अर्थ में तद्धित प्रत्यय होकर वैयाध्रपदीय शब्द उपपन्न नहीं होता, व्याध्रपदीय होगा।

प्रो० बलदेव उपाध्याय के लेख की कुछ भूलें हमने ऊपर दर्शाई हैं। इसी प्रकार की प्रनेक भूलें उनके लेख में विद्यमान हैं। ग्रगले ग्रध्याय में हम संग्रहकार व्याडि का वर्णन करेंगे।

# मातवां ऋध्याय

# संग्रहकार व्याडि (२८०० वि० पूर्व)

आचार्य व्याडि प्रपर नाम दाक्षायण ने संग्रह' नाम का एक ग्रन्थ रचा था। वह पाणिनीय व्याकरण पर था, ऐसी पाणिनीय वैया-करणों की घारणा है। महाराज समुद्रगुप्त ने भी व्याडि को 'दाक्षियुत्रवचोव्याख्यापदुः' लिखा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में 'संग्रह' का उल्लेख किया है, प्रौर महाभाष्य २।३।६६ में 'संग्रह' को दाक्षायण की कृति कहा है। संग्रह पद पाणिनीय गण-पाठ ४। २।६० में उपलब्ध होता है। संग्रह पद्द का एक अर्थ है संक्षिप्त वचन। चरक में पठनीय ग्रन्थों के गुणों का वर्णन करते हुए ससग्रहम् विशेषण दिया है। टीकाकार इसका अर्थ संक्षिप्त वचन ही करते हैं। अतः गणपाठ में पठित 'संग्रह' शब्द से क्या अभिप्राय है, यह विचारणीय है।

#### परिचय

पर्याय-पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाण्ड-शेष में व्याडि के विन्ध्यस्थ,

नन्दिनीमुत धौर मेघावी तीन पर्याय लिसे हैं।

विन्ध्यस्थ-आचार्य हेमचन्द्र इस का पाठान्तर विन्ध्यवासी", ग्रीर केशव विन्ध्यनिवासी लिखता है। अर्थ तीनों का एक है। एक

१. संग्रह का लक्षण— विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः । निवन्धो यः समासेन संग्रहं त विदुर्युधाः ।। भरतनाटच० ६ । ६ ।।

२. संग्रहो व्याडिकृतो लक्षसंस्थी ग्रन्थ: । महाभाष्यप्रदीकोद्योत, निर्णय-सागर संस्कृत पृष्ट ११। तथा इसी पृष्ट (२७४) की तीसरी टिप्पणी।

३. संग्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्यैकदेश: । महाभाष्यदीपिका भर्नु हरिकृत, हस्त-लेख पृष्ठ ३० । इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याह्युपरचितं लक्षयन्थ-परिमाणं संग्रहाभिधानं निवन्धमासीत् । पुण्यराजकृत वानयपदीयटीका, काशी संस्क पृष्ठ । ८३ । ४. कृष्णचरित, मुनिकविवर्णन, क्लोक १६ ।

अ. सग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितम् । ..... संग्रहे तावत् कार्यप्रतिद्वन्तिभावान्मन्यामहे .....। ग्र० १, पाढ १, पा० १ ।। ६. शोभना ससु
दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः । ७. ग्राभिषानचिन्तामणि, मत्यंकाण्ड ५१६,
पृष्ठ ३४० । ५, शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ ६३ ।

विन्ध्यवासी सांख्याचार्य सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका में बहुधा उद्घृत है। किसी विन्ध्यवासी ने वसुवन्धु के गुरु बुद्धमित्र को बाद में पराजित किया था। वह विन्ध्यवासी विकम का समकालिक था।

निन्दनीसुत-इस नाम का उल्लेख कोशप्रन्थों से अन्यत्र हमें

नहीं मिला।

मेधावी-भामह ग्रलङ्कार शास्त्र २।४०,८८ में किसी ग्रलङ्कार-शास्त्र-प्रवक्ता 'मेधावी' को उद्घृत करता है ।

इत पर्यायों में व्याडि के प्रसिद्धतम दाक्षायण नाम का उल्लेख नहीं हैं। ग्रतः प्रतीत होता है कि हेम केशव ग्रौर पुरुषोत्तमदेव के लिखे हुए पर्याय प्राचीन व्याडि के नहीं हैं। व्याडि नाम के कई व्यक्ति हुए हैं, यह हम अनुपद लिखेंगे।

व्याडि—वैयाकरण व्याडि भ्राचार्य का उल्लेख ऋक्प्रातिशास्य \* महाभाष्य, \* काशिकावृत्ति \* और भाषावृत्ति \* आदि अनेक ग्रन्थों में मिलता है।

व्याडि पद का धर्य-चातुवृत्तिकार सायण व्याडि पद का धर्य इस प्रकाह करता है-

षडो वृद्धिकलाङ्गूलम्, तेन च तैक्ष्यं लक्ष्यते, विशिष्टो-ऽडस्तैक्ष्यमस्य व्यडः, तस्यापत्यं व्याडिः। स्रत इत्र्, स्वागतादीनां चेति वृद्धिप्रतिषेवैजागमयोनिषेधः।

ग्रनेक व्याडि— व्याडि नाम के ग्रनेक आचार्य हुए हैं। प्राचीन व्याडि संग्रह ग्रन्थ का रचिंयता है। इसका उल्लेख ऋक्प्रातिशास्य

१. पृष्ठ पंक्ति—४; ७ । १०६; ७, १०, ११, १२, १३ । १४४; २० । १४८; १० । २. पं॰ भगवहत्तजी झत भारतवर्ष का बृहद् इतिहास, द्वि० संस्क०, पृष्ठ ३३७ । ३. बही, पृष्ठ ३३७ ।

<sup>8. 7 | 73 , 75 ; 4 | 84 ; 83 | 38, 30 ||</sup> 

७. इकां यण्भिव्यंवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम् ।

चातुवृत्ति पृष्ठ =२, 'चौलम्बा' संस्क०। तुलना करो—क।शिका
 । ३। ७ ; प्रकिया कौ० पूर्वार्थ, पृष्ठ ११४; गणरत्नमहोदिध पृष्ठ ३६।।

आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। एक व्याहि कोशकार है। इसके कोश के अनेक उद्धरण कोशग्रन्थों को टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के निर्देशानुसार व्याहि के कोश में २४ बौद्ध जातकों के नाम मिलते हैं। अतः यह महात्मा बुद्ध से उत्तर-वर्ती है, यह स्पष्ट है। प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अल्वेरूनी ने एक रसज व्याहि का उल्लेख किया है।

दाक्षायण-इस नाम का उल्लेख महाभाष्य २।३।६६ में मिलता

है। मैत्रायणी संहिता १।८।६ में दाक्षायणों का निदेश है।

दर्शपौणमास की आवृत्तिरूप इष्टि भी दाक्षायण इष्टि कहाती है। क्या इस इष्टि का इस दाक्षि अथवा दाक्षायण से कुछ सम्बन्ध है?

दाक्षि - वामन ने काशिका ६।२।६६ में इस नाम का उल्लेख किया है। मतस्य पुराण १६४।२४ में दाक्षि गोत्र का निर्देश उपलब्ध

होता है।

यद्यपि दाक्षि भीर दाक्षायण नामों में गोत्र श्रीर युव प्रत्यय के भेद से अर्थ की विभिन्नता प्रतीत होती है, तथापि पाणिन और पाणिनि, तथा काशकृत्स्न और काशकृत्स्न आदि के समान दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इसकी पुष्टि काशिका ४।१।१७ के

'तत्र भवान् दाक्षायणः, दाक्षिवी' उदाहरण से होती है।

वंश-व्याहि नाम से इसके पिता का नाम व्यह प्रतीत होता है। माता का नाम अज्ञात है। दाक्षि और दाक्षायण नामों से इस वंश के मूल पुष्ठण का नाम 'दस' विदित होता है। मत्स्य पुराण १९५।२५ में दाक्षि को अङ्गिरा वंश का कहा है। न्यासकार जिनेन्द्र-बुद्धि के लेखानुसार व्याहि दाक्षायण का जन्म ब्राह्मण कुल में हम्मा था।

स्वसा-पाणिनि ने कौडधादि गण" में व्याडि का निर्देश किया है। उसके प्रनुसार उसकी किसी भगिनि का नाम 'व्याडघा' प्रतीत

१. प्रभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड, श्लोक १४७ की टीका, पृष्ठ १००, १०१॥ २. पृष्ठ २६३, टि० १। ३. एतद्ध स्म वा स्राहुदक्षियणा-स्तन्तुन्तसमवृक्षद् गामन्वन्यावर्तयेति । ४. कुमारीदाक्षाः ।

४. कपितरः स्वस्तितरो दाक्षिः वक्तिः पतञ्जिनः।

६. ब्राह्मणगोत्रप्रतियेधादिह न भवति—दाक्षायण इति । न्यास २.४।५८, पृथ्ठ ४७०। ७. अष्टा० ४ । १ । ८०॥

होता है। इसका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। दाक्षि और दाक्षायण के एक होने पर वह व्याडि की बहिन होगी, और पाणिनि उका भानजा।

श्राचार्य — विकृतवल्ली नाम का एक लक्षणग्रन्थ क्यांडि-विरचित माना जाता है। उसके धारम्भ में शौनक को नमस्कार किया है। ' आयं ग्रन्थों में इस प्रकार नमस्कार की शैली उपलब्ध नहीं होती। ग्रतः यह श्लोक प्रक्षिप्त होगा, वा यह ग्रन्थ किसी श्रवचित व्यांडि विरचित होगा, वा किसी ने व्यांडि के नाम से इस ग्रन्थ की रचना की होगी। व्यांडि शौनक का समकालिक है। शौनक ने ग्रपने ऋक्प्रांतिशाख्य में व्यांडि का उल्लेख किया है। अतः सम्भव हो सकता है कि व्यांडि ने शौनक से विद्याध्ययन किया हो। प्राचीन ग्राचार्य अपने ग्रन्थों में अपने शिष्य के मत उद्धृत करने में संकोच नहीं करते थे। कृष्ण द्वैपायन ने ग्रपने शिष्य जैमिनि के ग्रनेक मत अपने बह्मसूत्र में उद्धृत किये हैं।

देश—पुरुषोत्तमदेव नादि ने व्याडि का एक पर्याय विन्ध्यस्य — विन्ध्यवासी — विन्ध्यिनवासी लिखा है। तदनुसार यह विन्ध्य पर्वत का निवासी था। काशिका २।४।६० में 'प्राचामिति किम्— दाक्षिः विना, दाक्षायणः पुत्रः' लिखा है। पाणिनि परिचमोत्तर सीमान्त प्रदेश का रहने वाला था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। प्रत उसका सम्बन्धी दाक्षायण भी उसी के समीप का निवासी होगा। इस से भी प्रतीत होना है कि पृष्ठपोत्तमदेव के लिखे हुए व्याडि के पर्याय प्रार्थ-कालीन व्याडि के नहीं हैं। काशिका ४।१।१६० में दाक्षि को प्राग्-देशीय लिखा है। यह उस के पूर्वोक्त बचन से विषद्ध है। हो सकता है कि दो दाक्ष रहे हों। अभिनव शाकटायन व्याकरण २।४।११७ की चिन्तामणि वृत्ति में आङ्ग बाङ्ग प्राग्देशवासियों के साथ दाक्षि पद पद्धा है। क्या यह दाक्षि विन्ध्यस्य हो सकता है?

१. पूर्व पृष्ठ १८३ । २. नत्यादी शौनकाचार्य गुरुं वन्दे महामुनिम् ।

इ. शारायत, ३१; दारायक, दायाहर, ४०; प्राकाहरून

४. पूर्व पृष्ठ १८७। ५ स्विनिन भवत्येव-दाक्षिः।

६, सङ्ग्रह्मदासयः साङ्ग्रमङ्गदासयः ।

दाक्षायण देश—दाक्ष व दाक्षायणों का कुल बहुत विस्तृत और समृद्ध था। वह कुल जहां बसा हुआ था, वह स्थान (देश) दाक्षक' और दाक्षायणभक्त' के नाम से परिद्ध था। काशिका ४।२।१४२ में और दाक्षायणभक्त' के नाम से परिद्ध था। काशिका ४।२।१४२ में 'दाक्षिपलद, दाक्षिकन्या' संज्ञक ग्रामों का उल्लेख है। काशिका के अनुसार ये ग्राम वाहिक सतलज और सिन्ध के मध्य थे। काशिका ६।२।४ में 'दाक्षिघोष, सतलज और सिन्ध के मध्य थे। काशिका ६।२।४ में 'दाक्षिघोष, साक्षकट, दाक्षिपल्ल, दाक्षिल्ल, दाक्षिवर्श, दाक्षिवर्श, दाक्षिशिल्पो, दाक्षिश्च, दाक्षित्रक्ल, दाक्षिपिश्च, दाक्षित्रक्ल, दाक्षिपश्च, दाक्षित्रक्ल, दाक्षित्रकल्ल, दाक्षित

व्यादिशाला—पाणिनि ने श्रष्टाव्यायी ६।२।६६ के छात्र्यादि-गण में व्यादि पद का निर्देश किया है। तदनुसार शाला उत्तरपद होने पर 'व्यादिशाला' पद शासुदात्त होता है। यहां शालाशव्द पाठणाला का दाचक है, यह हम श्रापिशिलशाला के प्रकरण में लिख चुके हैं।

व्याडिशाला की प्रसिद्धि—काशिका ६।२।६६ में लिखा है-

कुमारीदाक्षाः । कुषायितिलाभकामाः दाक्ष्यादिप्रोक्तानि शास्त्रा-ग्यथीयन्ते तिन्छन्यता वा प्रतिपद्यन्ते त एवं क्षिप्यन्ते ।

अर्थात् जो कुमारी की प्राप्ति के लिये दाक्षित्रीक्त जा व का अध्ययन करते हैं, अथवा उस की शिष्यता स्वीकार करते हैं, वे पूर्व-पदान्तोदात्त कुमारीदाक्ष पद से आक्षिष्त किए जाते हैं।"

पाणिनि के द्वारा ६।२।८६ में दाक्षिशाला का निर्देश होने से, तथा काशिका के उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि आचार्य व्याडि का विद्यालय उस समय अत्यन्त प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका था।

१ दाक्षि + मक, राजन्यादिभ्यो वृज् । सप्टा॰ । २ । १३ ।।

२. दाक्षि - भक्त, भौरिक्याच युकार्यादिभ्यो विचल्भक्तलो । सन्दर्भ ४ । २।१४।। ३. वाक्षियामः व्यादयो निक्सन्ति यस्मिन् सम्म स तैयामिति व्ययदिव्यते । काशिका ६।२।६४।। ४. प्रामिवशेषस्य संज्ञा । वामनीय लिङ्गानुशासन । पृष्ठ ६, पं० २६ । ५. पञ्चानां सिन्धुयण्ठानामन्तरं य समाजिताः । वाहिका नाम ते देशाः । महाभारत कर्णपर्य, महाभाष्यप्रदीपोद्योत १।१।७५ में उद्घृत । ६. पृष्ठ १:६।

७. तुलना करो—'मजर्षा यो न जानाति यो न जानाति वर्वरी:। मचीकमत् यो न जानाति तस्मै कत्या न दीयते'।। किंददन्ती।

### ध्याडि का वर्णन

महाराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित की प्रस्तावना के अन्तर्गत मुनिकविवर्णन में लिखा है—

रसाचायः कविद्धादि। शब्दब्रह्मं कवाङ्मुनिः । दाक्षिपुत्रवचोस्याख्यापदुर्मीमासकाग्रणीः ॥ १६॥ बलचरितं कृत्वा यो जिगाय भारतं स्थासं च । महाकास्यविनिमणि तन्मार्गस्य प्रदीपमिव ॥ १७॥

इन क्लोकों से विदित होता है कि संग्रहकार व्याडि दाक्षीपुत्र-वचन (अक्टाध्यायी) का व्याक्याता, रसाचार्य और श्रेष्ठ मीमांसक था। इसने वलरामचरित लिखकर व्यास और भारत को जीत लिया था, ग्रर्थात् उसका बलचरित भारत से भी महान् था।

रसाचार्य — कृष्णचरित के उपयुंक्त उद्धरण में व्याडि को रसाचार्य कहा है। वाग्भट्ट ने रसरत्नसमुच्चय के आरम्भ में प्राचीन रसाचार्यों में व्याडि का उत्तेख किया है। पार्वतीपुत्र नित्यनाय-सिद्ध-विरचित रसरत्न के वादिखण्ड उपदेश १, स्लोक ६६ — ७० में २७ प्राचीन रसाचार्यों के नाम लिखे हैं, उन में सब से प्रथम नाम 'क्यालाचार्य' है। इ-ल का प्रभेद होने से सम्भव है, यहां गुद्धपाठ व्याडचाचार्य हो। रामराजा के रसरत्नप्रदीप में भी व्याडि का उत्लेख मिलता है।

गहड पुराण में रसाचार्य व्याडि—पं० रामशंकर भट्टाचार्य ने रसाचार्य व्याडि का पौराणिक निर्देश शीर्षक एक टिप्पण वेदवाणी पित्रका (काशी के वर्ष १०, ग्रङ्क ६, पृष्ठ २०) में प्रकाशित किया है। उस में गहड पुराण पूर्वीयं अ० ६६, एलोक ३५-३७ उद्घृत करके बताया है कि व्याडि का रसाचार्यत्व पुराण साहित्य में भी प्रसिद्ध है। वे इलोक इस प्रकार हैं—

ग्रादाय तत्सकलमेव ततोऽन्नभाण्डं जम्बीरजातरसयोजनया विषक्वम् ।

१. इन्द्रदो गोम् सक्वेय काम्बलिव्यांडिरेक च । १ । ।

२. रसरत्नसम्ब्वय में भी २७ रसाचायों का उल्लेख है।

<sup>3.</sup> कलायभित्रपुट: प्रोक्तः सतीलो बतुँलो भतः। हरेणु कण्टका नेयेति व्याहिरिति भरतः। हिस्ट्री धाफ दी दण्डियन मेडिशन, पृष्ठ ७४०, ७४६ में उद्युत।

घृष्टं ततो मृदुतन्कृतिपण्डमूलैः कुर्यात् यथेष्टमनुभीवितकमाशु विद्वम् ॥ ३४ ॥ महिलक्तमत्स्वपुटमध्यगतं तु क्रवा पश्चात् पचेत् तनु ततश्च वितानपत्या । दुग्धे ततः पयसि तं विषचेत् सुधायां

वनवं ततोऽपि पयसा शुचिचिक्कणेन ॥ ३६ ॥

शुद्धं ततो विमलवस्त्रनिघर्षणेन स्यानमौक्तिकं विपुलसद्गुणकान्तियुक्तम्। व्याडिजंगाव जगतां हि महाप्रभाव-सिद्धो विदग्धहिततत्वरया कृपालुः ॥ ३७ ॥

यहां ३५ वें ब्लोक में रसयोजनया शब्द स्पष्ट है। ३७ वें में महाप्रभावसिद्ध शब्द भी रसशास्त्र का पारिभाषिक पद है।

उपर्युक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि आचार्य व्याडि रस=पारद शास्त्र का विशिष्ट प्रवक्ता था।

नागार्जुन रसशास्त्र का उपज्ञाता नहीं-लोक में किंवदन्ती है कि भीषध रूप में रस=पारद के व्यवहार का उपज्ञाता बौद्ध विद्वान् नागार्जुं न है। वस्तुतः यह मिध्या भ्रम है। रसचिकित्सा भी उतनी ही प्राचीन है, जितनी ग्रीद्भिजिचिकत्सा । चरक और सुश्रुत मुख्यतया धौद्भिज धौर शल्यचिकित्सा के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। इसलिये उन में रसचिकित्सा का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। भ्रग्निवेश श्रादि रसचिकित्सा से परिचित नहीं थे, यह घारणा मिथ्या है। चरक चिकित्सास्थान मध्याय ७ में लिखा है—

श्रेट्ठं गन्धकसंयोगात् सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाहा । सर्वव्याधिविनाद्यानमद्यात् कुच्छी रसं च निगृहीतम् ॥

चरक में इस के अतिरिक्त अन्य रहीं का भी उल्लेख है। प्रो० दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी ने रसरत्नसमुच्चयटीका की भूमिका पृष्ठ २, ३ पर अन्य रसों का भी वर्णन दर्शाया है। कौटिल्य अयंशास्त्र ब्रध्याय ३४ में सुवर्ण का एक भेद 'रसाविद्ध'=पारद निर्मित बताया है।

वस्तुतः प्राचीन काल में एक एक विषय पर ग्रन्थ लिखने की परिपाटी थी। प्राचीन ग्रन्थकार स्वप्रतिपाद्यविषय से भिन्न विषय

में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसिलये चरक सुश्रुत में रसिनिकित्सा का विधान नहीं है।

### मीमांसक व्याडि

कृष्णचरित में व्याडि को 'मोमांसकाग्रणी' लिखा है। सतः सम्भव है कि व्याडि ने मीमांसाशास्त्र पर भी कोई ग्रन्थ लिखा हो। जैमिनि आकृति को पदार्थ मानता है। महाभाष्य ११२।६४ में व्याडि को द्रव्यपदार्थवादी लिखा है। इससे स्पष्ट है कि व्याडि 'द्रव्यपदार्थवादी मीमांसक' रहा होगा। महाभाष्य में काशकुरस्न-प्रोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता है। वह द्रव्यपदार्थवादी था वा ग्राकृतिपदार्थवादी. यह अज्ञात है।

#### काल

व्याहि का उल्लेख गृहपति शौनक ने अपने ऋनप्रातिशाख्य में अनेक स्थानों पर किया है। १ गृहपति शौनक ने ऋनप्रातिशाख्य का प्रवचन भारतयुद्ध के लगभग १०० वर्ष पश्चात् किया था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। १ व्याहि अपर नाम दाक्षायण पाणिनि का मामा था, यह भी पूर्व लिखा जा चुका है। १ अतः व्याहि का काल भारत-युद्ध के पश्चात् १००-२०० वर्षों के मध्य है।

## संग्रह का परिचय

महाभाष्य २ । ३ । ६६ में लिखा है-

शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति:।

अर्थात् दाक्षायणिवरचित संग्रह की कृति मनोहर है।

महाभाष्यकार जैसा विवेचनात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जिस कृति को सुन्दर मानता हो, उसकी प्रामाणिकता ग्रौर उत्कृष्टता में क्या सन्देह हो सकता है ?

१. तेषामिनव्यक्तिरिमविद्वेष्टा शालावयतन्त्रेषु चिकित्सितं च । पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः शस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः ॥ चरक चिकित्सा० २६।१३०, १३१॥ २. धाकृतिस्तु क्रियार्थत्वात् । भीमांसा १ । ३ । ३३ ॥

वे. द्रव्याभिधानं व्यावि:। ४. ४।१।१४,६३; ४।३।१५५।

४. पूर्व पृष्ठ २०१, टि० ६। ६. पूर्व पृष्ठ २०३।

७. पूर्व पृष्ठ १८३।

संग्रह ग्रन्थ का स्वरूप—संग्रह ग्रन्थ चिरकाल से लुप्त है। इसलिये इसका क्या स्वरूप था, यह हम नहीं कह सकते। इस के जो उद्धरण उपलब्ध हुए हैं, उनके श्रतुसार इसके विषय में कुछ लिखा जाता है—

संग्रह में ४ ग्रध्याय—चान्द्र व्याकरण ४।१।६२ की वृत्ति में एक उदाहरण है—पञ्चक: संग्रहः । इस की 'ग्रध्टकं पाणिनोयम्' उदा-हरण से तुलना करने पर विदित होता है कि संग्रह में पांच ग्रध्याय थे।

संग्रह का परिमाण—वाक्यपदीय का टीकाकार पुण्यराज लिखता है—

इह पुरा पाणिनीयेऽस्मिन् व्याकरणे व्याडच्युपरचितं लक्षप्रत्य-परिमाणं संग्रहाभिधानं निबन्धमासीत्।'

नागेश भी संग्रह का परिमाण लक्ष ग्लोक मानता है।

संग्रहसूत्र—महाभाष्य ४। २। ६० में एक उदादरण है—साग्रह-सूत्रिकः। इस से प्रतीत होता है कि संग्रहग्रन्थ सूत्रात्मक था।

संग्रह दाशंनिक ग्रन्थ था—पतञ्जलि महाभाष्य के आरम्भ में लिखता है—

संग्रहे तावत् प्राधान्येन परोक्षितम्—नित्यो वा स्यात् कार्यो वा। तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि। तत्र त्वेष निर्णयः— यद्येव नित्योऽथापि कार्यः, उभयथापि लक्षणं प्रवत्यंम्।

ग्रागे पुनः लिखता है-

संग्रहे तावत् कार्यत्रतिह्नन्द्विभावान्मन्थामहे नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति ।

इन दोनों उद्धरणों से, तथा भतृंहरिकृत वाक्यपदीय की स्वोपज्ञ-टीका में उद्घृत संग्रह के पाठों से विदित होता है कि संग्रह वाक्य-पदीय के समान प्रधानतया व्याकरण का दार्शनिक ग्रन्थ था।

पाणिनीय-प्रध्टक-व्यास्यान—नागेशकृत भाष्यप्रदीपोद्योत ४।३। ३६ में लिखा है—

<sup>1.</sup> बाक्यपदीय टीका, काली संस्कर पृष्ठ २५३।

२. संग्रहो क्याडिकृतो लक्षाव्लोकसंस्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः। नवाह्निक, निर्णयसागर संस्क०, १९०० १४। ३. घ० १। पा० १। आ० १॥

एवं च संप्रहादिषु तदुदाहरणदानमसंगतं स्यात् ।

इस से प्रतीत होता है कि संग्रह में कहीं कहीं अष्टाध्यायी के सूत्रों के उदाहरण भी दिये गए थे।

न्यासकार जिनेन्द्रबृद्धि काशिकाविवरणपञ्जिका ७।३।११ में लिखता है-

इबोमूतिब्याडिप्रभृतयः श्रघुकः कितीस्यत्र हिककारनिर्देशेन हेतुना चर्त्वभूतो गकारः प्रश्लिष्टः इत्येवमाचक्षते ।

व्याडि ने श्रयुकः किति (७।३।११) सूत्र की उक्त व्याख्या सम्भवतः संग्रह में की होगी।

यह भी संभव हो सकता है कि व्यांडि ने धष्टाध्यायी की कोई व्याख्या लिखी हो। इसकी पुष्टि कृष्णचरित के पूर्व उद्घृत फ्लोक के दाक्षिपुत्रवचोब्याख्यापटु पद से भी होती है।

संग्रह में १४ सहस्र पदार्थों की परीक्षा—महाभाष्य के 'संरहे तावत् प्राधारयेन परीक्षितम्' इस वचन की व्याख्या में भर्तृहरि लिखता है—

चतुरंशसहस्राणि वस्तूनि ग्रस्मिन् संग्रहग्रन्थे (परीक्षितानि)। ग्रयात् संग्रह में १४ सहस्र पदार्थों की परीक्षा की थी। पदि भतृंहरि का यह वचन ठीक हो, तो संग्रह का एक लक्ष दलोक परिमाण ग्रवश्य रहा होगा।

संग्रह की प्रतिष्ठा—संग्रह ग्रन्थ किसी समय अत्यन्त प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। काशिका ६। २। ६६ के 'कुमारी दाक्षाः' उदाहरण से व्यक्त होता है कि अनेक व्यक्ति कुमारी की प्राप्ति (=विवाह) के लिये झूठमूठ अपने को दाक्षि-प्रोक्त ग्रन्थ के जाता बताया करते थे। काशिकाकार ने इस उदाहरण की जो व्याख्या की है, वह चिन्त्य है। प्रतीत होता है, उसने इस उदाहरण का भाव नहीं समभा। 'दाक्ष' पद की 'दाक्षादिभि: प्रोक्तानि शास्त्राण्यधीयते' व्याख्या में 'दाक्षादिभि:' पाठ अशुद्ध है, वहां 'दाक्षादिभि:' पाठ होना चाहिये।

१ हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६। २. तुलना करो पूर्व पृष्ठ २७६,टि० ७ में उद्धृत 'ग्रवर्षा यो न '''' दलोक के साथ ।

संग्रह ग्रन्थ की प्रीढता का अनुमान पतञ्जलि के द्वारा निर्दिष्ट निम्न श्लोक से भी होता है—

किरति चर्करीतान्तं पचतीत्यत्र यो नयेत्। प्राप्तिज्ञं तमहमन्ये प्रारब्धस्तेन संग्रहः ॥

पतञ्जिल ने महाभाष्य २।३।६६ में दाक्षायण विरिचत संग्रह की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हैं —

क्षोभना खलु वाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः।

इन उद्धरणों से संग्रह ग्रन्थ का वैशिष्टच सूर्य के समान विस्पष्ट है।

संग्रह के उद्धरण - संग्रह के उद्धरण ग्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। भतृंहरि-विरचित वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञ होता में संग्रह के १० (दस) वचन उद्घृत हैं। श्री पं० चारदेवजी ते स्वसम्पादित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के ग्रन्त में उन्हें संगृहीत कर दिया है। हम ने संग्रह के ४ (चार) नये वचन संगृहीत किये हैं। प्रथम ग्रीर दशम वचन का द्वितीय उद्धरण का स्थान भी हम ने ब्रंडा है। आजतक संग्रह के जितने वचन उपलब्ध हुए हैं, वे नीचे दिये जाते हैं—

- नहि किञ्चित् पदं नाम रूपेण नियतं क्वचित्।
   पदानां रूपसर्थो वा वाक्याश्वदिव जायते।
- २. ग्रथात् पदं साभिषेयं पदाद् वाक्यार्यनिर्णयः । पदसंघातजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदम् ॥
- ३. ज्ञब्दार्थयोरसंमेवे व्यवहारे पृथक् किया । यतः ज्ञब्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत्समवस्थितम् ॥

१. महा० ७ । ४ । ६३ ।। कैयट ने पतञ्जलि के माद को न सममकर संग्रह पान्द का ग्रर्थ 'साधु पान्दराधि' लिखा है ।

२. संवत् २००७ तक । तत्पश्चात् ५ नए उद्धरण धौर उपलब्ध हुए । उन का निर्देश द्वितीयभाग पृष्ठ ३४६ पर किया है ।

३. वाक्यपदीय टीका साहीर संस्कृत पृष्ठ ४२ । यह वचन पुष्यराज ने वाक्यपदीय २ । ३१६ की ब्याख्या में भी उद्धृत किया है । वहां तृतीय चरण का पाठ 'पदानामर्थक्ष' च' है, सम्भवतः वह प्रशुद्ध है । ४. वही, पृष्ठ ४६ ॥

इ. वही, पूब्ठ ४३ ॥

४. संबन्धस्य न कर्त्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । शब्देरेव हि शब्दानां संबन्धः स्यात् कृतः कथम् ॥

प्र. वाचक उपादानः स्वरूपवानव्युत्पत्तिपक्षे । व्युत्पत्तिपक्षे त्वर्थाविहतं समाधितं निमित्तं शब्दव्युत्पत्तिकर्मणि प्रयोजकम् । उपादानो द्योतक इत्येके । सोऽयमितित्यपदेशेन संबन्धोपयोगस्य शक्यत्वात् ।

६. नहि स्वरूपं शब्दानां गोपिण्डादिवत् करणे संनिविक्तते । तत्तु नित्यमभिष्येयमेवाभिधानसंनिवेशे सति तुल्यरूपत्वादसंनिविष्ट-मपि समुच्चार्यमाणःवेनावसीयते ।

- ७. शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । स्थितिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते ॥
- द. ग्रसतदचान्तराले याञ्छन्दानस्तीति मन्यते । प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः ॥
- ययाद्यसंख्याग्रहणमुपायः प्रतिपत्तये । संख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा क्षव्यान्तरश्रृतिः ॥
- १०. शब्दप्रकृतिरपश्रंशः।"
- ११. शुद्धस्योच्चारणे स्वार्थः प्रसिद्धो यस्य गम्यते। स मुख्य इति विज्ञेयो रूपमात्रनिबन्धनः ॥

१२. सस्त्यानं संहननं तमो निवृत्तिरशक्तिकपरितः प्रवृत्तिप्रति-बन्धितरोभावः स्त्रीत्वम्, प्रसबो विध्वरभावो वृद्धिशक्तिलाभोऽभ्युद्रेकः प्रवृत्तिराविभाव इति पुंस्त्वम् । ग्रविवक्षातः साम्यस्थितिरौत्सुवयनि-वृत्तिरपदार्थत्वमङ्गाङ्गिभावनिवृत्तिः संबस्यमिति नपुःसवस्वमिति ।

१. वाक्यवदीय टीका लाहीर सं०, पुष्ठ ४३। २ वही, पुष्ठ ४४।

३. वही, पृष्ठ ६६। ४. वही, पृष्ठ ७६। तथा — यदाह संग्रहकार:--शब्दभ्य ग्रहणे हेतु:\*\*। श्रीदेव विरचित स्याद्वग्दरत्नाकर भाग ३, पृष्ठ ६४४।

४. वही,पृष्ठ ८६ । ६. वही, पृष्ठ ८८ । तथा स्याद्वादरत्नाकर भाग ३, पृष्ठ ६४६ । ७. वही, पृष्ठ १३४ । तथा हेलागजटीका काण्ड ३, पृष्ठ १११, काशी संस्क० । ८. एतदेव संग्रहकारोक्तास्लोकप्रदर्शनेन संवादियतुमाह । वावय० टीका पुष्पराज, काण्ड २, स्लोक, २६७ । ६ वावय० टीका हेलाराज, पृष्ठ ४३१, काशी संस्क० । लिङ्गसमुद्देशकारिका १-२ ।

- १३. इकां यण्भिव्यंबधानमेकेषाचिति संग्रहः।
- १४. जाज्वलीति संग्रहे।
- १४. यस्त्रबन्यस्य प्रयोगेण यत्नादिव नियुज्यते । तमप्रसिद्धं मन्यन्ते गौणार्थाभिनिवेशिनम् ॥
- १६. शब्दे तां जाति शब्दमेवार्यजाती जातिः शुक्लादी द्रव्यशः। गुणं कृत्तत्संयोगं योगि चाभिन्नरूपं वाच्यं वाच्येषु [शुक्ल] त्वादया बोधयन्ति।<sup>2</sup>
  - १७. कि कार्यः शब्दोऽथ नित्य इति ।
  - १८. ग्रसति प्रत्यक्षाभिमाने .....।
- १६. काझ्यपस्तु स्रात्वपक्षे दिदासते इत्येके इत्युक्त्वा संग्रह इत्त्वव्यतिरिक्तस्य घुकार्यस्योक्तत्वाद् इस्भाव उपदित्सत इत्याह ।

## २०. ज्ञानं द्विविधं सम्यगसम्यक् च 16

- १. जैनेन्द्र व्या॰ महानन्दिटीका १।२।१, पृष्ठ २३ । तुलना करो—इकां विष्प्रव्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम् । भाषावृत्ति ६ । १ । ७७ ॥
- २. श्रीकविकण्ठाहारकृतं चकंरीतरहस्य । इण्डिया ग्राफिस का हस्तलेख, सुचीयत्र भाग २. पृष्ठ २०८ ।
- ३. गोणार्थस्य स्वरूपमप्याह्—दाक्य० कां० २ क्लोक २६८ की उत्थानिका पुष्पराज की । सुलना करो—उद्धरण सक्या ११ (कारिका २६७) की उत्यानिका के साथ । ४. कुत्तत्संयोगं योगिनाणिक्षरूपम् पाठा०, पृष्ठ ७७।
- प्र. श्रृङ्कारप्रकाश, पृथ्ठ ४६ । इस उद्धरण की उत्थानिका इम प्रकार है—'यदाह यस्य गुणस्य हि भावाद द्रव्ये शब्दनिवेश: स तस्य भाव:, तदिभिषाने त्वतलो । सस्योपसंबहाय संग्रहकार: पठित—शब्दे तां ......'
- ६. भतृं । महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ ३०, हमारा हस्तलेख । इस की उत्यानिका एवं संग्रह एतत् प्रस्तुतम् कि नित्यः .....।
- ७. स्याहादरत्नाकर, पृष्ठ १०७६ । इस की उत्यानिका एवं च यदाह व्याहि: — ग्रसित · · · · । यह उद्धरण श्रव्या है । इम ने संकेत के लिए इतना ही लिखा था । इस समय 'स्याहादरत्नाकर' ग्रन्थ हमारे पास नहीं है ।
- द. धातुवृत्ति, पृष्ठ २८७, काशी सं० । यहां ग्रन्थकार ने संग्रह का ग्रभिप्राय स्वशब्दों में लिखा है। ६. भाष्यव्याख्यात्रपञ्च, वानेन्द्र रिसर्च सीसाइटी बंगाल से प्रकाशित पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति ग्रादि के अन्त में। पृष्ठ १२५। इस उद्धरण की उत्थानिका—'ग्रत एव व्याहि:—ज्ञानं माने

२१. स्रोंकारश्चाय शब्दश्च द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्तवा विनिर्धाती तेन मांगलिकावुभी ।।

इनमें से अन्तिम उद्धरण व्याडि के कोषग्रन्थ का प्रतीत होता है। संग्रह के उपर्युक्त वचनों से विदित होता है कि संग्रह में गद्य, पद्य दोनों थे।

इनके अतिरिक्त न्यास, महाभाष्यप्रदीप, पदमञ्जरी, योगव्यास-भाष्य आदि में संग्रह के नाम से कुछ वचन उपलब्ध होते हैं।

श्री हा॰ सत्यकाम दर्मा की मूल—डाक्टर जी ने 'सं॰ १० के वचन का अर्थ नामक ग्रन्थ में 'शब्दों की प्रकृति अपभ्रंग शब्द है' लिखा है। यह व्याख्या संग्रहवचन के उद्धत्ती भतृंहरि की व्याख्या के तथा वैयाकरण मत के विपरीत है। उन्होंने पाश्चात्य मत के साथ तुलना के लिये उक्त व्याख्या की है। वस्तुतः इस वचन का अर्थ है—अपभ्रं शों की प्रकृति साधु शब्द हैं। शब्द शकृतिः में बहु- ब्रीहि समास है—शब्दः प्रकृतिरस्य। पष्ठीसमास शब्दानां प्रकृतिः मान कर डाक्टर जी ने भूल की है।

न्यास ग्रीर संग्रह—न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने पांच वचन संग्रह के नाम से उद्धृत किये हैं। वे महाभाष्य में उपलब्ध होते हैं। न्यास के पाठ में संग्रह का अर्थ संक्षेपवचन हो सकता है।

महाभाष्यप्रदीप धौर संप्रह—कैयट ने महाभाष्य में पठित कई इलोकों के विषय में 'पूर्वाक्तार्थसंग्रहक्तोकाः' लिखा है। इस वाक्य के दो ग्रथं हो सकते हैं—

१. महाभाष्य में पूर्व प्रतिपादित अर्थकी पुष्टि में संग्रह ग्रन्थ के ब्लोक।

२. पूर्व गद्य में विस्तार से प्रतिपादित अर्थ को संग्रह = संक्षेप से कहने वाले क्लोक।

१. भाष्यव्यास्याप्रपञ्च । वही संस्तान, पृथ्ठ १२४ । इस उद्धरण का प्रान्त्य पाट-'धोंकारश्च''' वृभी ।। इति व्याडिलिखनात् ।'

२. ४ । २ । द. पूट्ड ६३०; ४ । २ । ६, पूट्ड ६३१; ६ । १ । ६ व पूट्ड २४३; द । १ । ६१, पूट्ड १४१; द । २ । १०८, पूट्ड १०३० ।। े ३. ४ । २ । ४ द ।।

कई विद्वान् कैयट की पंक्ति का प्रथम अर्थ समफ्त कर महा-भाष्यनिर्दिष्ट क्लोकों को संग्रह के क्लोक मानते हैं। परन्तु हमारा

विचार है कि ये क्लोक महाभाष्यकार के हैं।

पदमञ्जरी घौर संग्रह—हरदत्त ने पदमञ्जरी में भाठ स्थानों 'पर संग्रहण्लोक लिखे हैं।' उन में कुछ महाभाष्यपठित इलोक हैं, ग्रीर कुछ हरदत्त के स्वविरचित प्रतीत होते हैं। हरदत्त ने जिस विषय को प्रथम गद्य में विस्तार से लिखा, अन्त में उसी को संक्षेप से क्लोकों में संगृहीत कर दिया।

प्रक्रियाकीमुदी टीका भीर संग्रह—विट्ठल काशिका में उद्घृत 'एकस्मान्डत्रणवटा' मादि श्लोक को संग्रह के नाम से उद्धृत करता

है। यहां संग्रह शब्द से ब्याडि का ग्रन्थ अभिप्रेत नहीं है।

व्यासभाष्य ग्रोर संग्रह-योगदर्शन के व्यासभाष्य में एक संग्रह

क्लोक उद्धृत है। वह व्याडिका नहीं है।

चरक भीर संग्रह - चरक सूत्रस्थान अध्याय २६ में 'संग्रह' शब्द का प्रयोग मिलता है - त्रिविधस्यायुर्वेदसूत्रस्य ससंग्रहस्याकरणस्य ---प्रवक्तारः । यहां संग्रहपद संक्षिप्त वचन के लिये प्रयुक्त हुम्ना है ।

यज्ञफल-नाटक धौर संग्रह—कुछ वर्ष हुए गोण्डल काठियाबाड़ से भास के नाम से एक यज्ञफल नाटक प्रकाशित हुआ है। उस के

पृष्ठ ११६ पर लिखा है—ससूत्रार्थसंग्रहं व्याकरणम्।

रामायण उत्तरकाण्ड ग्रीर संग्रह—रामायण उत्तरकाण्ड में लिखा है—हनुमान् ने संग्रहसहित व्याकरण का अध्ययन किया था। पतर-काण्ड आदिकवि वाल्मीकि की रचना नहीं है, पर है पर्याप्त प्राचीन । उस का संकेत व्याडिविरिचत संग्रह ग्रन्थ की ओर मानना अनुचित है। क्या प्राचीन काल में अन्य भी संग्रह ग्रन्थ थे?

१. ४।१। ७८, वृद्ध ६८ ; ४।२।८, ६ वृद्ध १२७ ; ४।३। = ३, पुंब्द कहर ; ह । १ । ६०, पुंब्द ४४१ ; ह । १ । ६६ पुंब्द ४४३ इस्यादि ।

२. सप्रहृश्लोकानुसारेण कथयति-एकस्मान् । भाग १, पृष्ठ २०। भाषावृत्ति का व्याख्याता सुव्टिघर इसे भाष्यवचन कहता है। यह उस की भूल है। महाभाष्य में यह बचन उपलब्ध नहीं होता।

३. बाह्यस्त्रिभूमिको स्रोकः प्राजापत्यस्ततो महान् । माहेन्द्रस्य स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजी: ।। इति संग्रहक्लोक: । व्यास भाष्य ३ । २६ ।। ४. समूत्रवृत्त्ययंपदं महार्थं ससंग्रहं सिध्यति वै कपीन्द्र:। ३६। ४४।।

संप्रह के नाम से ग्रन्थ प्रत्थों के उद्धरण—सायण ने ग्रपने वेद-भाष्यों में अनेक स्थानों पर स्वविरचित जैमिनीयन्यायाधिक रणमाला के दलोक 'संप्रह' के नाम से उद्घृत किये हैं। पतः संप्रह नाम से उद्घृत सब बचनों को व्याडिकृत संप्रह के बचन नहीं समभना चाहिये।

संग्रह का लोप-भर्नृहरि वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के ग्रन्त में लिखता है-

> प्रायेण संक्षेपरुचीन् ग्रन्यविद्यापरिश्रहान् । संप्राप्य वैयाकरणान् संग्रहेऽस्तमुपागते ॥ ४८४ ॥ कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थर्वीशना । सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निवन्थने ॥ ४८५ ॥

इस उद्धरण से विदित होता है कि संग्रह जैसे महाकाय ग्रन्थ के पठन-पाठन का उच्छेद पतञ्जलि से पूर्व ही हो गया था, और इनै: शनै: यन्थ भी नष्ट हो रहे थे। भर्तृ हिर ने वान्यपदीय की स्वोपज्ञटीका में संग्रह के कुछ उद्धरण दिये हैं। भतः उसके काल तक संग्रह ग्रन्थ पूर्ण वा खण्डित रूप में प्रवश्य विद्यमान था। भट्ट बाण ने भी हर्षवरित में संग्रह का उल्लेख किया है। उससे बाण के काल में उसकी सत्ता अवश्य प्रमाणित होती है। परन्तु न्यासकार जैसे प्राचीन ग्रन्थकार द्वारा 'संग्रह' का उल्लेख न होना सन्देहजनक है। बाण और न्यासकार में काल का अधिक अन्तर नहीं है। हेलाराज ने प्रकीणं-काण्ड की टीका में 'संग्रह' का एक लम्बा वचन उद्घृत किया है। यदि उसने वह उद्धरण किसी प्राचीन टीकाग्रन्थ से उद्घृत न किया हो, तो ११ वीं घताब्दी तक संग्रह ग्रन्थ के कुछ श्रंशों की विद्यमानता स्वीकार करनी होगी।

#### यन्य ग्रन्थ

१. व्याकरण — व्याडिने एक व्याकरणशास्त्र रचा था, उस में दश अध्याय थे। उसका वर्णत हम 'पाणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित आचार्य' नामक प्रकरण में पूर्व पृष्ठ १३१ पर कर चुके हैं।

१. देखो पूर्व पृष्ठ २८५-२८६, संख्या १-१० तक उद्धरण।

२. सुकृतसंग्रहाभ्यासगुरवी सःवसायुकाच्या स्रोक इव व्याकरणेऽपि । उच्छ्वास २, पृष्ठ ८७। ३. देखो पूर्व पृष्ठ २८६, संस्था १२ का उद्धरण।

२. बलचरित—महाराज समुद्रगुप्त विरचित कृष्णचरित के मुनिकविवर्णन के जो दो श्लोक पूर्व पृष्ठ २८० पर उद्घृत किये हैं, उनसे स्पष्ट है कि व्याडि साचार्य ने बल = बलराम-चरित का निर्माण करके भारत और व्यास को भी जीत लिया था।

ग्राचार्य व्याडि के काव्य के लिए देखिए इस ग्रन्थ का अध्याय ३०।

३. परिभाषा-पाठ-व्याडि ने किसी परिभाषापाठ का प्रवचन किया था, इसके प्रनेक प्रमाण विभिन्न ग्रन्थों में मिलते हैं। कई एक परि-भाषापाठ के हस्तलेख व्याडि के नाम से निर्दिष्ट विभिन्न पुस्तकालयों में विद्यमान हैं।

व्याहि प्रोक्त परिभाषापाठ के विषय में इस ग्रन्थ के अध्याय २६

में विस्तार में लिखा है। ग्रतः इस विषय में वहीं देखें।

४. लिङ्गानुशासन—व्याडिकृत लिङ्गानुशासन का उल्लेख वामन,' हषवर्धन' तथा हेमचन्द्र' के लिङ्गानुशासनों में मिलता है।

इसका विशेष वर्णन हमने अध्याय २५ में किया है।

थ्. विकृतिबल्ली—विकृतिबल्ली संज्ञक ऋग्वेद का एक परिशिष्ट उपलब्ध होता है। वह आचार्य व्याडिकृत माना जाता है। उसके प्रारम्भिक श्लोक में प्राचार्य शोनक को नमस्कार किया है। अवं-ग्रन्थों में इस प्रकार नमस्कार की शैली उपलब्ध नहीं होती। ग्रतः यह श्लोक या तो किसी शौनकभक्त ने मिलाया होगा, या यह ग्रन्थ अवाचीन व्याडिकृत होगा।

६. कोश-व्याडि के कोश के उद्धरण कोशग्रन्थों की अनेक टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। यह कोश विकम-समकालिक अर्वाचीन व्याडि का बनाया हुआ है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इस का नाम

उत्पलिनी था, ऐसा गुहपद हालदार का मत है।

इस अध्याय में हमने महावैयाकरण व्याडि और उस के 'संगह' प्रन्य का संक्षिप्त वर्णन किया है। अगले अध्याय में अष्टाध्यायी के वार्तिककारों के विषय में लिखा जायगा।

१. वद् व्याहिप्रमुखै:, पृष्ठ १, २ । व्याहिप्रणीतमण, पृष्ठ २० ।

२. व्याडे: शक्करचन्द्रयोवंररुचेविद्यानिधेः पाणिनेः। कारिका ६७ ॥

हैम लिङ्गानुशासन विवरण, पृथ्ठ १०३।
 ४. पृथ्ठ २७८, टि॰ २।

५. वृहर २७७। ६. बृहरत्वयी पृष्ठ ६०।

## **आठवां** अध्याय

### अष्टाध्यायी के वात्तिककार (२८०० विक्रम पूर्व)

पाणिनीय अच्टाध्यायी पर अनेक धाचायों ने वाक्तिकपाठ रचे थे। उन के ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध हैं। बहुत से वाक्तिकवारों के नाम भी अज्ञात हैं। महाभाष्य में अनेक अज्ञातनामा प्राचार्यों के वचन 'ध्रपर ग्राहु:' निदंशपूर्वक उल्लिखित हैं। वे प्राय: पूर्वाचार्यों के वाक्तिक हैं। पतञ्जिल ने कहीं-कहीं वाक्तिकवारों के नामों का निदंश किया है, परन्तु बहुत स्वल्प। महाभाष्य में निम्न वाक्तिक-कारों के नाम उपलब्ध होते हैं—

> १. कात्य या कात्यायन । २. भारहाज । ३. सुनाग । ४. ऋोष्टा । ५. बाडव ।

इन के अतिरिक्त निम्न दो वार्त्तिककारों के नाम महाभाष्य की टीकाओं से विदित होते हैं—

६. ब्याझमूति । ७. वया झपदा ।

वातिक नाम से व्यवहृत प्रन्थों के दो प्रकार—एक वातिक वे हैं, जिन की रचना सूत्रों पर हुई, और उन पर भाष्य रचे गणे। इसी लिये कात्यायनीय वार्तिकों के लिये भाष्यसूत्र शब्द का व्यवहार होता है। यह प्रकार केवल व्याकरणशास्त्र में उपलब्ध होता है। दूसरे वातिक ग्रन्थ वे हैं, जिन की भाष्यों पर रचना की गई। जैसे न्याय-भाष्यवार्तिक।

### वातिक का लक्षण

पराशर उपपुराण में वार्तिक का निम्न लक्षण लिखा है— उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतंते । तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुवार्त्तिकज्ञा मनीविणः ॥

१. यथा शावरभाष्य पर कुमारिल के इलोक वार्तिक, तन्त्रवार्तिक।
 शंकर के बृहदारण्यक प्रादि भाष्यों पर सुरेश्वराचार्य के वार्तिक ग्रम्थ।

२. तुलना करो-- उक्तानुक्तदुरुक्तिचिन्ता वार्तिकम् । काव्यमीमांसा पृष्ठ ५ ।

यद्यपि यह लक्षण वैयाकरणीय वात्तिको पर भी संबद्ध हो जाता है, तथापि यह लक्षण प्राधान्येन भाष्यग्रन्थों पर लिखे गए वार्तिक ग्रन्थों के लिए ही उपयुक्त है।

## वैयाकरणीय वातिक पद का अर्थ

वैयाकरण निकाय में 'ब्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति' के लिए वृत्ति शब्द का ब्यवहार होता है। यथा—

## का पुनवृंति: ? शास्त्रप्रवृत्तिः।'

निरुक्त २ । १ के 'संशयबत्यो वृत्तयो भवन्ति' वाक्य में भी वृत्ति शब्द का अर्थ व्याकरणशास्त्र-प्रवृत्ति ही है ।

कात्यायन ने भी वृत्ति शब्द का यही अर्थ स्वीकार करके लिखा है—

## तत्रानुबृत्तिनिदंशे सवर्णाग्रहणम् ग्रनण्रवात् ।

इस की व्याख्या में कैयट लिखता है— वृत्तिः शास्त्रस्य लक्ष्ये प्रवृत्तिः, तदनुगती निर्देशोऽनुवृत्तिनिर्देशः।

वास्त्रप्रवृत्ति की बास्तविक प्रतीति केवल सूत्रों से नहीं होती। उस के लिए सूत्रव्याख्यान की अपेक्षा होती है। इसलिए सूत्रों के लघु व्याख्यान ग्रन्थ, जिन में पदच्छेद विभक्ति धनुवृत्ति उदाहरण प्रत्युदा-हरण प्रादि हारा सूत्रतात्पर्य को व्यक्त किया जाता है, को भी वृत्ति कहा जाता है। इसा दृष्टि से मूलभूत शब्दानुशासन के लिए वृत्तिसूत्र पद का व्यवहार होता है।

वृत्ति शब्द के उक्त अथं के प्रकाश में 'वार्तिक' पद का अर्थ होगा वृत्तेव्यस्थिन वार्तिकम्। अर्थात् जो वृत्ति का व्याख्यान हो, वह 'वार्तिक' कहाता है।

वैयाकरणीय वार्तिकों की सूक्ष्म विवेचना से भी यही वात व्यक्त होती है, कि उन की मीमांसा का आधारभूत विषय वृत्ति = शास्त्र-प्रवृत्ति के निर्देशक ग्रन्थ हैं।

१. महा॰ स॰ १, पा॰ १ के धन्त में। २. महा॰ १।१, स इ जण् सूत्रभाष्य। २. द्र॰—पूर्व पृष्ठ २२२।

### वातिकों के अन्य नाम

वार्तिकों के लिए वैयाकरण वाङ्मय में बाक्य, व्यास्यान-सूत्र, भाष्यसूत्र, प्रमुतःत्र, और प्रमुस्मृति शब्दों का व्यवहार होता है। यथा—

वाक्य—वार्तिकों के लिए स्वतन्त्ररूप से वाक्य पद का निर्देश कैयट के महाभाष्यप्रदीप में दो स्थानों पर, न्यास तथा देवकृत देव में में एक स्थान पर उपलब्ध होता है। हां, वार्तिककार के लिए बाक्यकार पद का प्रयोग तो प्रसकृत् उपलब्ध होता है। "

बावय पद का प्रथं—वातिक के लिए वाक्य पद का प्रयोग सम्भवतः इसलिए होता है कि सूत्रों में किया-पद का प्रयोग नहीं होता। बतः उन में वाक्यत्व लक्षण व्याप्त नहीं होता। वातिकों में प्रायः किया-पद भी प्रयुक्त होता है। म्रतः उन में वाक्यत्व का लक्षण भने प्रकार उपपन्न हो जाता है, मर्यात् वातिक संक्षिप्त वचन न होकर वाक्यक्प विस्तृत हैं।

ट्याह्याः सूत्र- त्यास्यानसूत्र पद का प्रयोग केवल कैयट के

महाभाष्यप्रदीप में उपलब्ध होता है।

व्याख्यानसूत्र का अर्थ-जिन सूत्रों का व्याख्यान किया जाए, वह 'व्याख्यानसूत्र' कहाते हैं। वार्तिकों पर भाष्यरूपी व्याख्यानग्रन्थ लिखे गए, अतः इन्हें 'व्याख्यानसूत्र' कहा जाता है।

भाड्यसूत्र-भर्तृहरि ने महाभाष्यदीविका में, तथा स्वामी

१. सूत्रव्यास्यानार्थंत्वाद् वाक्यानाम् । ६ । ३ । ३ । । तुल्यविचार-त्वाद् भाष्ये त्रिसूत्री पटित्वा वाक्यं पटितम् – सर्वुकानामिति । ६।३।५॥।

२. भाष्यं कारयायनेन प्रणीतानां वाक्यानां विवरणं पतञ्जलिप्रणीतम्। पृष्ठ १ । ३. उपालम्भे वापेविकास्त् । इलोक १३२ ।

ब्रह्टब्य—ग्रमला प्रकरण 'वालिककार = वाक्यकार'।

पू. एकतिङ् वाक्यम्। महा॰ २। १११।

इ. व्यास्यानसूत्रेषु लाधवाऽनादरात् । कैयट, महाभाष्यप्रदीप द।२।६।।
 इसी पर नागेश लिखता है—व्याख्यानसूत्रेष्वित वातिकेष्यस्यमः।

७. भाष्यसूत्रे गुक्ताधवस्यानाश्चितत्वात्, लक्षणप्रपञ्चयोक्तु मूलसूत्रेऽ-प्याश्चयणाद् इहापि लक्षणप्रपञ्चाध्यां प्रवृत्तिः । पृष्ठ ४८ । न च तेषु भाष्यसूत्रे गुक्तच्युप्रयत्नः त्रियते । तथा [हि]—नहीदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्या निर्वत-यन्ति इति । भाष्यसूत्राणि हि लक्षणप्रपञ्चाध्यां समयतराणि । पृष्ठ २८१,२८२।।

दयानन्द सरस्वती ने स्वीय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में वार्तिकों के लिए 'भाष्यसूत्र' पद का प्रयोग किया है। हर्षवर्धनकृत लिङ्गानु-शासन टीका में 'वार्तिक' पद का अर्थ ही भाष्यसूत्र लिखा है।

भाष्यसूत्र पद का ग्रर्थ — जिन सूत्रों पर भाष्यग्रन्थ लिसे जाएं, ग्रयदा जो भाष्यग्रन्थों के मूलभूत आधार वाक्यरूप सूत्र हों, उन्हें

'भाष्यसूत्र' कहा जाता है।

अनुतन्त्र-भृतं हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञ टीका

में वार्तिकों को 'अनुतन्त्र' नाम से उद्घृत किया है।

धनुस्मृति - सायण ने धातुवृत्ति में वार्तिकों के लिए 'अनुस्मृति'

शब्द का व्यवहार किया है।

श्रनुतन्त्र और श्रनुस्मृति शब्दों में तन्त्र श्रीर स्मृति शब्द से पाणिनीय शास्त्र श्रभिन्नेत है। यतः वार्तिक उस का श्रनुगमन करते है, श्रतः उन के लिए श्रनुतन्त्र श्रीर श्रनुस्मृति शब्दों का व्यवहार होता है।

### वातिककार = वाक्यकार

भर्तृ हरि, १ कुमारिल, १ जिनेन्द्रबुद्धि, १ क्षीरस्वामी, ६ हेलाराज, ६ हेमचन्द्र, १ हरदत्त, १ सायण १ ग्रीर नागेश १ प्रभृति विद्वान् वार्तिक-

१. धर्षंगत्यर्थः शब्दप्रयोग इति भाष्यसूत्रम् । वैदिकलीकिकसामान्यविशेष नियम प्रकरण, पृष्ठ ३७६, तृ० सं० ।

२. 'वार्तिकं भाष्यसूत्राणि।' नपुं० प्रकरण कारिका ४४, प्रपुस्तक का पाठान्तर। ३. धनुतन्त्रे सल्वणि—सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति। पृष्ठ ३४, साहीर संस्क०। ४. धनुसमृती कारशब्दस्य स्थाने करणब्दः पठभते। पृष्ठ ३०।

५. एवा भाष्यकारस्य कल्पना, न वाक्यकारस्य । महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ १६० । यदेवोक्तं वाक्यकारेण वृत्तिसमवायार्थं उपदेशः । महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ ११६ । ६. धर्माय नियमं चाह वाक्यकारः प्रयोजनम् । तन्त्रवातिक १ । ३ । ६ ।। पृष्ठ २७६, पूना सं० । ७. न्यास ६ । २ । ११ ।।

सोत्रारचुलुम्पादयस्य वाक्यकारीया धातव: । श्रीरत० पृष्ठ ३२२
 (हमारा संस्करण) । १. वाक्यपदीय टीका काण्ड ३, पृष्ठ २, १२, २७ ग्रादि ।

१०. सोवाहचुलुस्पादयब्च याक्यकारीया धातव उदाहार्या: । हैय-धातु-पारायण के ग्रन्त में । ११. यद्विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तःस्फुटम् । वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनादृष्टं च माध्यकृत् ।। पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७ ।

१२. चुलुम्पादयो वाक्यकारीया: । घातुवृत्ति, पृष्ठ ४०२ ।

१३ वाक्यकारो वार्तिकमारभते । भाष्यप्रदीपोद्योत ६ । १ । १३४ ।।

कार के लिए बाक्यकार शब्द का प्रयोग करते हैं। कातस्त्र दुर्गवृत्ति को दुर्गटीका में वाक्यकार शब्द का प्रयोग वार्तिककार के लिए मिनता है। परन्तु वह वार्तिक पाणिनीय तन्त्र संबन्धी नहीं है।

वाक्यकरण-हेमहंसगणि' ग्रीर गुणरत्नसूरिं वातिककारोक्त

धातुओं के लिए वाक्यकरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं।

वाध्यायंविद् भट्ट नारायण ने गोभिल गृह्यसूत्र ३।१०।६, तथा ४।१।२१ के भाष्य में 'वाध्यायंविद्' के नाम से दो वचन उद्घृत किए हैं। इनमें से प्रथम कात्यायन विरचित कर्मप्रदीप (३।६ १६) में उपलब्ध होता है। कात्यायन के लिए प्रयुक्त वाक्यकार पद के

साथ वाक्यार्थविद् भव्द की तुलना करना चाहिए।

पदकार — सांख्यसप्तित की युक्तिदीपिका टीका में वातिककार के लिये पदकार णब्द का प्रयोग मिलता है। पदकार शब्द का प्रयोग महाभाष्यकार पतञ्जलि के लिए होता है, यह हम महाभाष्य-कार पतञ्जलि के प्रकरण में लिखेंगे। हमारा विचार है कि युक्ति-वीपिका में उद्घृत वचन कात्यायन का वातिक नहीं है, महाभाष्य-कार पतञ्जलि का वचन है।

न्यासकार ने भी ३।२।१२ में पदकार के नाम से एक वचन उद्धृत किया है।वह न पूर्णतया वार्तिकपाठ से मिलता है,न

माध्यपाठ से ।

#### १. कात्यायन

पाणिनीय व्याकरण पर जितने वार्तिक लिखे गय, उन में कात्यायन का वार्तिकपाठ ही प्रसिद्ध है। महाभाष्य में मुख्यतया कात्यायन के वात्तिकों का व्याख्यान है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में दो स्थानों पर कात्यायन को स्पष्ट शब्दा में 'बात्तिककार' कहा है।

१. तस्माद् वाक्यकार चाह—वो अमेविभाषा । मञ्जूषा पित्रका वर्ष ४, ध्रंक १, पृष्ठ १६ पर तद्धृत । २. एव लोकिकवाक्यकरणीयानाम् -----। न्याय सम्रह, पृष्ठ १२२ ॥ मथ वाक्यकरणीयाः । वही, पृष्ठ १३० ।

३. चुलुम्पाटयो वाक्यकरणीया: । क्रियारत्नसमुच्चय, पृष्ठ २८४ ।

४. पदकारध्याह—जातिबाचकत्वात् । पृष्ट ७ । तुलना करो—देम्भेह्न्न् ग्रहणस्य जातिबाचकत्वात् । बातिक १ । २ । १० ।।

म सम पुरानग्रतन इति बृबता काल्यायनेनेह । स्मादिविधिः पुरान्तो भश्चविद्ययम भवति, कि वार्तिककारः प्रतियेथेन करोति —न स्म पुरानग्रतन

पर्याय—पुरुषोत्तमदेव ने भ्रपने त्रिकाण्डवेष कोष में कात्यायन के १ कात्य, २ कात्यायन, ३ पुनवंसु, ४ मेद्याजित् भ्रीर ५ वररुचि नामान्तर लिखे हैं।

- १. कात्य—यह गोत्रप्रत्ययान्त नाम है। महाभाष्य ३।२।३ में वार्तिककार के लिए इस नाम का उल्लेख मिलता है। वौधायन श्रौत ७।४ में भी 'कात्य' स्मृत है।
- २. कात्यायन यह युवप्रत्ययान्त नाम है । पूज्य व्यक्ति के सम्मान के लिये उसे युवप्रत्ययान्त नाम से स्मरण करते हैं। महा-भाष्य ३।२।११६ में इस नाम का उल्लेख है।
- ३. पुनर्वसु—यह नाक्षत्र नाम है। भाषावृत्ति ४।३।३४ में पुनर्वसु को वररुचि का पर्याय लिखा है। ये महाभाष्य १।२।६३ में 'पुनर्वसु माणवक' नाम मिलता है। परन्तु यह कात्यायन के लिये नहीं है।
  - ४. मेघाजित् इसका प्रयोग धन्यत्र देखने में नहीं झाया ।
- प्र. वररुचि—महाभाष्य ४।३।१०१ में वाररुच इलोकों का वर्णन है। महाराज समुद्रगुष्त ने कृष्णचिरत में वररुचि को स्वर्गा-रोहण काव्य का कर्ता कहा है। उस के अनुसार यह वररुचि वात्तिककार कात्यायन ही है। "

कथासरित्सागर और बृहत्कथामञ्जरी में कात्यायन का श्रुतधर नाम भी मिलता हैं।

हमें संख्या ३, ४ के नामों में सन्देह है। कदाचित् ये उत्तरका-लीन कात्यायन वररुचि के रहे होंगे।

इति ३।२।११८॥ सिद्धत्येवं यस्त्विदं वातिककारः पठित — 'विप्रतिषेघाट्टापो वलीयस्त्वम्' इति एतदसंग्रहोतं भवति । ७ । १ । १ ॥

- १. मेघाजित् कात्यायनवन सः । पुनर्वसुवंरक्चिः ।
- २. प्रोबाच भगवान् कात्यस्तेनासिद्धिर्यं गस्तु ते ।
- ३. बृद्धस्य च पूजायाम् । वातिक ४ । १ । १६३ ॥
- ४. देखो, पूर्व पृष्ठ २९६, टि॰ ४। ५. पुनर्वसुवंरहचि: ।
- ६. तिष्यदच माणवकः, पुनवंसू च माणवकौ तिष्यपुनवंसवः ।
- ७. बारवर्ष काव्म् । ८. धार्ग स्वर्गारोहणकाव्य के प्रसङ्घ में उद्घरि-व्यमाण क्लोक । ६. कथासरित्सागर लम्बक १: तरङ्ग २, क्लोक ६६-७० ।

वंश—कात्य पद गोत्रप्रत्ययान्त है। इस से इतना स्पष्ट है कि कात्य वा कात्यायन का मूल पुरुष 'कत' है।

धनेक कात्यायन—प्राचीन वाङ्मय में घनेक कात्यायनों का उल्लेख मिलता है। एक कात्यायन कौशिक है, दूसरा आङ्किरस है, तीसरा भागंव है, घौर चीथा दृचामुख्यायण है। चरक सूत्रस्थान १।१० में एक कात्यायन स्मृत है। यह शालाक्य तन्त्र का रचयिता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र समयाचारिक प्रकरण घ० ५ अ० ५ में भी एक कात्यायन स्मृत है।

याज्ञबल्क्य-पुत्र कात्यायन—स्कन्द पुराण नागर खण्ड अ० १३० छलोक ७१ के अनुसार एक कात्यायन याज्ञवल्क्य का पुत्र है। इसने बेदसूत्र की रचना की थी। स्कन्द में ही इस कात्यायन को यज्ञ-विद्याविद्यक्षण भी कहा है, और उसके वरक्चि नामक पुत्र का उत्लेख किया है। याज्ञबल्क्य-पुत्र कात्यायन ने ही श्रीत, गृह्य, धमं और शुक्लयजुःपार्षत् आदि सूत्रग्रन्थों की रचना की है। यह कात्यायन कीशिक पक्ष का है। इसने वाजसनेयों के श्रादित्यायन को छोड़कर आङ्गिरसायन स्वीकार कर लिया था। वह स्वयं प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में लिखता है—

एवं वाजसनेयानामङ्किरसां वर्णानां सोऽहं कौशिकपक्षः शिष्यः पार्षदः पञ्चदशसु तत्तन्छाखासु साधीयक्रमः ।

१. बब्टाङ्गहृदय, वाग्मट्ट-विमशं, पृष्ठ १७।

२. कात्यायनसुतं प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम् । ३. कात्यायनामिधं च यक्षविद्याविषक्षणम् । पुत्रो वरक्षियंस्य बसूत्र गुणसागरः ॥ ॥ १३१, घलोकः ४८, ४६ । ४. वाजसनेयों के दो धयन हैं — द्वयान्येव यर्जूषि, घावित्याना-मिक्किरसानां च । प्रतिक्षासूत्र कण्डिका ६, सूत्र ४ । इन दोनों का निर्वेश माज्यन्दिन शतप्य, ४ । ४ । ४ । १६,२० में भी मिलता है ।

४. प्रतिज्ञापरिशिष्ट के ब्यास्थाता प्रण्णा शास्त्री ने 'शिष्य' पद का सम्बन्ध भी कौशिक के साथ लगाया है, परन्तु हमारा विचार है कि शिष्य पद का सम्बन्ध 'ग्राङ्गिरसानां वर्णानां' के साथ है। उन्होंने याज्ञवल्वयचरित (पृष्ठ ५५) में याज्ञवल्वयपुत्र कात्यायन में भिन्नता दर्शाने के लिये प्रवरभेद का निर्देश किया है, परन्तु वह ठीक नहीं। ग्राङ्गिरसायन को स्वीकार कर लेने पर माङ्गिरस ग्रादि भिन्न प्रवरों का निर्देश युक्त है।

६. प्रतिज्ञापरिशिष्ट, प्रण्णाञास्त्री द्वारा प्रकाशित, कण्डिका ३१ सूत्र १।

यही कात्यायन शुक्ल यजुर्वेद के आङ्किरसायन की कात्यायन शाखा का प्रवर्तक है। कात्यायन शाखा का प्रचार विन्ध्य के दक्षिण में महाराष्ट्र ग्रादि प्रदेश में रहा है।

हमारा विचार है कि याज्ञवल्क्य का पौत्र, कात्यायन का पुत्र वररुचि कात्यायन अध्टाष्यायी का वार्तिककार है। इसमें निम्न हेतु हैं—

- १. काशिकाकार ने 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु' सूत्र पर प्राच्यानों के साधार पर शतपय बाह्मण को प्रचिरकालकृत लिखा है। परन्तु वातिककार ने 'याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकालत्वात्' में याज्ञवल्क्यप्रोक्त शतपय ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मणों का समकालिक कहा है। इस से प्रतीत होता कि वातिककार का याज्ञवल्क्य के साथ कोई विशेष सम्बन्ध था। अत एव उसने तुल्यकालत्वहेतु से शतपय को पुराणप्रोक्त सिद्ध करने का यत्न किया है। श्रन्यथा पुराणप्रोक्त होने पर मो उक्त हेतु निर्देश के विना 'याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः' इतने वातिक से ही कार्य चल सकता था।
- २. महाभाष्य से विदित होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य या। कात्यायन शाखा का अध्ययन भी प्रायः महाराष्ट्र में रहा है। यह हम पूर्व लिख चुके हैं।
- शुक्लय बु:प्रातिशाख्य के अनेक सूत्र कात्यायनीय वार्तिकों से समानता रखते हैं। यह समानता भी इनके पारस्परिक सम्बन्ध को पुष्ट करती है।
- ४. वाजसनेय प्रातिणाख्य में एक सूत्र है—पूर्वो हुन्हुब्ववायुष् (३।१२७)। इस में प्रवायुष् पर हुन्हेषु का विशेषण है। इसका अनिप्राय यह है कि जिस हुन्द्र में वायु पूर्वपद में या उत्तरपद में हो, उसके पूर्वपद को दीर्घ नहीं होता। जैसे—इन्द्रवायुम्पाम् त्वा। वाजसनेय संहिता में पूर्वपदस्य वायु का उदाहरण नहीं मिलता, परन्तु मैं । सं० ३।१५।११ में वायुसवित्म्याम् में भी दीर्घत्वाभाव

१. याज्ञवल्वयचरित पृष्ठ = अ से मागे लगा 'शुक्लयजुः' शाखा चित्रपट ।

२. बल्टा० ४ । ३ । १०५ ॥ ३. महाभाष्य ४ । २ । ६६ ॥

४. प्रियतद्विता दाक्षिणात्याः। यथा लोके बेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक-वैदिकेषु प्रयञ्चते । घ० १, पा० १, पा० १ ॥

देला जाता है। वार्तिककार ने भी वाजसनेय प्रातिशाख्य के अनुसार उभयत्र वायोः प्रतिषेघो वक्तव्यः (महा० ६।३।२६) कहा है। परन्तु महाभाष्य में प्रान्तवायू बाय्वरनी जो उदाहरण दर्शाये हैं वहां उत्तरपदस्य वायु वाला उदाहरण तो ठीक है, परन्तु वाय्वरनी में यदि वायु को दीर्घ हो भी जाता तब भी सन्धि का रूप यही होता। इस से स्पष्ट है कि प्रातिशाख्य सूत्र के प्रनुकरण पर ही वार्तिक रचा गया है, परन्तु जैसे वहां वायु पूर्वपद का उदाहरण नहीं मिलता, इसी प्रकार भाष्यस्थ उदाहरण में भी प्रतिषेघ का कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उभयत्र पूर्वपदस्थ वायु को दीर्घ का प्रतिषेध कहना समान रूप से व्यर्थ है। हां, पूर्व प्रदक्षित उदाहरणान्तर में दोनों की उपयोगिता हो सकती है।

प्. पाणिनि जहां समासाभाव अथवा एकपदत्वाभाव पर्थात् स्वतन्त्र अनेक पद मान कर कार्य का विधान करता है, वहां वार्तिक-कार शुक्लयजुःप्रातिशास्य के समान समासवत् अथवा एकपदवत् मानकर कार्यविधान करता है। यथा—

क-पाणिनि तिङि चोदात्तवति (८।१।७१) में गति श्रीर तिङ्पदों को पृथक्-पृथक् दो पद मानकर गति को अनुदात्त विधान करता है, वहां कात्यायन उदात्तगतिमता च तिङा (२।२।१८) वार्तिक द्वारा समास का विधान करता है।

ख-पाणिनि सर्वस्य हे, बनुदात्तं च (८।१।१-२) द्वारा द्विवंचन में दोनों को स्वतन्त्र पद मानता है, परन्तु कात्यायन अध्यय के द्विवंचन में भ्रष्टययमध्ययेन (२।२।१८) वार्तिक द्वारा समास का विद्यान करता है।

ग-पाणिनि इव शब्द के प्रयोग में दोनों को स्वतन्त्र पद मानता है और इव को चादयोऽनुदात्ताः नियम के अनुसार अनुदात्त स्वीकार करता है, परन्तु कात्यायन इवेन विभवतचलोपः पूर्वपदप्रकृति-स्वरत्वं च (२।२।१८) वार्तिक द्वारा उसके समास का विधान करता है और पूर्वपदप्रकृतिस्वर का विधान करके इव को अनुदात्तं पदमेक-वर्जम् (६।१।१५८) नियम से अनुदात्त मानता है।

शुक्लयजुःप्रातिशाख्य में उदात्तितिङ्युक्त गति (उपसर्ग), द्विवंचन और इव पद के प्रयोग को समासक्ष्प मानकर पदपाठ में अन्य समासों के समान अवग्रह से निदंश करने का विधान किया है। यथा— धनुदात्तोपसर्गे चास्याते । ५।१६॥ उपस्तृणन्तीत्युप स्तृणन्ति । स्रवधावतीत्यव धावति ।

इयकाराम्ने 'उतायनेषु च । ५ । १८ ॥ स्रुचीवेतिस्रुचि इव । प्रप्रेतिप्र प्र।

प्र. सायण ने अपने ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका में स्वष्ट रूप से वार्तिककार का नाम वरहिच लिखा है।

### डा वर्मा के मिच्या याक्षेप ग्रीर उनका उत्तर

श्री डा॰ सत्यकाम वर्मा ने ग्रपने 'सस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकास' नामक ग्रन्थ (जो प्रायः पाइचात्य विद्वानों के मतों का संग्रह रूप है) में वातिककार कात्यायन के प्रसङ्घ में हमने जो सप्रमाण स्थापनाएं की हैं उनका सप्रमाण उत्तर न देकर पाइचात्य मत के प्रवाह में बहते हुए हमारे लेख पर जो मिथ्या आक्षेप किये हैं, उनका उत्तर भी हम यहां प्रसङ्गवश देना उचित समभते हैं। वर्मा जी लिखते हैं—

(क) मीमांसक का यह प्रमुमान कि वारुच निरुक्त-समुच्चय का लेखक भी वरहचि कात्यायन था। पहली घारणा (प्रनेक कात्यायन रूप) का फिर भी एक बड़ा भाषार है, जब कि दूसरी घारणा (कात्यायन के नाम से निर्दिष्ट सभी प्रन्थ एक ही व्यक्ति के हैं) का उतना भी भाभार नहीं। कारण यह कि निरुक्त-समुच्चय का कर्ता अपने संरक्षक राजा और अपने विषय में जो परिचय देता है उस से वह पतञ्जिल से परवर्ती सिद्ध होता है। (पृष्ठ १८३)।

उत्तर—वर्मा जी का लेख मिध्या है। मैंने कहीं पर भी निकक्त-समुच्चयकार वररुचि कात्यायन को वार्तिककार काद्यायन नहीं कहा। इस के विपरीत वृत्तिकार वररुचि के प्रसङ्ग में मैंने इसे विकम समकालिक ही माना है। मैं स्वयं अनेक कात्यायन मानता हूं भौर उन का निर्देश भी मैंने इसी प्रन्थ में (पृष्ठ २६८) किया है। तब यह लिखना कि मैं निरुक्त-समुच्चयकार भीर वार्तिककार को एक मानता हूं नितान्त मिथ्या है। किसी लेखक के लेख को

तस्यैतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनिविशेषो वर्रुश्चना वातिककारेण दशित:—
 रक्षोहागमलष्वसन्देहाः प्रयोजनम् । यहङ्ग प्रकरण, पृष्ठ २६, पूना संस्करण ।

मिथ्या रूप से उद्धृत करके उसका खण्डन करना विद्वानों के लिये शोभास्पद नहीं है।

उक्त उद्धरण का उत्तरार्ध भी मिध्या है। निरुक्तसमुच्चयकार ने ग्रपने ग्रन्थ में कहीं भी अपने संरक्षक का उल्लेख नहीं किया, और ना हो ग्रपना परिचय दिया है। निरुक्तसमुच्चयकार ने तो केवल इतना ही लिखा है –

युष्मत्त्रसादादहं क्षपितसमस्तकत्मवः सर्वसम्पत्संगतो धर्मा-नुष्ठानयोग्यक्त्व जातः । निरुक्तसमुद्ध पृष्ठ ५१, संस्कृद २ ॥

इस के अतिरिक्त निरुक्तसमुच्चय में कोई भी संकेत नहीं है। हम ने वृत्तिकार वररुचि (विक्रम समकालिक) के प्रसङ्ग में इस वचन को उद्धृत करके 'यह किसी राजा का धर्माधिकारी था', ही लिखा है। हां, इस अर्वाचीन वरुचि के अन्य ग्रन्थों के अन्त्य-वचनों के साथ तुलना करके हमने इसे विक्रम-समकालिक माना है।

(ख) क्या तब निकक्त मुच्चय का कर्सा वरहिच, जिसे मीमांसक कात्यायन ही कहते हैं. इस वातिककार से भिन्न ठहर सकता है ? जब कि दोनों का नाम और बंग मिलते हैं। पर वहां वे उनके बीच सदियों का व्यवधान मानते हैं। पृष्ठ १८४।

उत्तर — वर्मा जो को तो यथा कथंचिन यह सिद्ध करना है कि वातिककार कात्यायन उतना प्राचीन व्यक्ति नहीं है, जितना भारतीय वाड्मय से सिद्ध होता हैं। वास्तविक बात यह है कि इतिहास में केवल नाम और वंश के सादृश्य से न तो एकता सिद्ध हो सकती है, और न पार्थक्य का निषेध किया जा सकता है। यह तो पाश्चात्य मतानुयायियों की हो हठधमिता है कि नामसादृश्य मात्र से विभिन्न व्यक्तियों को एक बना देते हैं। बौद्ध ग्रन्थों में आश्वलायन ग्रादि गोत्र नाम वाले व्यक्तियों का उल्लेख करके उन्होंने इन्हें ही आश्व-लायन ग्रादि घाखा का प्रवक्ता मान लिया। उनका तो यह दु:साहस सकारण है। उन्हें तो प्राचीन ग्रार्थ वाड्मय को भी बलात् खोंच कर श्रविक से अधिक १००० ईसा पूर्व तक लाना है। परन्तु वर्मा जो के पाश्चात्य मतों के ग्रन्थानुकरण का प्रयोजन विचारणोय है।

एक प्राचीन वररुचि कात्यायन का पुत्र है, और वह कात्यायन याज्ञवल्क्य का पुत्र है, यह मैंने कल्पना से नहीं लिखा (प्रमाण ऊपर देखें)। हां, याज्ञवल्क्य पौत्र कात्यायन वररुचि को वार्तिककार सिद्ध करने के लिये प्रैंने जो अनेक प्रमाण दिये हैं, उन की वर्मा जी ने कूछ भी समीक्षा न करके 'तव क्या यह प्रनिवायं है कि इन्हें पिता-पुत्र ही स्वीकार किया जाये ? यह संबन्ध तीन चार पीढ़ी के अन्तर से क्यों नहीं ? (पृष्ठ १८४), इतना ही लिखकर सन्तोध किया है। इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं। भारतीय इतिहास का जानवूभ कर भ्रष्ट करने के लिये कल्पना करने का दूषित उपक्रम तो पाण्चात्य विद्वानों ने किया है। वर्मा जी भी इन्हों के प्रनुगामी हैं।

(ग) इस से पूर्व वे (मीमांसक) स्वयं ही वातिककार और प्रातिशाख्य के कर्ता को एक ही बताकर उसे पाणिन का समकालिक सिद्ध कर चुके हैं। पदें पदें मत बदलने की अपेक्षा यह अधिक उचित होगा कि उक्त दोनों को अलग-अलग ही मानें। पृष्ठ १८४।

उत्तर—हमें वर्मा जी से यह बाशा नहीं थी कि वे किसी की समीक्षा करते हुए लेखक के धामधाय वा कथन को मिध्यारूप से उद्धृत करेंगे। मैंने वहीं भी वार्तिककार धौर प्रातिशाख्य के कर्ता को एक नहीं लिखा। मैंने तो स्पष्ट लिखा है कि वार्तिककार वररुचि कात्यायन (कात्यायन का पुत्र) है, और प्रातिशाख्यकार कात्यायन याज्ञवल्क्य का पुत्र है। यह तो वर्मा जी का हो दोष है, जो पृथक् पृथक् प्रसंगों के लेखों को लेखक के प्रभिन्नाय के विरुद्ध इकट्ठा करके उद्धृत करते हैं। श्रतः पदे पदे मत बदलने का दोष मेरे पर थोपना नितान्त मिथ्या है।

(घ) आश्चर्य इसी बात का है कि श्रन्तिम बात को कहते हुए वेद-प्रवक्ता परिशिष्ट-प्रवक्ता बार्तिककार और प्रातिशाख्यकार आदि के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति मान बैठे हैं। पृष्ठ १८४, १८५।

उत्तर—वर्मा जी का यह लेख भी मिथ्या है । मैंने वार्तिककार भीर प्रातिशाख्यकार को एक लिखा ही नहीं। दोनों में कमशः पुत्र-पिता का सम्बन्ध है।

अब रही अनेक ग्रन्थों के प्रवक्ता समान नामघारी अनेक व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति । इस विषय में दोनों ही बातें हो सकती हैं, कि समान नामघारी भिन्त-भिन्त व्यक्ति भी हो सकते हैं और एक भी। इस का निर्णय तो ऐतिहासिक तथ्य पर ही निर्भर है। पा- श्चात्य विद्वानों ने मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल आदि विविध कालों की जो कल्पना की है यह भारतीय अनविच्छन्न इतिहास के विपरीत है। हम प्रथम अध्याय में ही जीमिन और वात्स्यायन सदृश आप्त पुरुषों के वचनों के आधार पर लिख चुके हैं कि मन्त्र-ब्राह्मण-धमंसूत्र एवं आयुर्वेद के प्रवक्ता प्राय: एक ही थे। वाधक प्रमाण उपस्थित न होने पर इन आप्त पुरुषों के वचनों को प्रमाण मान कर यदि कात्यायन-संहिता कात्यायन-अतपय कात्यायन-औत-गृह्मसूत्र और प्रातिशाख्य के कत्ती को एक माना है, तो कुछ अनुनहीं किया है। क्योंकि मारतीय प्राचीन वाङ्मय के प्रमाणों से इस तथ्य की ही पुष्टि होती है। श्री वर्मा जी पाश्चात्य विद्वानों पर अन्य विश्वास करके भारतीय ऋषि-मुनि-आचार्यों को 'जूठा' मान सकते हैं, पर हम अपने नीरजस्तम ऋषियों को झूठा मानने को तैयार नहीं। समस्त प्राचीन आर्थ वाङ्मय उन्हीं नीरजस्तम ऋषि-मुनि-श्राचार्यों द्वारा प्रोक्त है जिनके विषय में आयुर्वेदीय चरक संहिता में कहा है—

ग्राप्तास्तावत्—

रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन । ये । येषां त्रिकालममल ज्ञानमध्याहतं सदा । प्राप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् । सत्यम्, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥

इसी प्रकार श्री वर्मा जी ने अपने ग्रन्थ में अन्यत्र भी कई स्थानों पर हमारे लेख को मिथ्या रूप में उद्धृत करके समालोचना की है। उन में से कुछ ग्रावस्यक ग्रंबों का निर्देश ग्रागे तत्तात् प्रकरण में करेंगे।

पाणिनिका शिष्य—पूर्व पृष्ठ १८६ पर लिख चुके हैं कि नागेश भट्ट के मतानुसार वार्तिककार कात्यायन पाणिनि का साक्षात् शिष्य है।

देश-महामाष्य पस्पशाह्निक में 'यया लौकिकवैदिकेषु' वार्तिक की व्याख्या करते हुए लिखा है-

प्रियतद्विता दाक्षिणात्याः। यथा लोके वेदे च प्रयोक्तव्ये यथा लोकिकवैदिकेषु प्रयुञ्जते।

१. पूर्व पृष्ठ १६-२२। २. चरक, सूबस्थान ११। १८, १६॥

३. महाभाष्य घ० १, पाद १, घा० १ ॥

इससे विदित होता है कि वार्तिककार कात्यायन दाक्षिणात्य था।
कथासरित्सागर में वार्तिककार कात्यायन को कीशाम्बो का
निवासी लिखा है', वह प्रमाणभूत पतञ्जलि के वचन से विरुद्ध होने
के कारण अप्रमाण है। सम्भव है उत्तरकालीन वररुचि कात्यायन
कौशाम्बी का निवासी हो। नाम-सादृश्य से कथासरित्सागर के
निवेंग में भूल हुई होगी।।

म्कन्द पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य का आश्रम आनर्त —गुज-रात में था। सम्भव है याज्ञवल्क्य के मिथिला चले जाने पर उसका पुत्र कात्यायन महाराष्ट्र की ओर चला गया हो। श्रीर उसका पौत्र वात्तिककार वररुचि कात्यायन दक्षिण में ही रहता रहा हो।

ग्रस्य प्रमाण—वात्तिककार के दाक्षिणात्य होने में एक अन्य प्रमाण भी है। हमने पाणिनीय सूत्रपाठ धातुपाठ और उणादिपाठों के प्रकरण में लिखा है कि इन ग्रन्थों के दाक्षिणात्य भौदीच्य और प्राच्य तीन प्रकार के पाठ थे। इनमें प्रथम दो पाठ लघुपाठ हैं, और प्राच्य पाठ वृद्धपाठ है। कात्यायनीय वात्तिक प्रष्टाध्यायी के लघु-पाठ पर ही लिखे गये हैं, यह वात्तिकपाठ की पाणिनीय सूत्रपाठ के लघु-वृद्ध पाठों की तुलना से स्पष्ट है। यद्यपि दाक्षिणात्य और श्रीदीच्य दोनों पाठ लघु हैं, तथापि दोनों में कुछ ग्रन्तर मी है।

१. इ०-१ । व वा ४ ॥ २. नागर खण्ड १७४। ५५॥

३. इस लेख पर डा० वर्मा ने प्रापत्ति की है— 'मिथिला की यह जिद् क्यों? वैदेह जनक के साथ उपनिषद् और प्रारण्यककार याजवल्क्य के सान्निक्य के कारण?तो क्या वे यह मानते हैं कि वैदेह जनक भी महाभारत से कुछ पहले ही हुए ? क्या सक्षमुच याजवल्क्य प्रानेक नहीं हुए ? (सं० व्या० का उद्भव प्रोर विकास, पृष्ठ (८६)'। बिलहारी है वर्मा जी के ज्ञान की! यदि भारतीय इतिहास पढ़ा होता, तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि 'जनक' नाम एक व्यक्ति का नहीं है, कुल का नाम है, सीर वैदेह देशज विशेषण है। उन्होंने सम्भवतः उपनिषद् में उल्लिखित वैदेह जनक को सीता के पिता ही समभा है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि उपनिषद में खुत वैदेह जनक का स्वनाम निमि था भीर सीता के पिता का नाम सीरध्वज था। ऐतिहासिक तथ्य का ज्ञान न होने से उलटे याजवल्क्य की खनेकता मान बैठे। जबिक सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में दूसरे याजवल्क्य का संकेत ही नहीं है।

वात्तिकपाठ अष्टाध्यायी के लघुपाठ पर आखित होने से भी वात्तिककार का दाक्षिणात्यत्व सुतरां सिद्ध है।

डा॰ सत्यकाम वर्मा ने वेवर मैक्समूलर ग्रीर गोल्डस्टुकर के मतानुसार उसे प्राग्देशीय माना है। वर्मा जो ने भाष्यकार के कथन को संगति लगाने के लिये कात्यायन गोत्र को दाक्षिणात्य स्वीकार करके भी वात्तिककार को प्राच्य मानने का प्राग्रह किया है। हम वेवर ग्रादि के साध्यसमहेत्वाभासों के ग्राधार पर उन्हें प्राच्य मानें या भाष्यकार के कथन को प्रामाणिक मानें, यह विचारणीय है। यतः वर्मा जी का एतद्ग्रन्थ-विषयक सारा चिन्तन पाञ्चात्य मत पर आश्रित है, अतः वे उनके मत को छोड़ने में असमर्थ हैं।

कात्यायन की प्रामाणिकता—पतञ्जलि ने कात्य (कात्यायन) के लिये 'भगवान्' शब्द का प्रयोग किया है।' इससे वात्तिककार की प्रामाणिकता स्पष्ट है। न्यासकार भी लिखता है—

एतच्च कात्यायनप्रभृतीनां प्रमाणभूतानां वचनाव् विज्ञायते । कात्यायनवचनप्रामाण्याव् धातुत्वं वेदितव्यम् । व

कात्यायन और शबरस्थामी—ऐसे प्रमाणभूत भ्राचार्य के विषय में मीमांसाभाष्यकार शबरस्वामी लिखता है—सद्वादित्यात् पाणिने-र्वचनं प्रमाणम्, भ्रसद्वादित्वान्न कात्यायनस्य ।

माबरस्वामी का कात्यायन के लिये 'स्रसहादी' शब्द का प्रयोग करना चिन्त्य है।

शबर के दोषारोपण का कारण—शबर ने वार्त्तिककार कात्यायन के लिये जो 'ग्रसद्वादी' विशेषण का प्रयोग किया है, उसका कारण सम्भवतः यह है कि शबर ने कात्यायन के प्रकृत वार्तिक का ग्रमि-प्राय नहीं समझा। अथवा दूसरा कारण यह हो सकता है कि महा-भाष्य (१।१।७३)में जिह्वाकात्य पद का निर्देश मिलता है, और न्यासकार ग्रादि इसका अर्थ जिह्वाचपलः कात्यः करते हैं। जैन शाकाटायन २।४।२ को व्याख्या में भी यही अर्थ लिखा है।

१. श्रीवाच भगवांस्तु कात्यः ३।२।३॥

२. न्यास ६ । ३ । ५०, भाग २, पुब्ठ ४५३, ४५४ ॥

३, न्यास ३ । १ : ३४, भाग १, पृष्ठ १२७ ।

४. मीमांसाभाष्य १० । ८ । ४ ॥

संभवत: इस चापल्य से प्रभावित होकर शवर ने कात्यायन को असद्वादी कहा हो।

कात्यायन का जिल्लाचापल्य = श्रावश्यकता से अधिक कहने का स्वभाव उसके वार्तिकों से भी व्यक्त होता है।

#### काल

यदि हमारा पूर्व विचार ठीक हो, श्रर्थात् वात्तिककार याज्ञ-वल्क्य का पौत्र हो, तो वार्तिककार पाणिनि से कुछ उत्तरवर्ती होगा। यदि वह पाणिनि का साक्षात् शिष्य हो, जैसा कि पूर्व लिख चुके हैं, तो वह पाणिनि का समकालिक होगा। ग्रतः वार्तिककार कात्यायन का काल विक्रम से लगभग २६००-३००० वर्ष पूर्व है।

पाधितक ऐतिहासिकों की भूल—अनेक आधितक ऐतिहासिक 'बहोनरस्वेद बचनम्' वार्तिक में 'बहोनर' शब्द का प्रयोग देखकर वार्तिककार कात्यायन को उदयनपुत्र बहोनर से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु यह मत सर्वथा अयुक्त है। बेहिनिक अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है। इसका उल्लेख बोधायन श्रोतसूत्र के प्रवराध्याय (३) में मिलता है। बहां उसे भृगुवंश्य कहा है। मत्स्य पुराण १६४। १६ में भी भृगुवंश्य वैहिनरि का उल्लेख है। वहां उसका अपना नाम 'बिक्-पाक्ष' लिखा है। महाभाष्यकार ने उपर्युक्त वार्तिक की ब्याख्या में लिखा है—

कुणरवाडवस्त्वाह—तैव वहोनरः, कस्तिहः ? विहोनर एषः । विहोनो नरः कामभोगाभ्याम् । विहोनरस्यापत्यं वैहोनरिः ।

अर्थात् वैहीनरि प्रयोग वहीनर से नहीं बना, इसकी प्रकृति विहीनर है। कामभोग से रहित = विहीनर का पुत्र वैहीनरि है।

इस वातिक में उदयनपुत्र वहीनर का निर्देश नहीं हो सकता। क्योंकि उदयनपुत्र वहीनर भी महाभाष्यकार से कुछ शताब्दी पूर्व-वर्ती है। अत: निश्चय ही पतञ्जलि को उदयनपुत्र का वास्तविक

१. महामाध्य ७ । ३ । १ ।। २. देखो पूर्व पृष्ठ १३७ टि॰ ३ में उद्यक्त पाठ । ३. वैहिनरिविरूपाको रोहित्यायनिरेव च ।

४. पाइचात्यों के भतानुसार । हमारे मत में महाभाष्यकार उदयनपुत्र बहीनर से पूर्ववर्ती है । इसके लिये महाभाष्यकार पतञ्जलि का प्रकरण देखें ।

नाम ज्ञात रहा होगा। ऐसी अवस्था में वह कुणरवाडव की व्युत्पत्ति को कभी स्वीकार न करता। कुणरवाडव के 'काम भोग से विहीन' प्राथं से प्रतीत होता है कि वहीनरि का पिता ऋषि था, राजा नहीं। वैहीनरि पद की व्युत्पत्ति 'वहोनर' और 'विहीनर' दो पदों से दर्शाई है। इससे प्रतीत होता है कि वहीनर ग्रौर विहीनर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के थे। वहीनर वास्तविक नाम था, ग्रौर विहीनर विहीनो ही व्यक्ति के थे। वहीनर वास्तविक नाम था, ग्रौर विहीनर विहीनो नरः कामभोगाभ्याम् निर्देशानुसार ग्रीपाधिक। प्रपत्यार्थक शब्दों के प्रयोग अनेक वार अप्रसिद्ध शब्दों से निष्पन्न होते हैं। यथा व्यास-पुत्र शुक के लिये वैयासिक का सम्बद्ध अप्रसिद्ध व्यासक प्रकृति के साथ है, प्रसिद्ध शब्द व्यास के साथ नहीं। जिस प्रकार कात्यायन ने वैयासिक पद का सम्बद्ध व्यास से जोड़कर 'अकङ्' का विधान किया, उसी प्रकार वैहीनरि का भी वहीनर से सम्बद्ध व्यक्त करके इत्व का विधान किया है। परन्तु जैसे पतञ्जिल ने वैयासिक की मूल प्रकृति व्यासक बताई, उसी प्रकार कुणरवाडव ने भी वैहीनरि की मूल प्रकृति विहीनर है, इस ग्रोग संकेत किया।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उक्त वार्तिक के प्रमाण से वार्तिककार कात्यायन और कुणस्वाडव दोनों उदयनपुत्र वहीनर से श्रविचीन नहीं हो सकते। कथासिरत्सागर ग्रादि में उल्लिखित श्रुत-धर कात्यायन वार्तिककार कात्यायन से भिन्न व्यक्ति है।

#### वार्तिक पाठ

कात्यायन का वात्तिकपाठ पाणिनीय व्याकरण का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसके विना पाणिनीय व्याकरण अधूरा रहता है। पतञ्जिल ने कात्यायनीय वात्तिकों के आधार पर अपना महा-भाष्य रचा है। कात्यायन का वातिक-पाठ स्वतन्त्ररूप में सम्प्रति उपलब्ध नहीं होता। महामाध्य से भी कात्यायन के वातिकों की निश्चित संख्या की प्रतीति नहीं होती। क्योंकि उसमें बहुत्र अन्य वातिककारों के वचन भी संगृहीत हैं। महाभाष्यकार ने प्राय: उनके नाम का निद्रा नहीं किया।

प्रथम वात्तिक — आधुनिक वैयाकरण 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे'' को कात्यायन का प्रथम वातिक समझते हैं, यह उनकी भूल है। इस

१. महाभाष्य भाग १, पृष्ठ ६।

भूल का कारण भी वही है, जो हमने पृष्ठ २१३ पर पाणिनीय आदि-सूत्र के सम्बन्ध में दर्शाया है। महाभाष्य में लिखा है—

माङ्गलिक ग्राचार्यो महतः शास्त्रीघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्द-

मावितः प्रयुङ्कते।

हमारा विचार है यहां भी 'प्रादि' पद मुख्यार्थं का वाचक नहीं है। कात्यायन का प्रथम वार्त्तिक 'रक्षोहागमलब्दसन्देहाः प्रयोजनम्' है। इसमें निम्न प्रमाण हैं—

१—सायण अपने ऋग्भाष्य के उपोद्धात में लिखता है— तस्यंतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनिवशेषो वरुचिना वातिके दिशतः—रक्षोहागमलव्यसन्देहाः प्रयोजनम् इति । एतानि रक्षादीनि प्रयोजनानि प्रयोजनान्तराणि च महाभाष्ये पतञ्जलिना स्पब्टी-कृतानि।

ग्रयति वरहचि = कात्यायन ने व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन 'रक्षोहागम' ग्रादि वात्तिक में दर्शाये हैं।

२—व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का धन्वाख्यान करके पत-ञ्जलि ने लिखा है—

एवं विप्रतिपन्नबुद्धिभ्योऽध्येतुभ्यः सुहृद् भूत्वाऽऽचार्य इदं शास्त्र-सन्वाचन्द्रे, इमानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणम् इति ।\*

यहां आचार्य पद निष्चय ही कात्यायन का वाचक है, और इवं शास्त्रं का धर्य प्रयोजनान्वाख्यान शास्त्र ही है। धाचार्य पद महा-भाष्य में केवल पाणिति और कात्यायन के लिये ही प्रयुक्त होता है यह हम पूर्व कह चुके हैं। यदि व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का निर्देशक रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम् वातिककार का न माना जाये,

१. महाभाष्य भाग १, पृष्ठ ६, ७।

२. महाभाष्य भाग १, पृष्ठ १।

३. यहङ्ग प्रकरण, पृष्ठ २६, पूना संस्कः । तुलना करो — कात्याय-नोऽपि व्याकरणप्रयोजनान्युदाजहार — रक्षोहागमलघ्वसंदेहाः प्रयोजनम् । तै० संव सायणभाष्य, भाग १ पृष्ठ ३० । सहाव १ । १ । आव १ ॥

५. इदं बास्त्रमिति – प्रयोजनाःवाक्यानमित्यवः । कैयट, महाभाष्य-प्रदीप १ । १ । स्रा० १ ।। ६. पृष्ठ २१२ ।

तो यह ग्राचार्य पद भाष्यकार का बोबक होगा। तो क्या भाष्यकार अपने लिये स्वयं आचार्य पद का प्रयोग कर रहे हैं ?

३—महाभाष्य के इस प्रकरण की नुलना 'विङति च' सूत्र के महाभाष्य से की जाये, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि रक्षादि पांच प्रयोजन वार्तिककार कथित हैं, ग्रीर 'इमानि च भूषः' वाक्य-निर्दिष्ट १३ प्रयोजन भाष्यकार हारा प्रतिपादित हैं। 'क्डिति च' सूत्र पर प्रयोजनवार्तिक इस प्रकार है—क्डिति प्रतिषेथे तन्निमित्तग्रहणमुप-धारोरवीत्यर्थम्।

महाभाष्यकार ने इस वात्तिक में निर्दिष्ट प्रयोजनों की व्याख्या करके लिखा है—इमानि च भूयः तन्निमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि ।

इन दोनों स्थलों पर 'इमानि च सूयः ...... प्रयोजनानि' पद समान लेखनशैली के निर्देशक हैं। और दोनों स्थलों पर 'इमानि च सूयः' वाक्यनिद्दिट प्रयोगन महाभाष्यकार प्रदर्शित हैं, यह सर्वसम्मत है। इसी प्रकार विङ्गित च सूत्र के प्रारम्भिक दो प्रयोजन वात्तिककार निदिष्ट हैं, यह भी निर्विवाद है। अतः उसी शैली से लिखे हुए 'रक्षोहागम' ग्रादि वाक्य निर्दिष्ट पांच प्रयोजन निःसन्देह कात्यायन के समझने चाहियें। इसलिये कात्यायन के वात्तिक पाठ का आरम्भ—'रक्षोहागमलष्वसन्देहाः प्रयोजनम्' से ही होता है।

डा० सत्यकाम वर्मा द्वारा हमारा अगुद्ध उल्लेख—वर्मा जी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ १८० पर लिखा है—'परम्परा से कात्यायन प्रणीत रूप में मान्य 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे' पर श्री मीमांसक जी आपित उठाते हैं कि यह वात्तिक कात्यायन का नहीं है। श्रीर, यथा लीकिकवैदिकेषु को वे कात्यायन का प्रथम वार्तिक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं .....।' पाठक स्वयं विचार कि हमने सिद्धे शब्दा- थंसम्बन्धे वात्तिक कात्यायन का नहीं है, श्रीर यथा लौकिकवैदिकेषु उसका प्रथम वात्तिक है, यह कहां लिखा है ? हमने तो इतना ही निर्वेश किया है कि सिद्धे शब्दाथंसंबन्धे कात्यायन का प्रथम वात्तिक नहीं है, श्रीपतु उससे पूर्वपठित रक्षोहागमलध्वसन्वेहाः प्रयोजनम् प्रथम वात्तिक है। वर्मा जी ने इसी प्रकार बहुत स्थानों पर हमारे नाम से मिथ्या बातें लिखी हैं।

१. ब्रह्मा० १ ११ १ १॥

### महाभाष्य में व्याख्यात वात्तिक ग्रनेक ग्राचार्यों के हैं

महाभाष्य में जितने वार्तिक व्याख्यात हैं, वे सब कात्यायन-विरिचित नहीं हैं। पतञ्जलि ने अनेक प्राचार्यों के उपयोगी वचनों का संग्रह अपने ग्रन्थ में किया है। कुछ स्थानों पर पतञ्जलि ने विभिन्न वार्तिककारों के नामों का उल्लेख किया है, परन्तु अनेक स्थानों पर नामनिर्देश किये विना ही ग्रन्थ आचार्यों के वार्तिक उद्घृत किये हैं। यथा—

१—महाभाष्य ६।१।१४४ में एक वार्तिक पढ़ा है—समी हित-तयोर्वा लोपः। यहां वार्तिककार के नाम का उल्लेख न होने से यह कात्यायन का वार्तिक प्रतीत होता है। परन्तु 'सर्वादीन सर्वनामानि'' सूत्र के माष्य से विदित होता है कि यह वचन अन्य वैयाकरणों का है। वहां स्पष्ट लिखा है—इहान्ये वैयाकरणाः समस्तत विभाषा लोपनारभन्ते—समो हिततयोर्वा इति।

२—महाभाष्य ४।१।१५ में वार्तिक पढ़ा है—नञ्स्नजीकक्ष्युं-स्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्। यहां भी वार्तिककार के नाम का निदंश न होने से यह कात्यायन का बचन प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य ३।२।५६ तथा ४।१।८७ में इसे सौनागों का वार्तिक कहा है।

इस विषय पर अधिक विचार हमने इस अध्याय के अन्त में 'महाभाष्यस्य वार्तिकों पर एक दृष्टि' प्रकरण में किया है।

#### अन्य ग्रन्थ

स्वर्गारोहण काव्य महाभाष्य ४।३।१०१ में वाररुच काव्य का उल्लेख मिलता है। वररुचि कात्ययनगोत्र का होने से उसे भी कात्यायन कहा जाता है। यह हम पूर्व लिख चुके हैं। महाराज समुद्रगुष्त ने कृष्णचरित के मुनिकविवर्णन में लिखा है—

यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतघान् भृवि । काव्येन रुचिरेणंव स्थातो वररुचिः कविः ॥

न केवलं व्याकरणं पुषोष दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकैयः । काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसौ कविकमंदक्षः ॥

अर्थात्—जो स्वर्ग में जाकर (स्लेष से स्वर्गारोहण-संज्ञक काव्य

रचकर) स्वगं को पृथिवी पर ले आया, वह वरक्षच अपने मनोहरू काव्य से विख्यात है। उस महाकिव कात्यायन ने केवल पाणिनीय व्याकरण को ही अपने वार्तिकों से पुष्ट नहीं किया, अपितु काव्य-रचना में भी उसी का अनुकरण किया है।

यहां समुद्रगुप्त ने भी दोनों नामों से एक ही व्यक्ति को स्मरण

किया है।

कात्यायन के स्वर्गारोहण काव्य का उल्लेख जल्हणकृत सूक्ति-मुक्तावली में भी मिलता है। उसमें राजशेखर के नाम से निम्न धलोक उद्धृत है—

यथार्थता कथं नाम्ति मा भूद् वहरचेरिह । व्यवत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहणप्रियः ॥

इस क्लोक के चतुर्थ चरण का पाठ कुछ विकृत है। वहां 'सदा-रोहणप्रियः' के स्थान में 'स्वर्गारोहणप्रियः' पाठ होना चाहिये।

आचार्यं वररुचि के प्रनेक श्लोक शार्जुवरपद्धति, सदुक्ति-कर्णामृत, ग्रौर सुभाषितमुक्तावली आदि ग्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।

कात्यायन मुनि विरचित काव्य के लिये इस ग्रन्थ का 'काव्य-शास्त्रकार वैयाकरण कवि' नामक ३०वां अध्याय देखिये।

- २. भ्राज-संज्ञक क्लोक महाभाष्य प्र० १, पाद १, आह्निक १ में 'भ्राज' संज्ञक क्लोकों का उल्लेख मिलता है। ' कैयट, ' हरदत,' और नागेशभट्ट' आदि का मत है कि भ्राजसंज्ञक क्लोक वातिककार कात्यायन की रचना हैं। ये क्लोक इस समय अप्राप्य हैं। इन क्लोकों में से 'यस्तु प्रयुक्ति कुंजलो विशेषे o' क्लोक पतञ्जलि ने महाभाष्य में उद्दृत किया है, ऐसा टीकाकारों का मत है।
  - १. वय पुनरिदं पठितम् ? भ्राजा नाम व्लोकाः । २. कात्यायनोपनि-बद्धभाजास्यक्लोकमध्यपठितस्य ः । महाभाष्यप्रदीप, नवाह्निक, निणंयसागर सं०, पृष्ठ ३४ ।
  - . ३. कात्यायनप्रणीतेषु आजास्यक्लोकेषु मध्ये पठितोऽयं क्लोक: । पद-मञ्जरी भाग १, पृष्ठ १० । ४. आजा नाम कात्यायनप्रणीताः क्लोका इत्याहु: । महाभाष्यप्रदीपोद्योत, नवाह्निक, निणंयसागर सं०, पृष्ठ, ३३ ।

महाभाष्य प्रथमाहिक ।

भ्रत्य इलोक — महाभाष्यप्रदीप ३। १। १ में पठित 'स्रर्थ विशेष उपाधिः' इनोक मी भ्राजान्तगंत है। ऐसा पं० रामगंकर भट्टाचार्य का मत है।

३. छन्दःशास्त्र वा साहित्य-शास्त्र—कात्यायन ने कोई छन्दः-शास्त्र अथवा साहित्य-शास्त्र का ग्रन्थ भी लिखा था। इसके लिए इसी ग्रन्थ के ग्रध्याय ३० में कात्यायन के प्रसंग में ग्राभिनव गुप्त का उद्धरण देखें।

४. स्मृति —पड्गुष-शिष्य ने कात्यायन स्मृति ग्रीर भ्राजसंजक श्लोकों का कर्ता वातिककार को माना है। वर्तमान में जो कात्यायन स्मृति उपलब्ध होती है, वह संभवतः ग्रविवोन है। इस का मूल कोई प्राचीन कात्यायन स्मृति रही होगी।

प्र. सामुद्रिक प्रत्थ - शारीरिक लक्षणों के घाधार पर शुभा-शुभ का निदशन कराने वाला शास्त्र 'सामुद्रिकशास्त्र' कहाता है। इने को 'प्रङ्गिवद्या' भी कहा जाता है। यह विद्या भी प्रतिप्राचीन काल से लब्धास्पद है। (द्र०-पूर्व पृष्ठ २६६)। रामायण वालकाण्ड सगं १ दलोक ६ की रामायण तिलकटीका में तथा चोक्त वरकिता सगं १ दलोक ६ की रामायण तिलकटीका में तथा चोक्त वरकिता निदेश करके इस शास्त्र का एक वचन उद्घृत है। गोविन्दराजीय टीका में बलांक ११ को ब्याख्या में भी 'तबोक्तं वरकिता' निदेश पूर्वक एक वचन निदिष्ट है। इलोक १० की रामायण तिलकटोका में इसी शास्त्र का एक वचन उद्घृत करके 'इति कत्यायनः' का निदेश है। इन से विदित होता है कि वरकित कात्यायन का कोई सामुद्रिक विद्या पर भी प्रत्य था।

संख्या ४-५ के ग्रन्थ यदि वातिककार वरहिच कात्यायन के न हों, तो वे विक्रमकालान वरहिच कात्यायन के होंगे।

६. उभयसारिका-भाण-मद्रास से चतुर्भाणी प्रकाशित हुई है। उसम वररुचिकृत उभयसारिका' नामक एक भाण छपा है। उसके प्रत में लिखा है-

इति श्रामद्वरचिमुनिकृतिदभयसारिकानाम भाणः समाप्तः । इस वाक्य में यद्यपि वरहिन का विशेषण 'मुनि' लिखा है,

१. द०--पूना ग्रोरियण्टलिस्ट, भाग xiii में रामशंकर मट्टाचार्य का लेखा
 २. स्मृतेब्च कर्ना इलोकाना आजनाम्नां च कारकः। निदानमूय की भूमिका पृष्ठ २७ पर उद्युत ।

नवाप यह वार्तिककार वरहिक्जन प्रतीत नहीं होता। महाभाष्य पर्यगाहित में वार्तिककार को 'तिहितिप्रिय' लिखा है, परन्तु उभय-सारिका में तिहितिप्रयता उपलब्ध नहीं होती। उसमें तिहितप्रयोग अत्यत्य हैं, कृत्प्रयोगों का बाहुत्य है। अतः 'कृत्प्रयोगक्चय उदीच्याः'' इस नियम के अनुसार उपयुंक्त भाण का कर्ता कोई ग्रीदीच्य कवि है। सम्भव है यह भाण विकाससमकालिक वरहिच कवि कृत हो।

श्रानेक ग्रन्थ — आफ्रेक्ट कृत बृहत् हस्तलेख-सूच।पत्र में कात्यायन तथा वररुचि के नाम से अनेक ग्रन्थ उद्घृत हैं। उनमें से कितने ग्रन्थ वार्तिककार कात्यायन कृत हैं, यह सभी निश्चेतव्य है। हमें उनमें श्राधिक ग्रन्थ विक्रमकालिक वररुचिकृत प्रतीत होते हैं।

#### २. भारद्वाज

भगवान् पतञ्जिल ने भारद्वाजीय वार्तिकों का उल्लेख महाभाष्य में भ्रनेक स्थानों पर किया है। ये वार्तिक पाणिनीयाष्ठक पर ही रचे गयेथे, यह बात महाभाष्य में उद्धृत भारद्वाजीय वार्तिकों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण से स्पष्ट होजाती है।

भारद्वाजीय वार्तिक कात्यायनीय वार्तिकों से कुछ विस्तृत थे। यथा—

कात्या०—घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं ज्ञिदर्थम् ।\*
भार०—घुसंज्ञाया प्रकृतिग्रहणं ज्ञिद्विकृतार्थम् ।\*
कात्या० —यविचगोः प्रतिषेथे हेतुमण्गिथित्र ज्ञामुपसंख्यानम् ।\*
भार०—यविचगोः प्रतिषेथे णिथिश्रविचयित्र ज्ञामात्मनेपदाकर्मकाणामुपसंख्यानम् ।\*

१. काव्यमीयांसा पुष्ठ २२।

२. महाभाष्य १ : १ : २०, ४६ ।। १ : २ : २२ ।। १ : ३ : ६ । । ३ : १ : ३०, ४=, ६६ ।। ४ : १ ! ७६ ।। ६ : ४ : ४७, १५१ ।।

३. भारद्वातीयाः पठन्ति — नित्यमिकस्विभिद्याचीः, क्रवाग्रहणपुत्तरार्थं।
महाभाष्य १।२। २२।। त्यासकार निख्या है — पूक्कवेत्यव सूत्रे द्वपीर्विभाषयोमंत्र्ये ये विषयस्ते नित्या भवन्तीति मन्यमानै नारद्वाजीयीरदयुक्तम् —
नित्यमिकस्विभिद्याचीरिति। भाग १, पृष्ट १६२। भारद्वाजीयाः पठन्ति —
भ्रक्ष्तो रोषधयोलीयः, भागमो रम् निषीयते। महाभाष्य ६।४।४७॥
४. महाभाष्य १।१।२०॥ ५. महाभाष्य ३।१।८॥।

इन मारद्वाजीय वार्तिकों का रचीयता कोन मारद्वाज है, यह धज्ञात है। यदि ये वार्तिक पाणिनीय व्याकरण पर नहीं लिखे गये हों, तो अवश्य ही पूर्वनिदिष्ट भारहाज व्याकरण पर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में भारद्वाज व्याकरण स्रीर पाणिनीय व्याकरण में बहुत समानता माननी होगी।

## ३. सुनाग

महाभाष्य में ग्रनेक स्थानों पर सोनाग वार्तिक उद्घृत है। हरदत्त के लेखानुसार इन वार्तिकों के रचयिता का नाम सुनाग था। कैयट विरचित महाभाष्यप्रदोप २। २। १८ से विदित होता है कि सुनाग ग्राचायं कात्यायन से प्रवीचीन है।

# सीनाग वार्तिक अध्टाध्यायी पर धे

महाभाष्य ४ । ३ । ११५ से प्रतीत होता है कि सौनाग वार्तिक पाणिनीय अध्टक पर रचे गये थे। पतञ्जलि ने लिखा है - 'इह हि सीनागाः पठन्ति - वुत्रक्चात्र्कृतप्रसंगः । इस पर कैयट लिखता है -पाणिनीयलक्षणे दोषोद्भावनमेतत्।

इसी प्रकार पतञ्जलि ने 'स्रोमाङोक्च' सूत्रस्य चकार का प्रत्या-स्यान करके लिखा है-एवं हि सीनागाः पठिन्त- चोऽनर्यकोऽधि-कारादेङ:।

श्री पं गुरुपद हालदार ने सुनाग की पाणिनि से पूर्ववर्ती माना है। अनका मत ठीक नहीं, यह उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है। हालदार महोदय ने सुनाग म्राचार्य को नागवंशीय लिखा है, वह सम्भवतः नामसाद्द्य मूलक है।

# सौनाग वार्तिकों का स्वरूप

सौनाग वार्तिक कात्यायनीय वार्तिकों की धपेक्षा बहुत विस्तृत

१. महाभाष्य २।२।१८॥ ३।२।५६॥४।१।७४, ८७॥ X 1 3 1 2 4 5 11 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 11

२. सुनागस्याचार्यस्य शिव्याः सौनागाः। पदमञ्जरी भाग २, पुच्छ ७६१।

३. कात्यायनाभित्रायमेघ प्रदर्शयितुं सोनागैरतिविस्तरेण पठितमित्यर्थः। व्याक० दर्श० इतिहास ४४५ । ४. महाभाष्य ६। १। ६५॥

हैं। ग्रत एव महाभाष्य २।२।१७ में कात्यायनीय वार्तिक की व्याख्या के अनन्तर पतञ्जलि ने लिखा है— एतदेव च सौनागैविस्तर-तरकेण पठितम्।

महाभाष्य ४ । १। १५ में लिखा है-अत्यल्विमदमुच्यते-स्युन

इति । नञ्स्नजीकवस्युं स्तरणतलुनानामुपसंस्यानम् ।

यद्यपि महाभाष्य में यहां 'नञ्स्नज्' आदि वार्तिक के कर्ता का नाम नहा लिखा तथापि महाभाष्य ३१२१६६ तथा ४१११८७ में इस सौनागों का वार्तिक कहा है। अतः यह सौनाग वार्तिक है, यह स्पट्ट है। यह वार्तिक भी कात्यायनीय वार्तिक से बहुत विस्तृत है।

#### महाभाष्यस्थ सौनाग वार्तिक की पहचान

पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सौनाग वार्तिक कात्यायनीय वार्तिकों से अत्यधिक विस्तृत थे। महाभाष्य ४।१। १५ में 'अत्यत्पिमदमुच्यते' लिख कर उद्धृत किया हुआ वार्तिक सौनागों का है, यह पूर्व लेख से स्पष्ट है। महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'अत्यत्पिमदमुच्यते' लिखकर कात्यायनीय वार्तिकों से विस्तृत वार्तिक उद्धृत किये हैं ' बहुत सम्भव है वे सब सौनाग वार्तिक हों।

शृङ्गारप्रकाश में महावातिककार के नाम से महाभाष्य २। १। ५१ में पठित एकवातिक उद्धृत है। हमारा मत है कि यह महावातिककरा सीनाग है।

महाभाष्य ४।२।६५ में महावातिक के अध्येताओं के लिए प्रयुज्यमान माहावातिक पद का निर्देश मिलता है। ये महावातिक सम्भवतः सौनाग वातिक ही हैं।

## सौनाग मत का अन्यत्र उल्लेख महाभाष्य के अतिरिक्त भर्तृ हरि की महाभाष्य टीका<sup>ड</sup> काशिका, प

- १. एवंहि सीनागा; पटन्ति—नञ्सनजीकक्० ।
- २. महाभाष्य राष्ट्रापट्या द्वाराहण, २२, २४, ६७॥ द्वाराह इत्यादि ।
- व नन् च 'ढण्डतत्पुरुषयोक्तरपदे नित्यसमासवचनमिति महावातिककारः पठित । ऋज्ञारप्रकाश, पटि २६ । ४. इह मा भूत्—महावातिक: ।
  - ५. नैव सौनागदर्शनमाश्रीयते । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ३१ ।
  - ६. भीनामाः कर्मणि निष्ठायां शकेरिटमिच्छन्ति विकल्पेन, प्रम्यतेभीवे । ७।२।१७।।

भाषावृत्ति ' क्षीरतरिङ्गणो, ' धातुवृत्ति' तथा मल्लवादिकृत द्वादशा-रनय दक्ष की सिहसूरि गणि की टोका' ख्रादि ग्रन्थों में सौनागों के ग्रनेक मत उद्घृत हैं।

४. क्रोध्टा

इस ग्राचार्य के वातिक का उल्लेख महामाध्य १।१।३ में केवल एक स्थान पर मिलता है। पतञ्जलि लिखता है—

परिभाषान्तरमिति च कृत्वा कोव्ट्रीयाः पठन्ति—नियमादिको

गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन।

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि कोष्ट्रीय वार्तिक पाणिनीय प्रष्टाध्यायी पर ही थे। कोष्टीय वार्तिकों का उल्लेख ग्रन्यव नहीं मिलता।

५. वाडवम (कुगुरवाडव ?)

महाभाष्य द । २ । १०६ में लिखा है—म्निव्दिनो वाडवः पठित । इस पर नागेश भट्ट महाभाष्यप्रदीपोद्योत में लिखता है— सिद्धे त्विदितोरिति वातिकं वाडवस्य ।

इस वातिककार के सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ जात नहीं।

# क्या वाडव और कुण्रवाडव एक है ?

## महाभाष्य ३।२:१४ में लिखा है-

- १. निष्ठायां कर्मण शकेरिड् वेति सौनागाः । ७ । २ । १७ ॥
- २. धात्नामर्थनिदंशोऽयं प्रदर्शनार्थं इति सीनागाः । यदाहुः—कियावा-विस्त्रमास्यःतुमेकोऽत्रार्थः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽनुगन्तव्या सनेकार्या हि धातवः॥ देखो मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र, पृष्ठ १८४६ । रोम-नाक्षर मुद्रित जर्मन संस्करण में 'धातूना व्यदाहुं' पाठ नहीं है । 'कियावा-विस्त्रमास्यानुम्'क्लोक चान्द्रधातुपाठ के सन्त में भी मिलता है । द्र०—क्षीरत-ङ्गिणी पृष्ठ ३, हमारा संस्क०।
  - ३. शक भातु पुष्ठ ३०१, प्रस् भातु पुष्ठ ३०७, शबन् भातु पुष्ठ ३१६।
  - ४. व्डिविसिन्योल्यु ट्परयोटीयत्वं विष्ट भागुरि: । करोते: कत्तृं भावे व सौनागा हि प्रचक्षते । भाग १, पृष्ठ ४१ बड़ोदा सं ।
  - प्र. भाष्य, कैयटकत प्रदीप मादि प्रन्थों से पर्यालोचन के हमें 'तत्रायथेब्टप्रसंग:' वार्तिक वाडव ग्राचार्य का प्रतीत होता है।

कुणरवाडवस्त्वाह—नैया शंकरा, शंगरैया । गृणातिः शब्दकर्मा तस्यैष प्रयोगः ।

पुन: महाभाष्य ७ । ३ । १ में लिखा है—

कुणरवाडवस्त्वाह—नैष बहीनरः, कस्तिह ? विहोनर एषः । विहीनो नरः कामभोगाभ्याम् । विहीनरस्यास्य वैहिनरिः ।

महाभाष्य के इन उद्धरणों में 'कुणरवाडव' आचार्य का उल्लेख मिलता है। क्या महाभाष्य ६। २। १०६ में स्मृत वाडव 'पदेषु पदेकदेशान्' नियम से कुणरवाडव हो सकता है? कुणरवाडव का उल्लेख ग्रागे किया जायगा।

### ६. च्याघ्रभृति

महाभाष्य में व्याद्रभूति ग्राचार्य का साक्षात् उल्लेख नहीं है।
महाभाष्य २।४।३६ में 'जिष्धिविधिल्यंपि' इत्यादि एक श्लोकवातिक उद्घृत है। कैयट के मतानुसार यह श्लोकवातिक व्याद्रभूतिविरचित है। काशिका ७।११४ में एक दलोक उद्घृत है। के कातन्त्रवृत्ति-पञ्जिका का कत्ती त्रिलोचनदास उसे व्याद्रभूति के नाम से उद्घृत करता है। वह लिखता है—

तथा च व्याद्रभूति:- संबोधने तूक्षनसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तमिति ।

सुपद्ममकरन्दकार ने भी इसे व्याध्यभूति का वचन माना है।"

न्यासकार इसे आगम वचन लिखता है।

काशिका ७। २। १० में उद्घृत ग्रनिट् कारिकाएं भी व्याझभूति-विरिचत मानी जाती हैं। पं गुरुपद हालदार ने इसे पाणिनि का साक्षात् शिष्य लिखा है। इसमें प्रमाण अन्वेषणीय है।

१. श्रवमेवार्थो ज्याझभूतिनाप्युक्त इत्याह -।

३. कातन्त्र, चतुष्टय । ४. सुपद्म, सुबन्त २४ ।

प्र. न्यास ७।१।६४ II

२. संबोधने तूशनसस्त्रिरूप सान्तं तथा नान्तमधाप्पदन्तम् । माध्यदिनि-वैध्ट गुणन्तिवगन्ते नपुंसके व्याद्मपदां वरिष्ठः ।

६. यमिनंमन्तेष्वनिडेक इध्यते इति व्याध्रमूतिना व्याहृतस्य । शब्द-कोस्तुभ ग्र० १. पाद १, पा० २, पृष्ठ ८२। तिपि तिपिमिति व्याध्रभूतिवचन-विरोदाच्च । बातुवृत्ति पृष्ठ ८२। ७. व्याक० दर्गं० इतिहास पृष्ठ ४४४।

## ७. वैयाघण्य

ग्राचार्य वैयाघ्रपद्य का नाम उदाहरणहण में महाभाष्य में बहुधा उद्घृत है। वैयाघ्रपद्य ने एक व्याकरणशास्त्र रचा था। उसका उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं।'

काशिका ६।२।१ पर 'शु िकका शु िक अङ्घा च' एक क्लोक उद्धृत है। महोजिदीक्षित ने इसे वैयाझ पद्य-विरचित वार्तिक लिखा है। यदि महोजिदीक्षित का लेख ठीक हो और उक्त क्लोक लिखा है। यदि महोजिदीक्षित का लेख ठीक हो और उक्त क्लोक बल्टाध्यायी ६।२।१ का प्रयोजन-निदर्शक वार्तिक ही हो, तो निश्चय ही यह पाणिन से अविचान होगा। हमारा विचार है, यह क्लोक ही यह पाणिन से अविचान होगा। हमारा विचार है, यह क्लोक वैयाझ पदोय व्याकरण का है, परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत होने से प्राचीन वंयाकरणों ने इसका सम्बन्ध अष्टाध्यायो ६। होने से प्राचीन वंयाकरणों ने इसका सम्बन्ध अष्टाध्यायो ६। २।१ से जोड़ दिया। महाभाष्य में यह क्लोक नहीं है। अथवा वैयाझ पद्यान के दो ग्राचार्य मानने होंगे—एक व्याकरण-शास्त्र का प्रवक्ता ग्रीर दूसरा वार्तिककार।

आचार्य वैयाद्मपद्य के विषय में हम पूर्व पृष्ठ १२२-१२४ पर लिख चुके हैं।

# महाभाष्य में स्मृत अन्य वैयाकरण

उपर्युक्त वार्तिककारों के अतिरिक्त निम्न वैयाकरणों के मन महाभाष्य में उद्धृत हैं—

१. गोनर्वीय २. गोणिकापुत्र ३. सौर्य भगवान् ४. कुणरवाडव ४. भवन्तः ?

ये आचार्य प्रव्टाध्यायी के वातिककार थे, वा वृत्तिकार, वा इनका संबन्ध किसी प्रन्य ब्याकरण के साथ था, यह ग्रजात है।

## १. गोनदीय

गीनदींय आचार्य के मत महाभाष्य में निम्न स्थानों में उद्घृत हैं-

१. पूर्व पृथ्ठ १२३ । २ अत एव शुष्किका चहित वैयान्नवदीय । वार्तिके जिशक्त एव पठपते । शब्दोस्तुम १ । १ । १६ ॥

गोनदीयस्त्वाह -सत्यमेतत् 'सति त्वन्यस्मिन्निति'।'

गोनदीयस्थाह — सकस्त्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयौ । त्वकत्पितृको मकत्पितृक इत्येव भवितव्यमिति ।

न तिह इदानीमिवं भवति - इच्छाम्यहं काशकटीकारमिति ।

इष्टमेबैतव् गोनदीयस्य।

गोनदीयस्त्वाह् —इध्टमेवैतत् संगृहीतं भवति — प्रतिजरमति-जरैरिति भवितन्यम् ।

#### परिचय 🤍

गोनदीय नाम देशनिमित्तक है। इससे प्रतीत होता है कि गोनदीय आचार्य गोनदं का है। इसका वास्तविक नाम अज्ञात है।

गोनदं देश—उत्तर प्रान्त का वर्तमान गोंडा जिला सम्भवतः प्राचीन गोनदं है। काशिका १।१।७४ में गोनदं को प्राच्य देश लिखा है। कई ऐतिहासिक गोनदं को कश्मीर में मानते हैं। राज-तरिङ्गणो नामक कश्मोर के ऐतिहासिक ग्रन्थ में गोनदं नामक तीन राजाओं का उल्लेख है। सम्भव है उनके सम्बन्ध से कश्मीर का भी कोई प्रान्त गोनदं नाम से प्रसिद्ध रहा हो। ऐसो अवस्था में गोनदं नाम के दो देश मानने होंगे।

गोनदींय भव्द में विद्यमान तद्धित प्रत्यय से स्पष्ट है कि गोनदींय आचार्य प्राच्य गोनदींदेश का था। "

## गोनदीय और पतञ्जलि

भतें हरि कैयट राजशेखर प्रादि ग्रन्थकार गोनदींय शब्द को

१. महाभाष्य १।१।२१॥ २ महाभाष्य १।१।२६।

३, महाभाष्य ३ । १ । ६२ ॥ ४, महाभाष्य ७ । २ । १०१ ॥

४. मोनदं शब्द की 'एङ् प्राची देशे (१११७८) से वृद्ध संज्ञा होने पर ही 'वृद्धाच्छः' (४। २। ११३) से 'छ' प्रत्यय संभव है

६. गोनर्दीयस्त्वाह तस्माद् भाष्यकारो व्याचकति (?,व्याचक्टे) सूत्र-

मिति । माध्य टीका (१।१।२१) हमारा हस्तलेख पृष्ठ २७६ ।

७. भाष्यकारस्त्वाह—प्रदीप १ । १ २१ ।। गोनदीयपदं व्याचण्टे— भाष्यकार इति । उद्योतः १ । १ । २१ ॥ ५. यस्तु प्रयुक्तिः तत्प्र-मणामेवेति गोनदीयः । काव्यमीमांसा, पृष्ठ २६ ॥ पतञ्जिल का नामान्तर मानते हैं। वैजयन्ती-कोषकार भी इसे पतञ्जिल का पर्याय लिखता है। वात्स्यायन कामसूत्र में गोनदींय आचार्य का उत्लेख बहुधा मिलता है। कामन्दकनीनिसार की उपाध्यायनिरपेक्षिणी नाम्नी प्राचीन टीका का रचयिता कामसूत्र को आचार्य कौटिल्य की कृति मानता है । डा० कीलहान का मत है कि गोनदींय आचार्य महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति है।

हां, पतञ्जलि के कश्मीरदेशज होते हुए भी गोनर्शिय शब्द का व्यवहार सम्भव है। महाभारत शान्तिपर्वस्थ शिव-सहस्रनाम में शिव का एक नाम गोनदं भी लिखा है। उससे या नामधेयस्य (१। १।७३) वार्तिक से वृद्ध संज्ञा होकर 'गोनर्शिय' शब्द भाष्यकार के लिये प्रयुक्त हो सकता है। यदि यह बात कथंचित् सुदृढ़ रूपेण सिद्ध हो जाये कि पतञ्जलि शैव सम्प्रदाय के आचार्य थे। महाभाष्य में इसका किञ्चिन्मात्र भी संकेत उपलब्ध नहीं होता।

हमारे मत में भी गोनरीय आचार्य महाभाष्यकार पतञ्जलि नहीं है। महाभाष्यकार पतञ्जलि कश्मीरदेश है, यह हम अगले प्रकरण में लिखेंगे।

यदि कोषकारों की प्रसिद्धि को प्रामाणिक माना जाय, तो यह पतञ्जिल महाभाष्यकार न होकर निदानसूत्रकार पतञ्जिल हो

१. गोनदींय: पतञ्जलि:। पृष्ठ २६, श्लोक १५७।

२.१।१।११।१।१।१।२।२१।।४।२।२१।। यह संस्या
दुर्गा विदिय प्रेस प्रजमेर में मृद्रित कामसूत्र हिन्दी अनुवाद के प्रनुसार है।
यह कामसूत्र का संक्षिप्त संस्करण है। ३. न्यास-कीटिल्य-वास्त्यायनयह कामसूत्र का संक्षिप्त संस्करण है। ३. न्यास-कीटिल्य-वास्त्यायनयह कामसूत्र का संक्षिप्त संस्करण है। ३. न्यास-कीटिल्य-वास्त्यायनयह कामसूत्र का प्रत्येक के साथ संबन्ध है। न्यायभाष्य, परिविष्ट पृष्ठ
११०। माष्य बाद्य का प्रत्येक के साथ संबन्ध है। न्यायभाष्य, कीटिल्यभाष्य
(अर्थवास्त्र), वा.स्यायनभाष्य (कामशास्त्र), धीर गौतमस्मृतिभाष्य। अर्थवास्त्र धीर कामशास्त्र का प्रथमाध्याय सूत्रयन्य है, क्षेष संपूर्ण प्रन्थ उन सूत्रों
का भाष्य है। कामन्दकनीतिसार १।५ में चाणवय का विद्येषण 'एकाकी' है।
का भाष्य है। कामन्दकनीतिसार १।५ में चाणवय का विद्येषण 'एकाकी' है।
गीतम वर्मसूत्र के मस्करीभाष्य में प्रसहायभाष्य बहुधा उद्धृत है। एकाकी
गीतम वर्मसूत्र के मस्करीभाष्य में प्रसहायभाष्य बहुधा उद्धृत है। एकाकी
गीतम वर्मसूत्र के मस्करीभाष्य में प्रसहायभाष्य बहुधा उद्धृत है। एकाकी
गीतम वर्मसूत्र के मस्करीभाष्य में प्रसहायभाष्य बहुधा उद्धृत है। एकाकी

सकता है। सम्भव है कैयट म्रादि को नाम-सादृश्य से भ्रम हुआ हो।

### २. गोशिकापुत्र

इस आचार्य का मत पत्रकालि ने महाभाष्य १।४। ५१ में उद्घृत किया है—उभयथा गोणिकापुत्र इति। इस पर नागेण जिल्ला है—गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः। 'आहुः' पद से प्रतीत होता है कि नागेश को यह मत सभोष्ट नहीं है। बात्स्यायन कामसूत्र में गोणिकापुत्र का भो उल्लेख मिलता है।' कोशकार पत्रक्जिल के पर्यायों में इस नाम को नहीं पढ़ते। स्रतः यह निश्चय ही महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति है।

## ३. सौर्य भगवान्

पतञ्जलि महाभाष्य = । २ । १०६ में लिखता है—तत्र सोयं सगदता उक्तम् — ग्रनिष्टिज्ञो वाडवः पठति ।

कैयट के मतानुतार यह ग्राचार्य 'सौर्य' नामक नगर का निवासी था। सौर्य नगर का उल्लेख काशिका २।४।७ में मिजता है। महाभाष्यकार ने इस ग्राचार्य के नाम के साथ भगवान् शब्द का प्रयोग किया है। इससे इस ग्रावार्य की महती प्रामाणिकता प्रतीत होतो है। पतञ्जिल के लेख से यह भी विदित होता है कि सोर्य ग्राचार्य वाडव ग्राचार्य से ग्रवीचीन हैं।

### ४. कुगारवाडव

कुणरवाडव बाचार्य का मत महाभाष्य ३।२।१४ तया ७। ३।१ में उद्घृत है। अपा यह पूर्वोक्त वार्तिककार वाडव हो सकता है?

१. गोणिकापुत्रः पारदारिकम् । १ । १ । १६ ॥ संबन्धिसिखश्रोतिय-राजदार्थर्जिमिति गोणिकापुत्रः । १ । ५ । ३१ । २. सीर्यं नाम नगरं तत्रत्येनावार्यं पोदमुक्तम् । भाष्यप्रदीपः द । २ । १०६ ॥

३. सीर्यं च नगरं कतवतं च ग्रामः।

४ मुगरवाडवस्त्वाह—नैवा गंकरा, गंगरैवा । कृत एतत् ? गृणाति: शक्दकर्मा तस्यैव प्रयोग: ।। कुगरवाडवस्त्वाह—नैव वहीनर:, कस्त्रीह ?

#### ५. भवन्तः १

महाभाष्य ३ । १ । द में हि ला है - इह भवातरस्वाहु: - न भिवतब्यमिति। पतञ्जलि ने यहां 'भवःतः' पद से किस आवार्य वा किन आचार्यों का स्मरण किया है, यह अज्ञात है।

मतृंहरि ने अपनी महाभाष्यदीपिका में चार स्थानों में 'इह भ वस्तस्त्वाहुः" निर्देश करके कुछ मत उद्घृत किये हैं। महाभाष्य-दीपिका पृष्ठ २६६ में 'इन्द्रभवस्त्वाहु:' पाठ है। यह अशुद्ध प्रतीत है, यहां भी कदाचित् 'इह भवन्तस्त्वाहुः' पाठ हो । पतञ्जलि ग्रीर भतृंहिर किसी एक ही आचार्य के मत उद्घृत करते हैं, वा भिन्न-भिन्न के, यह भी विचारणीय है।

न्यायवार्तिक ४। १। २१ में भी इह भवन्तः का निर्देश करके

सांख्य मत का निदेश किया है।

इनके अतिरिक्त महाभाष्य में अन्य अपर आदि शब्दों से अनेक भ्राचार्यों के मत उद्धृत हैं, परन्तु उनके नाम श्रज्ञात हैं।

## महाभाष्यस्थ वार्तिकों पर एक दृष्टि

यद्यपि महाभाष्य में प्रधानतया कात्यायनीय वार्तिकों का उल्लेख है, तथापि उसमें अन्य वातिककारों के वार्तिक भी उद्घृत हैं। कुछ वातिकों के रचयिताओं के नाम महाभाष्य से विदित हो जाते हैं. अनेक वार्तिकों के रचयिताओं के नाम महाभाष्य में नहीं लिखे, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इन सब वार्तिकों के श्रतिरिक्त महाभाष्य में बहुत से ऐसे वचनों का संग्रह है, जो वार्तिक प्रतीत होते हैं, परन्तु वार्तिक नहीं हैं। महाभाष्यकार ने बन्य व्याकरणों से उनउन नियमों का संग्रह किया है, कही पूर्वाचार्यों के शब्दों में और कहीं स्वल्प शब्दान्तर से। यथा-

१.—महाभाष्य ६।१।१४४ में एक वचन है—समी हित-तयोव िलोपः। यह वार्तिक प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य १। विहीनर एष:। विहीनो नरः कामभोगाभ्यो विहीनर:। विहीनरस्यापत्यं वैहीनरि: ।

१. हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ६१, १०७, १२४, २७२।

 इह भवन्तः सत्त्वरजस्तमसो साम्य।बस्थां प्रकृति वर्णयन्ति । पुब्ह ४४६ ।

१। २७ में इसे ग्रन्य वैयाकरणों का वचन लिखा है—इहान्ये वैया-करणा: समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते, समो हिततयोवी इति ।

महाभाष्य ६।१।१४४ में अन्य कई नियम उद्घृत हैं।' वे ध्रन्य वैयाकरणों के ग्रन्थों से संगृहीत प्रतीत होते हैं। महाभाष्यकार ने इन नियमों का संग्रह जिस प्राचीन कारिका के ग्राधार पर किया है, वह काशिका ६।१।१४४ में उद्घृत है।'

२—महाभाष्य ४।२।६० में लिखा है—सर्वसावेदिगोश्च लः। यह वचन प्राचीन वैयाकरणों की किसी कारिका का अंश है। महाभाष्य के कई हस्तलेखों में इस सूत्र के ग्रन्त में कारिका का पूरा पाठ मिलता है। वह निम्न प्रकार है—

> ग्रनुसूर्लक्ष्यलक्षणे सर्वसादेहिगोश्च लः। इकन् पदोत्तरपदात् शतबध्टेः विकन् पयः॥

३—महाभाष्य ४।१।२७ में पढ़ा है—हायनो वयसि स्मृत:। यह पाठ भी किसी प्राचीन कारिका का एकदेश है। कारिका में ही 'स्मृतः' पद क्लोकपूर्यंथं लगाया जा सकता है, अन्यथा वह ज्यथं होगा।

४—महाभाष्य में कहीं-कहीं पूरी-पूरी कारिकाएं भी प्राचीन ग्रन्थों से उद्धृत हैं। यथा—

> इब्णूच इकारादित्वमुदात्तत्वात् कृतं भुवः। नत्रस्तु स्वरसिद्ध्यथेमिकारादित्वमिष्णुचः॥ डावतावर्थवैशिष्यान्निर्देशः पृथगुच्यते। मात्राद्यप्रतिघाताय भावः सिद्धक्च डावतोः॥

इन कारिकाओं में 'इष्णुच्' श्रीर 'डावतु' प्रत्यय पर विचार किया है। श्रध्टाच्यायी में ये प्रत्यय नहीं हैं। उस में इनके स्थान में

१. समो हिततयोवां लोपः । संतुमुनो: कामे भनसि च । अवश्यम: कृत्ये ।

२. लुम्पेदबझ्यमः कृत्ये तुङ्काममनसोरिय । समो हिततयोवी मांसस्य पिच युडघनोः ॥

३. कैयट ने पूरी कारिका की व्याख्वा की है, परन्तु महामाष्य के कई हस्तलेखों में पूरी कारिका उपलब्ध नहीं होती। ४. महाभाष्य ३।२।५७॥

५. महाभाष्य ५।२।५६॥ देखो 'डावताविति — पूर्वाचार्यप्रक्रियापेसो निर्देश: इसी सूत्र पर कैयट ।

कमशः खिष्णुच्' और 'वतुप्' प्रत्यय हैं। परन्तु इन कारिकाश्रों में जो विचार किया है,वह अष्टाध्यायी के तत्तत् प्रकरणों में भी उपयोगी है। ग्रतः महाभाष्यकार ने वहां वहां विना किसी परिवर्तन के इन प्राचीन कारिकाओं को उद्घृत कर दिया है।

५ — महामाष्य ४। ३। ६० में किसी प्राचीन व्याकरणों की

निम्न तीन कारिकाएं उद्घृत हैं-

समानस्य तदादेश्वाध्यारमादिषु चेष्यते । ऊर्ध्व दमाच्च देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ॥ मुखपाइवंतसोरीयः कुग्जनपरस्य च। ईयः कार्योऽय मध्यस्य मण्मीयौ चापि प्रत्ययौ ।। मध्यो मध्यं दिनण् चास्मात् स्थाम्नो लुगजिनात्तया । बाह्यो देव्यः पाञ्चजन्यः गम्भीराञ्ज्यः इव्यते ॥

कैयट नागेश ग्रादि टीकाकारों ने इन कारिकाओं को ग्रष्टा-ध्यायी ४। ३। ६० पर वार्तिक समम कर इनकी पूर्वापर सङ्गति लगाने के लिये प्रत्यन्त क्लिण्ट कल्पनाएं की हैं। क्लिष्ट कल्पनाएं करने पर भी इन्हें अच्टाध्यायी पर वार्तिक मानने से जो धनेक पुनक्कित दोष उपस्थित होते हैं, उनका वे पूर्ण परिहार नहीं कर सके। इन्हें वर्शिक मानने पर तृतीय कारिका का चतुर्थ चरण स्पब्टतया व्यर्थ है, क्योंकि अव्टाध्ययी ४। ३। ५८ में 'गम्भीराङ्ख्य.' सूत्र विद्यमान है। इसी प्रकार गहादि गण (४।२।१३८) में "मुख-पाइर्वतसोलॉपः, जनपरयोः कुक् च" गणसूत्र पढ़े हैं। झतः द्वितीय कारिका का पूर्वाधं भी पिष्टपेषणवत् व्यथं है। इसलिये ये निश्चय हो किसी प्राचीन व्याकरण की कारिकाएं हैं। इनमें अपूर्व विधा-यक ग्रंश की अधिकता होने से महाभाष्यकार ने इनका पूरा पाठ उद्घृत कर दिया।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि महाभाष्य में उद्घृत अनेक वचन

वार्तिककारों के वार्तिक नहीं हैं।

इस ग्रध्याय में हमने पाणिनीयाष्टक पर वार्तिक रचने वाले सात वार्तिककारों और पांच अन्य वैयाकरणों (जिनके मत महा-भाष्य में उद्घृत हैं) का संक्षेप से वर्णन किया है। अगले अध्याय मे वातिकों के भाष्यकारों का वर्णन होगा।

## नववां ऋध्याय

### वार्तिकों के भाष्यकार

#### माप्य का लच्च

विष्णुधर्मोत्तर के तृतीय खण्ड के चतुर्याध्याय में भाष्य का लक्षण इस प्रकार लिखा है—

सूत्राचीं वर्धते यत्र वावयैः सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः।।

ग्रयत् — जिस ग्रन्थ में सूत्रायं, सूत्रानुसारी वाक्यों = वातिकी तथा ग्रपने पदों का व्याख्यान किया जाता है, उसे भाष्य की जानने वाले भाष्य कहते हैं।

पतञ्जलि-विरचित महाभाष्य में दो स्थानों पर लिखा है— उक्तो भावभेदो भाष्ये।

इस पर कैयट ग्रादि टीकाकार लिखते हैं कि यहां 'भाष्य' पद से 'सार्वधातुके यक्' सूत्र के महाभाष्य की ग्रोर संकेत है," परन्तु हमारा विचार है कि पतञ्जलि का संकेत किसी प्राचीन भाष्यग्रन्थ की ओर है। इसमें निम्न प्रमाण हैं—

१. महाभाष्य के 'उक्तो भावभेदो भाष्ये' वाक्य की तुलना 'संग्रहे एतत् प्रचान्येन परीक्षितम्' 'संग्रहे तावत् कार्यप्रतिहृत्तिभा-वान्मन्यामहें' इत्यादि महाभाष्यस्थ-वचनों सेकी जाय, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त वाक्य में संग्रह के समान कोई प्राचीन 'भाष्य' ग्रन्थ ग्रभिप्रेत है। अन्यथा पतञ्जलि ग्रपनी शैली के प्रनुसास 'उक्तो भावभेदो भाष्ये' न लिखकर 'उक्तम्' शब्द से संकेत करता।

१. द्र०-पूर्व पृष्ठ २६४।

२. काराहरी। काराहणा दे. बल्टा - वाहाहणा

४. सार्वधातुके भावभेद: ।३।३।१६।। सार्वधातुके सगित्यत्र बाह्या-ग्यन्तरयोभवियोनिकोषो दक्ति: ।३।४।६७॥

५. महाभाष्य स॰ १, पा० १ सा० १, पृष्ठ ६।

६. महाभाष्य ष० १, पा० १, ग्रा० १, पृष्ठ ६।

२. भर्तुं हरि वाक्यपदीय २।४२ की स्वोपज्ञ व्याख्या में भाष्य के नाम से एक लम्बा पाठ उद्धृत करता है—

स चार्य वाक्यपदयोराधिक्यभेदो भाष्य एकोपव्यास्यातः। श्रतद्व तत्र भवान् श्राह—'यथैकपदगतप्रातिपदिके ....... हेतुराह्यायते।'

यह पाठ पातञ्जल महाभाष्य में उपलब्ध नहीं होता।

३. क्षीरतरिङ्गणी में क्षीरस्वामी लिखता है — भाष्ये नत्वं नेष्यते। यह मत महाभाष्य में नहीं मिलता।

४. महाभाष्य शब्द में 'महत्' विशेषण इस दात का द्योतक है कि उससे पूर्व कोई भाष्य ग्रन्थ विद्यमान था। ग्रन्थया 'महत्' विशेषण व्यर्थ है। तुलना करो —भारत-महाभारत, ऐतरेय-महतरेय,

कौषीतक-महाकौषीतक।

प्र भनुं हरि महाभाष्यदोपिका में दो स्थानों पर वार्तिकों के लिये 'भाष्यसूत्र' पद का प्रयोग करता है। याणिनीयसूत्रों के लिये 'वृत्तिसूत्र' पद का प्रयोग घनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। भाष्यसूत्र और वृत्तिसूत्र पदों की पारस्परिक तुलना से व्यक्त होता है कि पाणिनीय सूत्रों पर केवल वृत्तियां ही लिखी गई थीं, अत एव उनका 'वृत्तिसूत्र' पद से व्यवहार होता है। वार्तिकों पर सीधे भाष्य ग्रन्थ लिखे गये, इसलिये वार्तिकों को 'भाष्यसूत्र' कहते हैं। वार्तिकों के लिये 'भाष्यसूत्र' नाम का व्यवहार इस वात का स्पष्ट द्योतक है कि वार्तिकों पर जो व्याख्यानग्रन्थ रचे गये, वे 'भाष्य' कहाते थे।

### अनेक भाष्यकार

महाभाष्य के प्रवलोकन से विदित होता है कि उससे पूर्व वार्तिकों पर अनेक भाष्य ग्रन्थ लिखे गये थे । वे इस समय प्रनुपलब्ध है। महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'ग्रवर ग्राह' लिखकर वार्तिकों

१. क्षीरत ० ११६४६, पृष्ठ १३२, हमारा संस्क ।

२. कीषीतिक गृह्य ४।४।३। धारव० गृह्य ३।४।४।

३. देखो पूर्व पृष्ठ २६४, टिप्पणी ७ । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पूर्व पृष्ठ २६४, टि॰ १ । ४. पृष्ठ २२२-२२३ ।

की कई विभिन्न व्याख्याएं उद्घृत की हैं। यथा-

ग्रभूकुं सादीनानितिवक्त व्यम् । भ्रुकुंसः भ्रूकुंसः, भ्रुकुटिः भ्रुकुटिः।

स्रवर स्राह—स्रकारो भूकुं सादीनामिति वक्तव्यम् । भ्रकुं सः,

भ्रकृटिः । ६।३।६१॥

यहां एक व्याख्या में वार्तिकस्य 'म्र' वर्ण निषेधात्मक है, दूसरी व्याख्या में 'म्र' का विचान किया है।

इसी प्रकार महाभाष्य १।१।१० में सिद्धमनस्त्वाद् वाक्या-

परिसमाप्तेवीं वार्तिक की दो व्याख्याएं उद्घृत की हैं।

महाभाष्य २।१।१ में 'समर्थंतराणां वा' वार्तिक की 'अपर झाह्र' लिखकर तोन व्यास्थाएं उद्घृत की हैं।

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि महाभाष्य से पूर्व वार्तिकों पर अनेक व्याख्याएं जिसी गई थीं। केवल कात्यायन के वार्तिक पाठ पर न्यूनातिन्यून तीन व्याख्याएं महाभाष्य से पूर्व अवश्य विद्यमान थीं। इसी प्रकार भारद्वाज, सौनान म्रादि के वार्तिकों पर भी अनेक भाष्य ग्रन्थ जिस्ने गये होंगे। यह प्राचीन महती ग्रन्थराशि इस समय सवंथा लुप्त हो चुकी है, इन ग्रन्थों वा ग्रन्थकारों के नाम तक भी जात नहीं है।

भर्नु हरि की विशिष्ट सूचना—भर्नु हरि ने प्रनेक भाष्यों की सूचना—सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः कारिका में दी है। इसका भाव यह है कि सूत्रों, अनुतन्त्रों (वार्तिकों) और

भाष्यों के प्रणेताओं .....।

### अर्बाचीन वार्तिक-व्याख्याकार

महाभाष्य की रचना के अनन्तर भी कई विद्वानों ने वार्तिकों पर व्याख्याए लिखीं, परन्तु हमें उन में से केवल तीन व्याख्याकारों का जान है—

#### १. हेलाराज

हेलाराजकृत वाक्यपदीय की टीका से विदित होता है कि उसने वार्तिकपाठ पर 'वार्तिकोन्मेष' नाम्नी एक व्याख्या लिखी थी। वह लिखता है—

१. बाक्य पदीय बहाकाण्ड २३।

वाक्यकारस्यापि तदेव दर्शनमिति वार्तिकोन्मेषे कथितम-स्माभि:।

वातिकोनमेषे विस्तरेण यथातत्त्वमस्माभिव्यस्यातिमिति तत

एवावधार्यम् ।

वातिकोन्मेषे यथागमं ध्याख्यातम्, तत एवावधायम् । व वातिकोन्मेष ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। हेलाराज का विशेष वर्णन आगे व्याकरण के 'दार्शनिक ग्रन्थकार' नामक २६। प्रध्याय के भ्रन्तगत वाक्यपदीय के प्रकरण में किया जायगा।

### २, राघवस्र्रि

राघवसूरि ने वार्तिकों की 'स्रयंप्रकाशिका' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेख संग्रह में विद्यमान है। देखों सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १ С. पृष्ठ ५ ८०४ ग्रन्थाङ्क ३६१२ B.।

### ३. राजरुद्र

राजरुद्र नामक किसी पण्डित ने काशिकावृत्ति में उद्धृत श्लोक-वार्तिकों को व्याख्या लिखी है। राजरुद्र के पिता का नाम 'गन्नय' था। इसका ग्रन्त में निम्न पाठ है—

ृइति राजरुद्रिये (काशिका)वृत्तिश्लोकव्याख्यानेऽब्टमाव्यायस्य

चतुर्थः पादः ।

इसका एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के हस्त-लेखसंग्रह में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १ С. पृष्ठ ४८०३, ग्रन्थाङ्क ३६१२ А. पर निर्दिष्ट है।

इन दोनों ग्रन्थकारों का काल अज्ञात है।

इस प्रध्याय में वार्तिकों के प्राचीन भाष्यकारों का संकेत श्रीर तीन सर्वाचीन व्याख्याकारों का संक्षेप से वर्णन किया है। श्रगले श्रध्याय में महाभाष्यकार पतञ्जलि का वर्णन किया जायगा।

१. तृतीय काण्ड पृष्ठ ४४३, काशी सं ।

२. तृतीय काण्ड पृष्ठ ४४४। ३. तृतीय काण्ड पृष्ठ ४४६।

# दशवां अध्याय

## महाभाष्यकार पतञ्जलि (२००० वि० पू०)

महामुनि पतञ्जलि ने पाणिनीय व्याकरण पर एक महती व्याख्या लिखी है। यह संस्कृत वाङ्मय में महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रस्थ में भगवान् पतञ्जलि ने व्याकरण जैसे दुष्ट्ह प्रीर शुक्त समझे जाने वाले विषय को जिस सरल घोर सरस रूप से हृदयङ्गम कराया है, वह देखते हो बनता है। प्रत्थ को भाषा इतनी सरल और प्राञ्जल है कि जो कोई विद्वान् इसे देखता है, इसके रचना-सोष्ठव को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता है। वस्तुतः यह प्रत्थ न केवल व्याकरण सम्प्रदाय में, अपितु सकल संस्कृत वाङ्क्य में ग्राने दङ्ग का एक प्रद्भृत पत्थ है। महाभाष्य पाणिनीय व्याकरण का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। समस्त वैयाकरण इसके सन्मुख नतमस्तक हैं। अविचीन वैयाकरण जहां सूत्र, वार्तिक घोर महाभाष्य में परस्पर विरोध समभते हैं, वहां वे महाभाष्य को ही प्रामाणिक मानते हैं।

#### परिचय

नामान्तर—विभिन्न प्राचीन प्रन्थों में पतञ्जित को गोनरींय, गोणिकापुत्र, नागनाथ, ग्रहिपति, फणिभृत्, जेषराज, जेषाहि, चूणिकार ग्रीर पदकार आदि नामों से स्मरण से किया है।

गोनदीय—यादवप्रकाश आदि कोषकारों ने इस नाम को पतञ्जलि का पर्याय लिखा है। महाभाष्य १।१।२१, २६॥ ३।१।६२॥७२।१०१ में 'गोनदीय' आवार्य के मत निर्दिष्ट हैं। भतृंहिर और कैयट]आदि टोकाकारों के मत में यहां गोनदीय का अर्थ पतञ्जलि है। किसी गोनदीय आवार्य का मत वात्स्यायन काम-

१. यथोत्तरं हि मुनित्रयस्य प्रामाण्यम् । कैयट, भाष्यप्रदीव १।१।२९।। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् । नागेश, उद्योत ३।१।८७।।

२. पूर्व पृष्ठ ३२१ टि० १। ३. पूर्व पृष्ठ ३२०, टि० १-४। ४. पूर्व पृष्ठ ३२० टि० ६,७।

सूत्र में भी मिलता है। गोनदींय की भिन्नता और अभिन्नता को सम्भावना का निर्देश हम पूर्व (पृष्ठ ३२१) चुके हैं।

गोणिका-पुत्र—महाभाष्य १।४। ५१ में गोणिकापुत्र का एक मत निद्धिट है। नागेश की व्याख्या से प्रतीत होता है कि कई प्राचीन टीकाकार गोणिकापुत्र का अर्थ यहां पत्रक्रवित समस्ते थे। व वात्स्यायन कामसूत्र में भी गोणिका-पुत्र का निर्देश मिलता है। इसारा विचार है कि गोणिकापुत्र भी पत्रक्रवित से पृथक् व्यक्ति है।

नागनाथ— कैयट ने महाभाष्य ४ । २ । ६३ की व्याख्या में पतञ्जलि के लिये नागनाथ नाम का प्रयोग किया है। <sup>४</sup>

ग्रहिपति — चक्रपाणि ने चरकटीका के प्रारम्भ में अहिपति नाम से पतञ्जलि को नमस्कार किया है।

फणिभृत् — भोजराज ने योगसूत्र-वृत्ति के प्रारम्भ में फणिभृत् पद से पतञ्जलि का निर्देश किया है।°

शेषराज — समरचन्द्र सूरि ने हैम-बृहद्वृत्यवचूर्णि में महाभाष्य का एक पाठ शेषराज के नाम से उद्घृत किया है।

शेषाहि—बल्लभदेव ने शिशुपालवध २।११२ की टीका में पतञ्जलि को शेषाहिनाम से स्मरण किया है। है

चूणिकार-भृत हिरिविरिचित महाभाष्यदीपिका में तीन बार चूणिकार पद से पतञ्जिल का उल्लेख मिलता है।" सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका में महाभाष्य १।४।२१ का वचन चूणिकार

१. पूर्व पुष्ठ ३२१ टि॰ २।

२. उभववा गोणिकापुत्र इति । ३. गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः।

४. पूर्व पृष्ठ ३२२ टि० १। ४. तत्र जात इत्यत्र तु सूत्रेऽस्य सक्षणस्वमाश्चित्यतेषां सिक्ष्मिभिधास्यति नागनायः।

६. पातञ्जलमहा भाष्यचरकप्रतिसंस्कृतै: । मनोवाक्काथदोषाणां हन्त्रे-ऽहियतये नमः ।। ७. बादचेतोषपुर्यां मसः कणिभृता भन्नेव येनोद्धृतः ।

द. यदाह श्रीशेषराज: — नहि गोधाः सर्पन्तीति सर्पणादहिभवति ।
 (महाभाष्य में प्रनेकत यह पाठ है) ।

६. १दं शेवाहिविरचितं भाष्यम्।

१०. हमारा हस्तलेख पृष्ठ १७६, १६६, २१६।

के नाम से उद्घृत है। 'स्कन्दस्वामी निष्कत ३। १६ की व्याख्या में चूणिकार के नाम से महाभाष्य १।१।५७ का पाठ उद्घृत करता है। 'स्कन्दस्वामी की निष्कत टीका द। २ में चूणिकार के नाम से एक पाठ और उद्घृत है, परन्तु वह पाठ महाभाष्य का नहीं है, वह मीमांसा १।३।३० के शावर भाष्य का पाठ है। आधुनिक पाणिनीय-शिक्षा का शिक्षाप्रकाश-टीकाकार शावर भाष्य के इस पाठ को महाभाष्य के नाम से उद्घृत करता है। वौद्ध चीनी यात्री इत्सिग ने महाभाष्य का चूणि नाम से उल्लेख किया है।

चूणिपद का अर्थ -क्षीरस्वामो ने अमरटोका में चूणि और भाष्य को पर्याय माना है। श्री गुरुपद हालदार ने वृद्धत्रयी पृष्ठ २६० पर चूणि का अर्थ दुर्गसिंह कृत उणादि वृत्ति ३।१८३ के अनुसार सूत्रवातिकभाष्य - लिखा है। परन्तु छपी हुई कातन्य उणादि वृत्ति (३।५१) में चरतीति चूणिः ग्रन्थविशेषः पाठ मिलता है।

पदकार — स्कन्दस्वामी ने निरुक्तटीका १।३ में पदकार के नाम से महाभाष्य ४।२।२८ का पाठ उद्घृत किया है। उब्बट ने भी ऋक्प्रातिशाख्य १३।१६ की टीका में पदकार शब्द से महाभाष्य १।१।६ का पाठ उद्घृत किया है। आत्मानन्द ने अस्यवामीय स्कत के भाष्य में पदकार के नाम से महाभाष्य १।१।४७ को ओर संकेत किया है। भामह ने अपने अलङ्कार ग्रन्थ में सूत्रकार के

१. बदाचित् गुणो गुणिविशैषको भवति, कदाचित्तु गुणिना गुणो विशेष्यते इति चूणिकारस्य प्रयोगः । पृष्ठ ७ ।

२. तथा च चूर्णिकारः पठति—वितिनवेँकोऽयं सन्ति न सन्तीति ।

चूणिकारो अूते—य एव लोकिका: शब्ध इति ।

४. य एव लोकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव च तेथामर्था इति महाभाष्योक्ते:। शिक्षासंग्रह पृष्ठ ३८६ काशी सं०।

५. इल्सिंग की भारतयात्रा पृष्ठ २७२।

६. माध्यं चूणि:। ३। ४। ३१।। पृष्ठ ३४३।

७, पदकार ब्राह्—उपसर्गादच पुनरेवनात्मका ..... कियामाहु: ।

पदकारेणाच्युक्तम्—प्रथमदितीयाः - · · · · महाप्राणा दित .

यदकारास्तु परभक्तं नुममाहुः । पृष्ठ १३ । महाभाष्यकार ने

साथ पदकार का स्मरण किया है। शीरस्वामी ने अमरकोश ३।१।३५ की टीका में पदकार के नाम से एक पाठ उद्घृत किया है, परन्तु वह महाभाष्य में नहीं मिलता। सांस्यकारिका की युक्ति-दीपिका टीका में पदकार के नाम से एक वात्तिक उद्घृत है। न्यास ३।२।२१ में जिनेन्द्रबुद्धि ने एक पदकार का पाठ उद्घृत किया है, वह वार्तिक और उसके भाष्य से ग्रक्षरश: नहीं मिलता है।

सनुपदकार—दुर्घटवृत्ति पृष्ठ १२६ पर अनुपदकार के एक मत का उल्लेख मिलता है। मैत्रेयरक्षित ने भी तन्त्रप्रदीप ७।४।१ में अनुपदकार का मत उद्धृत् किया है। ये अनुपदकार के नाम से

उद्धत मत महाभाष्य में नहीं मिलते।

पदशेषकार — काणिका ७।२। १८ में पदशेषकार का एक मत उद्घृत है, वह भी महाभाष्य में नहीं मिलता । पदशेषकार का एक उद्धरण पुरुषोत्तमदेवविरिचत महाभाष्य लघुवृत्ति को भाष्यव्यास्या प्रपञ्च नाम्नी टीका में भी उपलब्ध होता है।

सिद्धान्त पक्ष में नुम् को पूर्व भक्त माना है । कैयट लिखता है-जदव निर्दो-पत्वात् पूर्वान्तपक्ष: स्थित: ।

१. सूत्रकृत्पदकारेक्टपयोगाव् योज्यया भवेत् ।४।२२। यहां पदकार शब्द महाभाष्यकार के लिये प्रमुक्त हुसा है। मुद्रितप्रस्थ में 'पादकार' छपा है वह मसुद्ध है।

२. यजजव इत्यत्र बदेरनुपदेश: कार्य इति पदकारवाक्यादृक:।

३. पदकारस्त्वाह—जातिवाचकस्वात् । पृष्ठ ७ । तुलना करो— दम्भेहँ स्महणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम् वातिक । १ । २ । १० ॥ हो सकता है यह वातिक न हो, भाष्य वचन ही हो । ४. तथाहि पदकार: पठित—उपयदिवधौ भयादधादि-महणं तदातिविधि भयोजवतीति ।

४, उत्रपदिविधी भयादधादिग्रहणम् । उपपदिविधी भयादधादिग्रहणं प्रयोजनम् । महाभाष्य १ । १ । ७२ ॥

६. ग्रेन्वनश्मिति । श्रनुपदकारेणानुम उदाहरणमुक्त्यस्तम् ।

७. एवं च युवानमाध्यत् सचीकलदिरयादिप्रयोगोऽनुपदकारेण नेष्यत इति
 नक्ष्यते । देखो भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८१४ की टिप्पणी में उद्देश्वत ।

द्र. पदशेषकारस्य पुनरिदं दर्शनम् ....।। पदशेषो ग्रन्थिवशेष इति पदमञ्जरी । काशिका का उद्धृत पाठ धातुबृत्ति में भी उद्धृत हैं। देखो गम धातु पृष्ठ १६२ । ६. पदशेषकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति बदिति । इण्डियन हिस्टोरिकल क्यार्टलीं सेष्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २०७ में उद्धृत ।

अनुपदकार और पदशेषकार दोनों एक ही हैं, अथवा भिन्न व्यक्ति हैं, यह विचारणीय है।

महाभाष्यकार को 'पदकार' क्यों कहते हैं ? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते । महाभाष्य में पाणिनीय सूत्रों के प्रायः प्रत्येक पद पर विचार किया है। संभव है इसलिये महा-भाष्यकार को 'पदकार' कहा जाता हो । शिशुपालवध के 'मनुत्सूत्र-पदम्यासा'' इत्यादि इलोक की व्याख्या में वल्लभदेव लिखता है-पदं शेषाहिबिर चितं भाष्यम्। बल्लभदेव ने 'पद' का ग्रर्थं 'पतञ्जलि-विरचित महाभाष्य' किस आधार पर किया, यह अज्ञात है। यदि यह अर्थ ठीक हो, तो काशिका और भाष्यव्याख्याप्रपञ्च में निर्दिष्ट 'पदशेषकार' का अर्थ 'महाभाष्य-शेष का रचिता' होगा। इस ग्रन्थ का उल्लेख ग्रन्यत्र नहीं मिलता।

वंश ग्रौर देश-पतञ्जलि ने महाभाष्य जैसे विशालकाय ग्रन्थ में अपना किञ्चित्मात्र परिचय नहीं दिया। अतः पतञ्जलि का इतिवृत्त सर्वथा अन्यकारावृत है।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि महाभाष्य के कुछ व्याख्याकार 'गोणिकापुत्र' शब्द का अर्थ पतञ्जलि मानते हैं। यदि वह ठीक हो, तो पतञ्जलि की माता का नाम 'गोजिका' होगा, परन्तु हमें यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

कुछ ग्रन्थकार 'गोनर्दीय' को पतञ्जलि का पर्याय मानते हैं। यदि उनका मत प्रामाणिक हो, तो महाभाष्यकार की जन्मभूमि गोनदं होगी। गोनदं देश वर्तमान गोंडा जिले के आसपास का प्रदेश है। एक गोनर्द देश कक्मीर में भी है। परन्तु गोनर्दीय को पतञ्जिल का पर्याय मानने पर उसे प्राग्देशवाभी मानना होगा। क्योंकि गोनर्दीय पद में गोनर्द की एड़ प्राचां देशे से वृद्ध संज्ञा होकर छ=ईय प्रःयय होता है। "भोनदं'शिव का नाम है, उससे भी गोनदीय शब्द उपपन्न हो सकता है। परन्तु महाभाष्यकार शैवमतानुयायी थे, इसका कहीं से कुछ भी संकेत उपलब्ध नहीं होता, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। " ग्रतः हमारा विचार है कि गोनदीय पतञ्जलि से भिन्न

२. सब्टा० १ । १ ७४ । ३. मत्म्य पुराण ११३ । ४५ में गोन्दं प्राच्याजनपदों में गिना गया है । ४. पूर्व पृष्ठ ३२१ ।

व्यक्ति है, और महाभाष्यकार भी प्राप्देशान्तगंत गोनई का नहीं है। वह कश्मीरज है, यह प्रमुपद लिखेंगे।

महाभाष्य ३।२।११४ में स्रीमजानासि देवदत्त कश्मीरान्
गिम्ब्यामः, तत्र सक्तून् पास्यामः' इत्यादि उदाहरणों में असकृत्
कश्मीरगमन का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख से ऐसा प्रतीत
होता है जैसे कि कश्मीर जाने की बड़ी उत्कण्ठा हो रही हो। इन
उदाहरणों के साधार पर कुछ एक विद्वानों का मत है कि पतञ्जिल
की जन्मभूमि कश्मीर थी। महाभाष्य ३।२।१२३ से प्रतीत होता
है कि पतञ्जिल स्रधिकतर पाटिलपुत्र में निवास करता था। महाभाष्य के विविध निर्देशों से व्यक्त होता है कि पनञ्जिल मथुरा,
साकेत, कौशाम्बी स्रीर पाटिलपुत्र सादि से भली प्रकार बिज था।
अतः पतञ्जिल की जन्मभूमि कौनसो थी, यह सन्दिग्ध है। पुनरिष
कश्मीर के राजा स्रभिमन्यु स्रीर जयानीड द्वारा महाभाष्य का पुनःपुनः उद्धार करान। व्यक्त करता है कि पतञ्जिल का कश्मीर से
कोई विशिष्ट सम्बन्ध स्रवश्य था।

पतञ्जलि चरित -रामभद्रदीक्षित ने एक पतञ्जलि चरित लिखा है, पर वह ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा प्रप्रामाणिक है।

#### श्चनेक पतञ्जलि

प्तञ्जलि-विरचित तीन प्रत्य इस समय उपलब्ध हैं—साम-वेदीय निदानसूत्र, योगसूत्र और महाभाष्य। सामवेद की एक पात-ञ्जलशाखा भी थो, इसका निर्देश कई ग्रन्थों में मिलता है। योगसूत्र के व्यासभाष्य में किसी पतञ्जलि का एक मत उद्धृत है। वाचस्पति-मिश्र ने न्यायवातिकतात्पर्य-टीका में योगदर्शन के व्यासभाष्य ४। १० के पाठ को स्वशब्दों में उद्धृत करते हुए पतञ्जलि के नाम

१. द्रब्टव्य—ग्रागे 'महाभाष्य का ग्रनेक बार सुप्त होना' अनुशीर्षक लेख।

२. देखो-वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ २०७ (प्र०सं०)।

३. श्रयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जितः । ३ । ४४ ॥ सुलना करो-सेश्वरसाख्यानामाचार्यस्य पतञ्जलेरित्यर्थः । 'गुणसमूहो द्रव्यमिति पतञ्जितः' इति योगभाष्ये स्पष्टम् । नागेश उद्योत ४ । १ । ४ ॥

से स्मरण किया है। सांह्यकारिका की युक्तिदीपिकाटीका में पत-ज्जिल के सांह्यिद्धान्त-विषयक अने क मन उद्धृत हैं। आयुर्वेद की चरकसंहिता भी पतज्जिल द्वारा परिष्कृत मानी जाती है। समुद्रगुःतिवरिचित कृष्णचरित के अनुसार पतज्जिल ने चरक में कुछ वर्माविष्द्ध-योगों का सन्तिवेश किया था। चक्रपाणि पुण्यराज अमेर और भोजदेव आदि अनेक ग्रन्थकार महाभाष्य योगसूत्र और चरक-संहिता इन तीनों का कर्ता एक मानते हैं। मैक्समूलर ने पडगुरुशिष्य का एक पाठ उद्धृत किया है, जिसके अनुसार योगदर्शन और निदान-सूत्र का कर्ता एक व्यक्ति है। "

महाराज समुद्रगुष्त ने श्रयने कृष्णचरित की प्रस्तावना में पतञ्जल के लिये लिखा है—

१. यथाहुस्तत्र भवन्तः पतञ्जलियादाः—'को हि योगप्रामाचाद्ते धगत्स्यद्दव समुद्रं थिवति स इव च दण्डकारण्यं सृजति' इति । न्या० वा० ता० टीका १।१।१। पृष्ठ ६ । तुनना करो व्यासमाध्य ४ । १० —दण्डकारण्यं च चित्तवलब्यतिरेकेण घरीरेण कर्मणा घून्यं कः कर्तुमृत्वहेत, समुद्रमगस्त्यवद् वा यिवेत् ।

हमारे विचार में योगदर्शन का व्यासभाष्य पतङ्जिल प्रोक्त है। व्यास शब्द का प्रर्थ है विस्तृत । इससे यह भी द्विनित होता है कि पतङ्जिल ने स्वदर्शन पर व्यास (=विन्तृत) तया समास (=प्रेक्षिप्त) दो भाष्य रचे थे।

२. वृच्छ १२, १००, १३६, १४४, १४६, १७४।

 धर्मावियुक्ताइबरके योगा रोगमुष: कृता: । मृनिकविवर्णन । धायु-वॅदीय चरकसंहिता में पतञ्जलि ने योगों का सिविवेश किस प्रकार किया, इसका निर्वेश हम ग्रागे करेंगें।

४, इ०-पूर्व पृष्ठ ३३१ टि० ७।

प्र. तदेवं ब्रह्मकाण्डे 'कायवाम्बुद्धिविषया ये मलः' (कारिका १४७) इत्यादिक्लोकेन भाष्यकारप्रशंसोक्ता । वाक्यपश्चियटीका काण्ड २, पृष्ठ २८४ काशी संस्करण । वस्तुत: इस कारिका में भाष्यकार की प्रशंसा का न कोई प्रसङ्घ ही है, धोर न भर्नृहरि ने अपनी स्वोपज्ञव्याक्षण में इसकी भाष्यकार की प्रशंसापरक व्याख्या ही की है। अता पुण्यराज की यह अप्रासंगिक क्लिक्ट कल्पना है।

इ. पूर्व पृष्ठ ३३१ टि॰ ७। ७, योगाचायः स्वयं कर्ता योगशास्त्र-

निदानयो: । A. S. L पृब्ट २३६ में उद्धृत ।

विद्ययोद्रिक्तगुणन रा भूमावमरतां गतः।
पतञ्जलिमुं निवरो नमस्यो विदुषां सदा ।।
कृतं येन व्याकरणभाव्यं वचनशोधनम्।
धर्मावियुक्ताइचरके योगा रोगमुषः कृताः ।।
महानन्दसयं काव्यं योगदर्शनमर्भुतम् ।
योगस्यास्थानभूतं तद् रचितं चित्तदोषहम् ।।

अर्थात् महाभाष्य के रचियता पतञ्जलि ने चरक में धर्मातु-कूल कुछ योग सम्मिलित किये, और योग की विभूतियों का निद-र्शक योगव्यास्थानभूत 'महानन्दकाव्य' रचा।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि महामाध्यकार पतञ्जिल का चरक-संहिता और योगदर्शन के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य है। चक्रपाणि आदि ग्रन्थकारों का लेख सर्वथा काल्यनिक नहीं है। हमारा विचार है कि पातञ्जलकाखा, निदानसूत्र और योगदर्शन का रच्यिता पत-ञ्जिल एक ही व्यक्ति है, यह ग्रीत प्राचीन ऋषि है। आङ्गिरस पतञ्जिल का उल्लेख मत्स्य पुराण १६५। २५ में मिलता है।' पाणिनि ने २। ४। ६६ के उपकादिगण में पतञ्जिल पद पढ़ा है। महाभाष्यकार इनसे भिन्न व्यक्ति है। ग्रीर वह इनकी अपेक्षा ग्रर्वाचीन है।

#### काल

पतञ्जलि का इतिवृत्त अन्धकारावृत है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। पतञ्जलि के काल-निर्णय में जो सहायक सामग्री महाभाष्य में उपलब्ध होती है, वह इस प्रकार है—

- १. ब्रनुशोणं पाटलिपुत्रम्।२।१।१४॥
- २. जेयो वृषतः । १ । १ । ५० ॥
- ३. काण्डोमूनं वृषलकुलम् । कुडचीमूतं वृषलकुलम् ।६।३।६१॥
- ४. मीर्वेहिरण्याथिभिरचीः प्रकल्पिताः। ५ । ३ । ६६ ॥
- प्र. प्रकणद् यवनः साकेतम्, प्रकणद् यवनो माध्यिमकाम् । ३।२।१११॥
- ६. पुष्यमित्रसभा, चन्द्रगुष्तसभा । १ । १ । ६८ ॥

१. कपितर: स्वस्तितरो दाक्षिः शक्तिः पत≥ बलिः।

- ७. महीगालवचः श्रुत्वा जुवुबुः पुण्यमाणवाः । एव प्रयोग उपपन्नो भवति । ७ । २ । २३ ॥
  - ८. इह पुष्यमित्रं याजयामः । ३ । २ । १२३ ॥
  - पुष्यमित्रो यजते, याजका याजयित । ३ । १ । २६ ।।
- १०. यदा भवहिषः क्षत्रियं याजयेत्। यदि भवहिषः अत्रियं याजयेत्। ३। ३। १४७॥

इन उद्धरणों से निम्न परिणाम निकलते हैं-

१—प्रथम उद्धरण में पाटलियुत्र का उल्लेख है। महाभाष्य में पाटलियुत्र का नाम अनेक बार ग्राया है। बायु पुराण ६६।३१८ के ग्रमुसार महाराज उदयी (उदायी) ने गंगा के दक्षिण कूल पर कुसुमपुर बसाया था। साम्प्रतिक ऐतिहासिकों का मत है कि कुसुमपुर पाटलियुत्र का ही नामान्तर है। अतः उनके मत में महा-भाष्यकार महाराज उदयी से प्रविचीन है।

२—संख्या २, ३ में वृषल और वृषलकुल का निर्देश है। संख्या २ में वृषल को 'जीतने योग्य' कहा है। संख्या ३ में किसी महान् वृषलकुल के कुडच के सदृश झितसंकीण होने का संकेत है। यह वृषलकुल मौर्यकुल है। मुदाराक्षस में चाणक्य चन्द्रगुप्त को प्रायः 'वृषल' नाम से संबोधित करता है। महाभाष्य के इन दो उद्धरणों की श्रोर श्री पं० भगवद्त्त जी ने सबसे प्रथम विद्वानों का घ्यान श्राकुष्ट किया है।

वृथल शब्द का अर्थ —सम्प्रति 'वृथल' शब्द का अर्थ शूद्र समभा जाता है। विश्वप्रकाण-कोश में वृषल का अर्थ शूद्र, चन्द्रगुप्त और अरव लिखा है। वस्तुत: वृषल शब्द देवानांप्रिय: के समान द्वचर्यक

२. भारतवर्षं का इतिहास पृष्ठ २६३, २७४ द्वितीय संस्करण ।

३. बृबल: कथित: सूद्रे चन्द्रगुष्टो च वाजिति । पृष्ठ १५६,वलोक ६० । 'बाजिति' के स्थान पर 'राजित' पाठ युक्त प्रतीत होता है।

४. देवताओं का प्यारा ग्रीर मूर्ल । इसको न समफकर भट्टोजि दीक्षित ने 'देवानो प्रिय इति चोपसंस्थानम्' (महाभाष्य ६ । ३ । २१) वार्तिक में 'मूर्ले' पद का प्रक्षेप कर दिया । सि० को० मूत्रसंस्था १७६ ।

१. उदायो भविता यस्मात् त्रयस्त्रिकातसमा नृषः। स वै पुरवरं राजा पृथिक्यां कुसुम।ह्ययम् । गङ्गाया दक्षिणे कूले चतुर्थेऽक्दे करिष्यति ॥

है। उसका एक अर्थ है पापी, और दूसरा धर्मातमा। निरुक्त ३।१६ में वृषल' शब्द का अर्थ लिखा है—

द्वाह्मणवर् वृषलवर् । ब्रह्मणा इय वृषला इद । वृषलो वृष-जीलो भवति, वृषाञीलो वा ।

ग्रयत्—वृषल का ग्रथं वृष = धर्म' + ज्ञील ग्रौर वृष = धर्म + ग्रजील है। द्वितीय ग्रथं में शकन्धुं के समान ग्रकार का पररूप होगा।

इन्हीं दो प्रथां में वृषलशब्द की दो ब्युत्पत्तियां भी उपलब्ध होती हैं। एक—वृषं धमं लाति भादते इति वृषलः है। इसी में 'वृषाविभ्यविच्यात्चत्।' इस उणादिसूत्र से वृष धातु से कर्ता में कल प्रत्यय होने पर 'वर्षतीति'वृषलः' ब्युत्पत्ति होती है। दूसरी ब्युत्पत्ति मनुस्मृति में लिखी है—

वृथो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् । वृथलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धमं न लोपयेत् ॥

इन्हीं विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों को दशनि के लिये निष्कतकार ने दो निर्वचन दर्शाये हैं। अर्वाचीन ग्रन्थकारों ने मौर्य चन्द्रगुष्त के लिये वृषल शब्द का प्रयोग देखकर 'मुरा' नाम्नी शूद्रा स्त्री से चन्द्र-गुष्त के उत्पन्न होने की कल्पना की है। यह कल्पना ऐतिह्य-विष्ट होने से त्याज्य है। मौर्य क्षत्रिय वंश था। दे व्याकरण के नियमानुसार मुरा की संतित मौरेय कहायेगी, मौर्य नहीं।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य के संख्या २, ३ के उद्धरणों में मौर्य बृहद्रय समकालिक मौर्यकुल की हीनता का उल्लेख है। संख्या ४ के उद्धरण में स्पष्ट मौर्य शब्द का उल्लेख है। महाभाष्यकार मौर्य राज्य के अनन्तर हुआ होगा।

१. वृषो हि भगवान् धर्मः । मनु ० ८ । १६ ॥

२. शक + प्रन्यु: = शकन्ध्ः । शकन्ध्वादिषु च । वार्तिक ६।१।६४।।

३. पड्न उचा १११०१। दश उचा दा १०६॥ ४. मनुबदार्दा

चन्द्रगुप्ताय मौयंकुलप्रसूताय । कामन्दक नीतिसार की उपाध्याय-निग्पेक्षा टीका । सलवर राजकीय पुस्तकालय सूचीपत्र, परिशिष्ट पु० ११० ।

६. ग्रह्मा० ४ १११२१।। ७. नागेश इस उद्धरणान्तर्गत मौर्य पद का ग्रंथं 'विकेतुं प्रतिमाशिल्पवन्तः' करता है।

३—संख्या ५ में अयोध्या और माध्यमिका' नगरी पर किसी यवन के आक्रमण का उल्लेख है। गार्गीसंहिता के अनुसार इस यवन-राज का नाम धर्ममीत था। व्याकरण के नियमानुसार 'अवणत्' शब्द का प्रयोगकर्ता भाष्यकार यवनराज धर्ममीत का समकालिक होना चाहिये।

४—संख्या ६— ६ चार उद्धरणों में स्पष्ट पुष्यमित्र का उल्लेख है। कई विद्वानों का मत है कि संख्या द में महाभाष्यकार के पुष्यमित्रीय अथ्वमेध का ऋत्विक् होने का संकेत है। संख्या १० से इसकी पुष्टि होती है। इसमें क्षत्रिय को यज्ञ कराने की निन्दा की

है। पतञ्जलि का यजमान पुष्यमित्र ब्राह्मण वंश का था।

५—महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरित का अंश हमने पूर्व उद्घृत किया है। उससे ज्ञात होता है कि महामुनि पतञ्जलि ने कोई 'महानन्दमय' काव्य बनाया था। यदि महानन्द शब्द क्लेष से महानन्द पद्म का बाचक हो, तो निश्चय हो पतञ्जलि महानन्द पद्म का उत्तरवर्ती होगा।

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार पतन्जिल गुङ्गवंश्य महाराज पुष्यमित्र का समकालीन है। याश्चात्य तथा तदनुयायी भारतीय ऐतिहासिक पुष्यमित्र का काल विक्रम से लगभग १५० वर्ष पूर्व मानते हैं। परन्तु अनेक प्रमाणों से यह मत युक्त प्रतीत नहीं होता। इसमें संशोधन की पर्याप्त आवश्यकता है। भारतीय पौराणिक कालगणनानुसार पुष्यमित्र का काल विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्व ठहरता है। चीनी विद्वान् महात्मा बुद्ध का निर्वाण विक्रम से ६०० से १५०० वर्ष पूर्व विभिन्नकालों में मानते हैं। इसी प्रकार जैन यन्थों में महावीर स्वामी के निर्वाण की विभिन्न तिथियां दी हुई हैं। अतः विना विशेष परीक्षा किये पाश्चात्य ऐतिहासिकों द्वारा निर्वारित कालक्षम माननीय नहीं हो सकता।

भारतवर्षं का बृहद् इतिहास,भाग १ पृष्ठ १२१,१२२(द्वि० सं०) ।

१. यह वित्तीड्गढ़ से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा में है। सम्प्रति 'नगरी' नाम से प्रसिद्ध है। २. परोक्षें च लोकविज्ञाते प्रयोक्तु वर्ग निवयो । महा-माध्य ३।२।१११।। ३. यह लोकप्रसिद्ध मतानुसार लिखा है। ग्रयना मत हम धागे लिखेंगे।

अव हम महाभाष्यकार के कालनिर्णय के लिये बाह्य साक्ष्य उप-स्थित करते हैं—

## चन्द्राचार्य द्वारा महाभाष्य का उद्धार

श्राचायं भतृंहिर और कल्हण के लेख से विदित होता है कि चन्द्राचार्य ने विलुप्तप्राय महाभाष्य का पुनस्द्वार किया था। भतः महाभाष्यकार के कालनिर्णय में चन्द्राचार्य का कालज्ञान महान् सहायक है। चन्द्राचार्य का काल भी विवादास्थद है, इसलिये हम प्रथम चन्द्राचार्य के काल के विषय में लिखते हैं—

### चन्द्राचार्य का काल

कल्हण के लेखानुसार चन्द्राचार्य कश्मीराधिपति महाराज अभिमन्यु का समकालिक या। उसके मतानुमार अभिमन्यु कनिष्क का उत्तरवर्ती है। कल्हण ने कनिष्क को बुद्धनिर्वाण के १५० वर्ष पश्चात् लिखा है । बुद्धनिर्वाण के विषय में अनेक मत हैं। कल्हण नै बुद्धनिर्वाण की कौनसी तिथि मानकर कनिष्क को १५० वर्ष पश्चात् लिखा है, यह अजात है। चीनी यात्री ह्यू नसांग लिखता है- बुद की मृत्यु से ठीक ४०० वर्ष पीछे किनष्क संपूर्ण जम्बू द्वीप का सम्राट् बना।' चीनी ग्रन्थकार बुद्धनिर्वाण की विक्रम से २००-१५०० वर्ष पूर्व अनेक विभिन्न तिथियां मानते हैं। कल्हणविरिचत राजतर-ङ्गिणी के अनुसार ग्रभिमन्युसे प्रतापादित्य तक २१ राजा हुए (कई प्रतापादित्य को विक्रमादित्य मानते हैं) । राजतरिङ्गणी के अनुसार इनका राज्यकाल १०१४ वर्ष ६ मास ६ दिन था। कल्हण के लेखानुसार विकमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बनाया था। मातृगुष्त अभिमन्यु से ३१ पीड़ी पश्चात् हुमा है। उस का काल ग्रभिमन्यु से १३०० वर्ष ११ मास ग्रीर ह दिन उत्तरवर्ती है। कल्हण ने प्राचीन ऐतिहासिक आधार पर प्रत्येक राजा का वर्ष, मास और दिनों तक की पूरी-पूरी संस्था दो है। अतः उस के काल

१. पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः। स नोतो बहुशास्त्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः॥ बाक्यपदीय २।४ द ।। चन्द्राचार्यादिभिलंक्ववादेशं तस्मात्तदागमम्। प्रवतितं महाभाष्यं स्व च व्याकरणं कृतम्। राजतरिङ्गणी, तरङ्ग १, क्लोक १७६ ॥

२. राजतरिङ्गणी १।१७४,१७६॥ ३. राजतरिङ्गणी १।१७२॥

को सहसा अप्रामाणिक नहों कहा जा सकता। पाश्चात्य ऐतिहासिकों ने अभिमन्यु का काल बहुत अर्वाचीन और भिन्न-भिन्न माना है। बिल्फर्ड ४२३ वर्ष ईसापूर्व, बोथिलग १०० वर्ष ईसापूर्व, प्रिसिप् ७३ वर्ष ईसापूर्व, लासेन ४० वर्ष ईसापश्चात्, और स्टाईन ४००-५०० वर्ष ईसा पश्चात् अभिमन्यु को रखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित कालकम की अपेक्षा भारतीय पौराणिक और राज-तरिङ्गणों की कालगणना अधिक विश्वसनीय है। राजतरिङ्गणों की कालगणना में थोड़ी सी भूल है, यदि उसे दूर कर दिया जाय, तो दोनों गणनाएं लगभग समान हो जाती हैं।

चन्द्राचायं के कालनिर्णय में एक बात ग्रौर ध्यान में रखनो चाहिये। वह है चान्द्रध्याकरण १।२। द१ का उदाहरण — अजयत् जत्तों हूणान् ग्रथांत् जतं ने हूणों को जोता। जतं एक सीमान्त की पुरानी जाति है। महाभारत सभापूर्व ४७। २६ में जतों के लिए लोमशाः श्रृङ्गिणो नराः' प्रयोग मिलता है। दुर्गसिंह ने उणादि २।६० को बृत्ति में 'जतंः दीघरोमा' लिखा है। वर्धमान गणरत्न-महोदिध कारिका २०१ में 'शक' ग्रीर 'खस' के साय 'जतं' शब्द पढ़ता है। हेमचन्द्र उणादिवृत्ति (सूत्र २००) में जतं का ग्रर्थ राजा करता है। सम्भव है, हेमचन्द्र का संकेत उसी जतं राजा की भ्रोर हो, जिसकी हूणों की विजय का उल्लेख चान्द्रध्याकरण को वृत्ति में मिलता है। रमेशचन्द्र मजुमदार ने चान्द्रध्याकरण के 'अअयत् जतों हूणान्' पाठ को बदल कर 'अजयद् गुप्तो हूणान्' बना दिया है।' यह स्थान्द्र भूल है। 'अनेक विद्वानों ने मजुमदार महोदय का प्रनुकरण स्थान्दर भूल है। 'अनेक विद्वानों ने मजुमदार महोदय का प्रनुकरण

१. निकक्तालोचन पृष्ठ ६५ द्रब्टब्य । २. 'जर्त' शब्द का निर्देश प्रकच उ० ५ । ४६ तथा दश ० उ : ६।२५ में विलता है ।

३. ए न्यू हि० याफ वि इ० यी० भाग ६, युष्ठ १६७। यही भूल हा० वेस्वास्कर ने सिस्टम भाफ संस्कृत ग्रामर पृष्ठ ४६ पर, विश्वेक्तरनाथ रेऊ ने 'भारत के प्राचीन राजवंश' पृष्ठ २६६ पर की है। 'जैन सत्यप्रकाश' वर्ष ७ दीयोत्सवी अंक पृष्ठ ६० पर भी यही भूल है। ग्राक्वयं की बात तो यह है कि चान्द्रवृति में स्पष्ट जतं पाठ है। उस मूल पाठ को किसी ने भी देखने का यत्न नहीं किया। इसी का नाम है भन्धपरम्परा प्रथवा 'गतानु-गतिको लोक:'।

४. श्री पं० भगवद्साओं कृत भारतवर्ष का इतिहास दितीय संस्करण पृष्ठ ३२४।

करके चन्द्रगोमी के आश्रयदाता श्रिभमन्यु का काल गुष्तकाल के अन्त में विकम की पांचवी शताब्दी में माना है। और उसी के श्राचार पर वाक्यपदीयकार भर्तुं हिर को भी बहुत अर्वाचीन बना दिया है। पाश्चात्यमतानुयायी अपने काल-विषयक आग्रह को सिद्ध करने के लिये प्राचीन ग्रन्थों के पाठों को किस प्रकार बदलते हैं, यह इस बात का एक उदाहरण है। पाठ बदलते समय मूज पाठ का निर्देश भी न करना, उनकी दुरिभसन्धि को सूचित करना है।

इस प्रकार महाभाष्यकार को महाराज पुष्यमित्र का समकालिक मानने पर भी वह भारतीय गणनानुसार विकम से लगभग १२०० वर्ष पूर्ववर्ती अवस्य है।

महाभाष्यकार को पुष्यमित्र का समकालिक मानने में एक कठिनाई भी है। उसका यहां निर्देश करना ध्रावश्यक है। इससे भावी इतिहासशोधकों को विचार करने में सुगमता होगी।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि वायुपुराण ६६। ३१६ के अनुसार महाराज उदयो ने गङ्का के दक्षिणकूल पर कुसुमपुर नगर बसाया था, वही कालान्तर में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ, ऐसा साम्प्रतिक ऐतिहासिकों का मत है। गङ्का के दक्षिणकूल पर स्थिति होने पर ही अनुशोण स्थिति उपपन्न हो सकतो है। मुद्राराक्षस नाटक में मौर्य चन्द्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की स्थिति अनुगङ्क कही है, यह अनुगङ्क स्थिति उत्तरकूल पर थी, श्रोर इस समय भी धनु-गङ्क स्थिति उत्तरकूल पर है। परन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि पाटलिपुत्र को अनुशोण लिखता है। यदि महाभाष्यकार को शुङ्का-काल में माना जाये, तो उसका पाटलिपुत्र को अनुशोण लिखना उप-पन्न नहीं हो सकता।

### अनेक पाटलिपुत्र

नागेश महाभाष्य २ । १ । १ के 'कुतो भवान् पाटलिपुत्रात्' वचन की व्याख्या में लिखता है—कस्मात् पाटलिपुत्राद् भवानागत इत्ययं:, श्रनेकत्वात् पाटलिपुत्रस्य, तदवयवानां वा प्रक्रनः । इससे सन्देह होता है कि पाटलिपुत्र नाम कदाचित् अनेक नगरों का रहा हो।

१. देखो — गुप्त साम्राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृष्ठ १४६।

पाटलिपुत्र का अनेक बार बसना

पं० सत्यवत सामश्रमी ने महावंश नामक बौद्धप्रन्थ के घाधार पर लिखा है— 'शाक्यमुनि के जीवनकाल में अजातशत्रु ने सान के किनारे पाटली ग्राम में दुर्गनिर्माण किया, उसे देखकर भगवान् बुद्ध ने भविष्यवाणी की— 'यह भविष्य में प्रधान नगर होगा'।' महाराज घजातशत्रु उदयी का पूर्वज है। इससे स्पष्ट है कि उदयी के कृसुम-पुर बसाने से पूर्व कोई पाटली ग्राम विद्यमान था।

हमारा विचार है कि पाटलिपुत्र ग्रत्यन्त प्राचीन नगर है, ग्रीर

वह इन्द्रप्रस्थ के समान अनेक बार उजड़ा और बसा है।

# पाणिनि से पूर्व पाटलिपुत्र का उजड़ना

पाटलिपुत्र पाणिनि से बहुत प्राचीन नगर है। वह पाणिनि से पूर्व एक बार उजड़ चुका था। गणरत्नमहोदिध में वर्धमान लिखता है—

पुरगा नाम काचिद् राक्षसी तया भक्षितं पाटलिपुत्रम्, तस्या

निवास:।

श्रर्थात् किसी पुरगा नाम की राक्षसी ने पाटलियुत्र को उजाड़

दिया था।

यह इतिहास की ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इसको सुरक्षित रखने का श्रेय वर्धमान सूरि को है। पाटलिपुत्र के उजड़ने की यह घटना पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि पाणिनि ने द। ४। ४ में साक्षात् पुरगावण का उल्लेख किया है। सम्भव है, इसलिये महाभारत आदि में पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र को उदयी ने ही नहीं बसाया था। वह प्राचीन नगर है, ग्रीर कई बार उजड़ा और कई बार वसा। भगवान् तथागत के समय पाटली ग्राम की विद्यमानता भी इसी को पुष्ट करती है। प्रतः महाभाष्य में पाटलिपुत्र का उल्लेख होने मात्र से वह उदयी के अनन्तर नहीं हो सकता।

### पूर्व उद्धरणों पर भिन्नरूप से विचार १—महाभाष्य में कहीं पर भी पुष्यमित्र का शुङ्ग वा राजा

१. निश्कालोयन पृष्ठ ७१। २. पृष्ठ १७६।

३. वनं पुरगामिश्रकासिधकासारिकाकोटराग्रे म्यः।

विशेषण उपलब्ध नहीं हो सकता, और न कहीं पुष्यभित्र के अश्वमेध करने का हो संकेत है। अत: यह नाम भी देवदत्त यजदत्त विष्णुमित्र आदि के तुल्य सामान्य पद नहीं है, इसमें कोई हेतु नहीं।

२—यदि 'इह पुष्यिमश्रं याजयामः' वाक्य में 'इह' पद को पाटलिपुत्र का निर्देशक माना जाये, तो उससे उत्तरवर्ती 'इह श्रभीमहे' वाक्य से मानना होगा कि पतञ्जलि पुष्यिमित्र के अश्वमेच के समय पाटलिपुत्र में प्रध्ययन कर रहा था। यह अर्थ मानने पर अश्वमेच कराना, और गुरुमुख से अध्ययन करना, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। अतः इन वाक्यों का किसी अर्थविशेष में संकेत मानना अनुपन्पन्न होगा।

३—'चन्द्रगुप्तसभा उदाहरण ग्रनेक हस्तलेखों में उपलब्ध नहीं होता, और जिनमें मिलता है, उनमें भी 'पुष्यिमत्रसभा' के धनन्तर उपलब्ध होता है। यह पाठकम ऐतिहासिक दृष्टि से अयुक्त है।

४—महाभाष्य के पूर्व उद्यृत उद्धरण में 'बृषल' शब्द का बहु-प्रसिद्ध अधर्मात्मा अर्थ भी हो सकता है। वृषल का अर्थ केवल चन्द्र-गुप्त ही नहीं है।

५ — मौर्यवंश प्राचीन है, उसका आरम्भ चन्द्रगुप्त से ही नहीं हुआ। अतः केवल मौर्यपद का उल्लेख होने से विशेष परिणाम नहीं निकाला जा सकता। महाभाष्य के टोकाकारों के मत में मौर्य शब्द शिल्पिवाचक है।'

६—'श्रहणद् यवन: साकेतम्, श्रहणद् यवनो माध्यमिकाम्' में किसी यवन राजविशेष का साक्षात् उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, कालयवन नामक अति प्राचीन यवन सम्राट् ने भारत के एक बड़े भाग पर आक्रमण किया था, और इस देश पर भारी अत्याचार किये थे। इसे श्रीकृष्ण ने मारा' था। भारतीय द्यायं बहुत प्राचीन काल से यवनों से परिचित थे। रामायण-महाभारत ग्रादि में यवनों का बहुधा उल्लेख उपलब्ध होता है। अतः केवल इतने निर्देश से काज-विशेष की सिद्धि नहीं पो सकती।

७-भर्तृ हरि और कल्हण के प्रमाण से हम पूर्व लिख चुके हैं

१. मोर्थाः—विकेतुं प्रतिमःशिल्पवन्तः । नागेश, भाष्यप्रदीयोद्योत । ५ । ३ । ६६ ।। २. द्र०—पूर्व पृ० १६४, टि० ५ ।

कि चन्द्राचार्य ने नष्ट हुये महाभाष्य का पुनकद्वार किया था। महान् प्रयत्न करने पर उसे दक्षिण से एकमात्र प्रति उपलब्ध हुई थी। बहुत सम्भव है चन्द्राचार्य ने नष्ट हुये महाभाष्य का उसी प्रकार परिष्कार किया हो, जैसे नष्ट हुई अग्निवेश संहिता का चरक भीर दृढबल ने, तथा काश्यप संहिता का जीवक ने परिष्कार किया।

# समुद्रगुप्तकृत कृष्णचरित का संकेत

समुद्रगुष्त-विरचित 'कृष्णचरित' का जो अंश उपलब्ध हुआ है, उसमें मुनिकवियों और राजकवियों का जो भी वर्णन किया गया है, वह कालकमानुसार है। यह वात दोनों प्रकार के कविवर्णनों से स्पष्ट है। समुद्रगुष्त ने पतञ्जिल का वणन देवल के पश्चात् और भास से पूर्व किया है।

यद्यपि भास का काल भी विवादास्पद ही है, तथापि भास के प्रतिज्ञायौगन्धरायण नाटक के एक क्लोक का निर्देश कौटल्य अर्थ- बास्त्र में होने से इतना स्पष्ट है कि भास आचार्य चाणक्य से अर्थात् चद्रगुष्त मीर्य से पूर्वभावी है। अधिक सम्भावना यही है कि वह महाराज उदयन का समकालिक हो। अतः भारतीय इतिहास के अनुसार भास का काल विक्रम से लगभग १५०० वर्ष पूर्व है।

यतः समुद्रगुष्त ने पतञ्जलि का वर्णन भास से पूर्व किया है, इसलिये उसका काल १५०० वि॰ पूर्व से श्रवश्य ही पूर्व होना चाहिये।

### उक्त मत का साधक प्रमाणान्तर

यायुर्वेदीय चरक संहिता में लिखा है कि इस काल में अर्थात् किल के आरम्भ में मनुष्यों की घौसत प्रायु १०० वर्ष है। प्रत्येक १०० वर्ष के पत्रचात् मनुष्य को औसत प्रायु में एक वर्ष का हास होता है।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने प्रथमाह्निक में लिखा है—

१. नवं शरावं सलिलस्य पूर्णं -----। प्र० यौ० ४।२। धर्षशास्त्र १०।३॥ २. वर्षशतं सस्वायुवः प्रमाणमस्मिन् काले । शारीर ६ । २६ ॥

३. संबत्सरे शते पूर्णे याति संबत्सरः क्षयम् । देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते । विमान ३ । ३१ ॥

कि पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवित वर्षशतं जीवित । इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार के समय मनुष्य की प्रायिक आयु १०० वर्ष नहीं थी।

चरक-वचन का उपोद्वलक बाह्य साक्ष्य—चरक-संहिता में मनुष्य की श्रायु का जो निर्देश किया है, श्रीर उत्तरोत्तर श्रायु-ह्नास के जिस वैज्ञानिक तत्त्व का संकेत किया है, उसका साक्ष्य श्रभारतीय ग्रन्थों में भी मिलता है। वाइवल में लिखा है—

हमारी ब्रायु के बरस सत्तर तो होते हैं, ब्रोर चाहे बल के कारण ब्रस्सी बरस भी हों, तो भी उन पर का घमण्ड कब्ट ब्रोर व्यर्थ बात ठहरता है।

इससे स्पष्ट है कि ईसामसीह के समय मनुष्य की प्रायिक प्रायु ७० वर्ष की मानी जाती थी। भारतीय ऐतिहासिक काल-गणनानुसार ईसामसीह का काल किल संवत् ३१०० में है। इस प्रकार किल-ग्रारम्भ से लेकर ईसामसीह तक ३००० वर्ष में चरक के प्रति सी वर्ष में १ वर्ष के हास के नियमानुसार ३० वर्ष का हास होना स्वाभाविक है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि चरक संहिता ईसामसीह से ३००० वर्ष प्राचीन तो ग्रवश्य है। ग्रथात् भारतीय कालगणना ठीक है। ग्रीर पाश्चात्य विद्वानों ने ईसा से १४०० वर्ष पूर्व जो भारत युद्ध की स्थापना की है, वह नितान्त मशुद्ध है।

उक्त नियमानुसार भाष्यकार का काल—पतञ्जिल ने 'यः सबंद्या चिरं जीवित' शब्दों से जिस माव को व्यक्त किया है, उसी भाव को बाइवल में चाहे बल के कारण शब्दों से प्रकट किया गया है। इसलिये इन दोनों वर्णनों की तुलना से स्पष्ट है कि सामान्य आयु को प्रयत्नपूर्वक १० वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इसी नियम के प्रनुसार भाष्यकार के शब्दों से यही अभित्राय निकलता है कि भाष्यकार के समय सामान्य प्रायु ६० वर्ष की थी, और चिरजीवी १०० वर्ष तक भी जीते थे। इस प्रकार चरक के आयुविजान के

१. पुराना नियम, भजनसंहिता ग्र० ६०, पृष्ठ ५६७, मिशन प्रेस इलाहाबाद, सन् १६१६।

तियमानुसार पतञ्चिल का काल २००० विक्रम पूर्व होना चाहिये उससे उत्तरवर्ती नहीं माना जा सकता।

२००० वि० पू० मानने में धापित—महाभाष्यकार को २००० वि० पूर्व मानने में सबसे बड़ी आपित यही आती है कि महाभाष्य में पाटितपुत्र वृषलकुल (=धन्द्रगुप्त मौर्यकुल), साकेत धौर माष्य-मिका पर यवन आक्रमण, पुष्यमित्र, चन्द्रगुप्त आदि का वर्णन मिलता है। इनके कारण महाभाष्यकार को गुङ्गवंशीय पुष्यमित्र से पूर्व का नहीं माना जा सकता।

समाधान—इन ग्रापितयों का सामान्य समाधान हमने पूर्व पृष्ठ ३४३-३४६ तक किया है। विशेष यहां लिखते हैं—

महाभाष्य का परिष्कार—महाभाष्य का जो पाठ इस समय मिलता है, वह अक्षरणः पतञ्जलिविरचित हो है, ऐसा कहना भारतीय ऐतिहासिक परम्परा से भुंह मोड़ना है। भारतीय परम्परा में पचासों ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनका उत्तरोत्तर आचार्यों द्वारा परिष्कार होने पर भी वे ग्रन्थ मूल ग्रन्थकार अथवा ग्राद्य परिष्कारक के नाम से ही विख्यात हैं।

मानवधर्मशास्त्र का न्यूनातिन्यून तीन वार परिष्कार हुआ, पुनरिष वह मूलतः मनुस्मृति के नाम से हो प्रसिद्ध है। महाभारत का वर्तमान स्वरूप भी व्यासप्रणीत भारत के तीन परिष्कारों के अनन्तर सम्पन्न हुआ है, परन्तु इसे व्यास-विरचित हो कहा जाता है। वाल्मीकि-रामायण के तीन पाठ सम्प्रति प्रत्यक्ष हैं. ये परिष्कार भेद से सम्पन्न हुए हैं, परन्तु तीनों वाल्मीकि-विरचित कहे जाते हैं। चरक-संहिता के भी ३-४ वार परिष्कार हुये। इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों को भी व्यवस्था समभनी चाहिये।

महाभाय के बतंमान पाठ का परिष्कारक—महाभाष्य का वर्तमान में जो पाठ मिलता है, उसका प्रधान परिष्कारक है आचार्य चन्द्रगोमी। भर्तृ हिर और कल्हण के प्रमाण हम पूर्व पृष्ठ ३४१, टि०१) उद्घृत कर चुके हैं, और अनुपद पुनः उद्घृत करेंगे। उनसे स्पष्ट है कि कश्मीराधिपति महाराज अभिमन्यु के पूर्व महाभाष्य का न केवल पठन-पाठन ही लुप्त हो गया था, अपितु उसके हस्तलेख मी

१. द्र०-पूर्व पृष्ठ ३३७-३३८।

नष्टप्राय हो चुके थे। चन्द्राचार्य ने महान् प्रयत्न करके दक्षिण के किसी पावंत्य प्रदेश उसका एकमात्र हस्तलेख प्राप्त किया।

ग्रन्थ के पठन-पाठन के लुप्त हो जाने से, तथा हस्तलेखों के दुर्लभ हो जाने पर पन्थों की क्या दुर्देशा होती है, यह किसी भी विज्ञ विद्वान् से खिपी नहीं है। इस प्रकार ग्रन्थ के ग्रन्थविद्यत हो जाने पर उसका पुनः परिष्कार ग्रत्थन्त ग्रावश्यक हो जाता है। उस परिष्कार में परिष्कर्ता द्वारा नवीन ग्रंशों का समावेश साधारण बात है। इसलिये हमारा दृढ़ मत है कि महाभाष्य में जो पूर्व-निर्दिष्ट प्रसंग ग्राये हैं, वे परिष्कर्त्ता चन्द्राचार्य द्वारा सिन्नविष्ट हुये हैं। महाभाष्यकार पतञ्जिल शुङ्गवंशीय पुष्यमित्र से बहुत प्राचीन है, ग्रन्था भारतीय ऐतिह्य-परम्परा का महान् ज्ञाता महाराज समुद्र-गुष्त अपने कृष्णचरित में पतञ्जिल का वर्णन महाकि भास से पूर्व कदापि न करता।

इस विवेचना का सार यही है कि महाभाष्य के चन्द्रगोमी

हारा परिष्कृत वर्तमान पाठ के आघार पर भाष्यकार पतञ्जिल के
काल का निर्धारण करना अन्याय्य है। यदि हमारे हारा प्रदर्शित
२००० वि० पूर्व काल न भी माना जाय, धीर उन गुङ्गवंशीय पुष्यमित्र का समकालिक ही माना जाय, तब भी वह विक्रम पूर्व १२००
वर्ष से उत्तरवर्ती नहीं हो सकता। पाश्चात्य विद्वानों का पुष्यमित्र
को १५० वर्ष ईसा पूर्व में रखना सर्वथा भारतीय मन्न ऐतिहासिक
काल-गणना के विपरोत है। निश्चय ही पाश्चात्य विद्वानों द्वारा
निर्धारित भारत के प्राचीन इतिहास को रूपरेखा ईसाईयत के पक्षपात
और राजनैतिक दुरिभसिन्ध के कारण बड़े प्रयत्न से निमित है। धतः
वह आंख मूंद कर किसी भी विज्ञ भारतीय द्वारा स्वीकृत नहीं की

१. दृइवल ने जब चरक का परिष्कार किया, उस समय चरक के चिकित्सास्थान के १३वें ग्रहयाय से झागे के ४० ग्रहयाय नष्ट हो चुके थे। उन्हें दृढ़बल ने ग्रनेक तन्त्रों के साहाय्य से पूरा किया। परन्तु शैली वही रक्खी, जो ग्रन्थ में झारम्भ से विद्यमान थी। दृढ़बल स्वय लिखता है—

स्रतस्त्रोत्तमिदं चरकेणातिबुद्धिना ।। संस्कृतं तत्त्वसंपूर्णं त्रिभागे-नोपलक्ष्यते । तच्छंकरं भूतपति सम्प्रसाद्य समापयत् ।। सखण्डायं दृढवलो जातः पञ्चनदे पुरे ।। सिद्धि० १२ । ६६-६८ ।।

जा सकती। उसे अपरीक्षित-कारक के समान स्वीकार करना भार-तीय ज्ञान विज्ञान धौर स्वीय सामर्थ्य का अपमान करना है।

## महाभाष्य की रचनाशैली

यद्यपि महाभाष्य व्याकरणशास्त्र का ग्रन्थ है, तथापि ग्रन्य व्या-करणग्रन्थों के सदृश वह शुष्क ग्रीर एकाङ्गी नहीं है। इस में व्याकरण जैसे विलब्ट और शुब्क विषय को अत्यन्त सरल घीर सरस ढंग से हृदयंगम कराया है। इसकी भाषा लम्बे-लम्बे समासों से रहित, छोटे-छोटे वाक्यों से युक्त, ग्रत्यन्त सरल परन्तु बहुत प्राञ्जल और सरस है। कोई भी घस स्कृतज्ञ व्यक्ति दो तीन मास के परिश्रम से इसे समझने योग्य संस्कृत सीख सकता है। लेखनशैली की दृष्टि से यह ग्रन्थ संस्कृत-वाङ्मय में सब से अद्भुत है। कोई भी ग्रन्थ इस की रचना-गैली की समता नहीं कर सकता। शबर स्वामी ने महा-भाष्य के बादर्श पर अपना मीमांसा-भाष्य लिखने का प्रयास किया। परन्तु उसकी भाषा इतनी प्राञ्जल नहीं है, वाक्यरचना लड्खड़ाती है, और अनेक स्थानों में उसकी भाषा अपने भाव को व्यक्त करने में ग्रसमर्थ है। स्वामी शंकराचार्यकृत वेदान्तभाष्य की भाषा यद्यपि प्राञ्जल और भाव व्यक्त करने में समर्थ है, तथापि महाभाष्य जैसी सरल ग्रीर स्वाभाविक नहीं है। चरक-संहिता के गद्यभाग की भाषा यद्यपि महाभाष्य जैसी सरल प्राञ्जल और स्वभाविक है, तथापि उसकी विषय-प्रतिपादन जैली महाभाष्य जैसी उत्कृष्ट नहीं है। अतः भाषा को सरलता,प्राञ्जलता, स्वाभाविकता, स्रोर विषय-प्रतिपादन-शैली की उत्कृष्टता ग्रादि की दृष्टि से यह ग्रन्य समस्त संस्कृत-वाङ्मय में ग्रादर्भमूत है।

### महाभाष्य की महत्ता

महाभाष्य व्याकरणशास्त्र का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। क्या प्राचीन क्या नवीन, समस्त पाणिनीय वैयाकरण महाभाष्य के सन्मुख नतमस्तक हैं। महामुनि पतञ्जिल के काल में पाणिनीय और अन्य प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों की महती ग्रन्थराशि विद्यमान थी। पतञ्जिल ने पाणिनीय व्याकरण के व्याख्यानिमय से महाभाष्य में उन समस्त ग्रन्थों का सारसंग्रह कर दिया। महाभाष्य में उल्लिखित प्राचीन ग्राचार्यों का निर्देश हम वातिककार के प्रकरण में कर चुके हैं। इसी

प्रकार महाभाष्य में अन्य प्राचीन व्याकरण-प्रन्थों से उद्धृत कतिपय वचनों का उल्लेख भी पूर्व हो चुका है। महाभाष्य का सूक्ष्म पर्या-लोचन करने से विदित होता है कि यह ग्रन्थ केवल व्याकरणशास्त्र का ही प्रामाणिक प्रन्थ नहीं है, अपितु समस्त विद्यास्त्रों का झाकर-ग्रन्थ है। अत एव भतृंहिर ने वाक्यपदीय (२।४८६)में लिखा है—

कृतेऽय पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदशिना। सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निवन्धने।।

# महाभाष्य का अनेक बार लुप्त होना

उपयुंक्त लेख से स्पष्ट है कि पातञ्जल महाभाष्य बहुत प्राचीन प्रन्थ है। इतने सुदीर्घ काल में महाभाष्य के पठनपाठन का अनेक वार उच्छेद हुम्रा। इतिहास से विदित होता है कि महाभाष्य का लोप न्यूनातिन्यून तीन वार अवश्य हुम्रा। यथा—

प्रथम बार—मतृंहरि के लेख से विदित होता है कि वैजि सौभव और हमेंक्ष आदि घुष्क तार्किकों ने महाभाष्य का प्रचार नष्ट कर दिया था। चन्द्राचार्य ने महान् परिश्रम करके दक्षिण के किसी पावंत्य प्रदेश से एक हस्तलेख प्राप्त कर उसका पुनः प्रचार किया। भतृंहरि का लेख इस प्रकार है—

वैजिसीभवहयंक्षः शुब्यतकांनुसारिभिः । श्रावं विष्लाविते प्रत्थे संप्रहप्रतिकञ्चुके ॥ यः पतञ्जलिशिष्येम्यो भव्टो व्याकरणागमः । काले स वाक्षिणात्येषु प्रत्यमात्रे व्यवस्थितः ॥ पवंतादागमं लब्दवा भाष्यवीजानुसारिभिः । स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्याविभिः पुनः ॥ ।

कल्हण ने लिखा है कि चन्द्राचार्य ने महाराज ग्रमिमन्यु के ग्रादेश से महाभाष्य का उद्घार किया था।

द्वितीय वार →कल्हण की राजतरिङ्गणी से जात होता है कि विकम की द वीं मताब्दी में महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्ट हो गया

१. वाक्यपदीय २।४६७, ४८८, ४८६ ।। २. चन्द्राचार्यादिभि-लैक्क्वादेशं तस्मालदागमम् । प्रविततं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम् ।। राज-तरिङ्गणी १ । १७६॥

था। कण्मीर के महाराज जयापीड ने देशान्तर से 'स्नीर' संज्ञक जब्द-विद्योपाध्याय को बुलाकर विच्छिल महाभाष्य का प्रचार पुनः कराया। कल्हण का लेख इस प्रकार है—

> देशान्तरादागवय्याथ व्याचक्षाणान् क्षमापतिः। प्रावतयत विच्छिन्तं महाभाष्यं स्वमण्डले॥ क्षोराभिधानाच्छब्दविद्योपाध्यायात् संभृतश्रृतः। बुधंः सह ययौ वृद्धि स जवापोडपण्डितः॥

महाराज जयापीड का शासन काल विक्रम सं० ८०८-८३६ तक है। एक वैयाकरण कोरस्वामी क्षीरतिङ्गणी, अमरकोशटीका ग्रादि अनेक ग्रन्थों का रचियता है। कल्हण द्वारा स्मृत 'क्षीर' इस क्षीरस्वामी से भिन्न व्यक्ति है। क्षीरस्वामी ग्रंपने ग्रन्थों में महाराज भोज ग्रीर उसके मरस्वतीकण्ठाभरण को बहुधा उद्घृत करता है। अतः इस क्षीरस्वामी का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी का उत्तरार्थ है।

तृतीय वार—विकम की १८वीं पीर १६वीं मताब्दी में सिद्धान की मुदी और लघुमब्देन्दुशेखर ग्रादि सर्वाचीन ग्रन्थों के ग्रत्य-धिक प्रवार के कारण महाभाष्य का पठन-पाठन प्रायः लुप्त हो गया था। काशी के सनेक वैयाकरणों की ग्रभी तक धारणा है—

> कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। कौमुदी यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः।।

पहिले दो वार प्राचार्य चन्द्र भीर क्षीर ने महाभाष्य का उद्घार तात्कालिक सम्राटों की सहायतां से किया, परन्तु इस बार महाभाष्य का उद्घार कौषीनमात्रधारी परमहंस दण्डी स्वामी विरजानन्द श्रीर उन्ते शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया। श्री स्वामी विरजा-

१. राजतरिङ्गिणी १ । ४८८, ४८६ ।।

२. क्षीरतरिङ्गणी की रचना जयसिंह के राज्यकाल (वि. सं. ११=५-११६५) में हुई। द्र०-- इसी सन्ध का घ० २१।

इ. इसका एक पाठान्तर इस प्रकार है— कीमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रम:। कीमुदी यदि चाथाति वृथा भाष्ये परिश्रम:।। भाव दोनों का एक ही है।

नन्द ने तात्कालिक पण्डितों को पूर्वोक्त धारणा के विपरीत घोषणा की घी—

ग्रब्टाध्यायोमहाभाष्ये हे व्याकरणपुस्तके। ततोऽन्यत् पुस्तकं यस् तत्सवं घूतंचेष्टितम् ॥

धाज भारतवर्ष में यत्र-तत्र जो कुछ योड़ा-बहुत महाभाष्य का पठन-पाठन उपलब्ध होता है, उसका श्रेय इन्हीं दोनों गुरु-शिष्यों को है।

# महाभाष्य के पाठ की खब्यवस्था

हमारे पूत्रं लेख से स्पष्ट है कि महामाध्य के पठन-पाठन का अनेक बार उच्छेद हुया है। इस उच्छेद के कारण महाभाष्य के पाठों में बहुत अध्यवस्था उत्पन्त हो गई है। भतृं हरि कैयट और नागेश मादि टीकाकार मनेक स्थानों पर पाठान्तरों को उद्घृत करते हैं। नागेश कई स्थानों में महाभाष्य के प्रपाठों का निदर्शन कराता है। अनेक स्थानों में महाभाष्य का पाठ पूर्वापर व्यस्त हो गया है। अनेक स्थानों में महाभाष्य का पाठ पूर्वापर व्यस्त हो गया है। टीकाकारों ने कहीं-कहीं उसका निर्देश किया है, कई स्थान बिना टीकाकारों ने कहीं-कहीं उसका निर्देश किया है, कई स्थान बिना निर्देश किये छोड़ दिये हैं। सम्भव है टीकाकारों के समय वै पाठ निर्देश को पाठ व्यस्त हो गया हो। इसी प्रकार अनेक स्थानों में महाभाष्य के पाठ नष्ट हो गये हैं। हम उनमें से कुछ स्थलों का निर्देश करते हैं —

१—ग्रब्टाध्यायी के 'श्रव्ययोभावदच' सूत्र के भाष्य में लिखा है—

ग्रस्य च्वौ-श्रव्ययप्रतिवेधद्योद्यते, दोषामूतमहदिवामूता राश्चि-रित्वेवमर्थम् । स इहापि प्राप्नोति-उपकुम्भीमूतम्, उपमणिकीभूतम् ।

महाभाष्यकार ने 'ग्रस्य च्यो' सूत्र के विषय में 'ग्रव्ययप्रतिषेध-इचोद्यते' लिखा है। सम्प्रति महाभाष्य में 'ग्रस्य च्यो' सूत्र का भाष्य उपलब्ध नहीं होता। सम्पूर्ण महाभाष्य में कहीं ग्रन्यत्र भी 'ग्रस्य च्यो' के विषय में 'ग्रव्ययप्रतिष्ध': का विधान नहीं। अत: स्पष्ट है कि महाभाष्य में 'ग्रस्य च्यो' सूत्र-सम्बन्धी भाष्य नष्ट हो गया है।

१. मटा॰ १।१।४१॥

२ - महाभाष्य ४।२।६० के अन्त में निम्न कारिका उद्-घृत है-

धनुमूलंस्यलक्षणे सर्वसादेहिंगोइच ल: । इकन् पदोत्तरपदात् अतषघ्टेः विकन् पयः ॥

महाभाष्य में इस कारिका के केवल द्वितीय चरण की व्याख्या उपलब्ब होती है। इससे प्रतीत होता है कि कभी महाभाष्य में दोब तीन चरणों की व्याख्या भी अवश्य रही होगी, जो इस समय

अनुपन्ध है। ३-पतञ्जलि ने 'कुन्मेजन्तः' मूत्र के माध्य में 'सन्निपात-लक्षणो विधिरनिमित्तं तिष्ट्रधातस्य' परिभाषा के कुछ दोष गिनाये हैं। कैयट इस सूत्र के प्रदीप के प्रन्त में उन दोखों का समाधान दर्शाता हुआ सब से प्रथम 'कष्टाय' पद में दो बंत्व की अप्राप्ति का समाधान करता है। महाभाष्य में पूर्वोक्त परिभाषा के दोव-परि-गणन प्रसंग में 'कष्टाय पदसम्बन्धो दोर्घत्व को सप्रास्ति' दोष का निर्देश उरलब्ध नहीं होता । यतः नागेश लिखता है—

कब्टायेति यादेशो दोर्घत्वस्येति प्रन्थो भाष्यपुस्तकेषु अब्टोड्तो न दोष: ।

अर्थात् --दोष-निदर्भन प्रसंग में 'कष्टापेति पादेशो दोर्घत्वस्य' इत्यादि पाठ माध्य में खण्डित हो गया है। पतः कैयट का दोष-परि-हार करना ग्रयुक्त नहीं है।

४-कैयट ८।४।४७ के महाभाष्य-प्रदीप में लिखता है-'नायं प्रसज्यप्रतिषेवः' इति पाठोऽयं लेखकप्रमादान्नव्टः।

ग्रयति—महाभाष्य में 'नायं प्रसच्यवतिखेखः' पाठ लेखक-प्रमाद से नष्ट हो गया, ग्रयात् ग्रयभ्रष्ट हो गया।

५-वाक्यपदीय २ । ४२ की स्वोपज्ञ व्याख्या में भर्तृहरि भाष्य के नाम से एक लम्बा पाठ उद्घृत करता है। यह पाठ महा-भाष्य में समप्रति उपलब्ध नहीं होता ।

इन कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाभाष्य का जो पाठ

१. घट्टा० १ । १ । ३६

२. स चायं वानयपदयोराधिक्ययोर्भेदो भाष्य एवोपन्यास्थातः। सतक्व तत्र भवान् बाह् - यथैकपदयतप्रातिपदिके .... हेतुरास्यायते ।

सम्प्रति उपलब्ध होता है, वह कई स्थानों पर खण्डित है।

महाभाष्य का प्रकाशन यद्यपि कई स्थानों से हुआ है, तथापि इसका अभी तक जैसा उत्कृष्ट परिशुद्ध संस्करण होना चाहिये, वैसा प्रकाशित नहीं हुआ। डा० कीलहानं का संस्करण ही इस सम्य सर्वोत्कृष्ट है। परन्तु उसमें अभी संशोधन की पर्याप्त अपेक्षा है। डा० कीलहानं के अनन्तर महाभाष्य के अनेक प्राचीन हस्तलेख और टोकायें उपलब्ध हो गई हैं, उनका भी पूरा-पूरा उपयोग नये संस्करण में होना चाहिये।

#### ग्रन्य ग्रन्थ

हम आरम्भ में लिख चुके हैं कि पतञ्जलि के नाम से सम्प्रति तीन प्रन्थ उपलब्ध होते हैं—निदानसूत्र, योगदर्शन ग्रौर महाभाष्य। इनमें से निदानसूत्र और योगदर्शन दोनों किसी प्राचीन पतञ्जलि की रचनायें हैं।

१—महानःद काट्य — महाराज समुद्रगुष्त विरचित कृष्णचरित के तीन पद्य हमने पूर्व पृष्ट ३३७ में उद्धृत किये हैं। उन्से विदित होता है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'महानग्द' वा 'महानग्दमय' नामक महाकाव्य रचा था। इस काव्य में पतञ्जलि ने काव्य के मिष से योग की व्याख्या की थी। इस 'महानग्द' काव्य का मगघ-सम्राट् महानग्द से कोई सम्बन्ध नहीं था।

२—चरक का परिष्कार—हम पूर्व लिख चुके हैं कि चक्रपाणि,
पुण्यराज और भोजदेव आदि अनेक अन्यकार पतञ्जलि को चरकसंहिता का प्रतिसंस्कारक मानते हैं। समुद्रगुण्तविरचित कृष्णचरित के
पूर्व पृष्ठ ३३७ में उद्घृत क्लोकों से भी प्रतीत होता है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि ने चरक संहिता में कुछ धर्माविरुद्ध योगों का
सम्तिवेश किया था। चरक संहिता के प्रत्येक स्थान के अन्त में लिखा
है—'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते।' वया चरक पतञ्जलि का
ही नामान्तर है ?

हमने महाभाष्य में उद्घृत कुछ वैदिक पाठों की सम्प्रति उप-लभ्यमान शास्त्राओं के पाठों से तुलना की है। उससे हम इस परि-णाम पर पहुंचे हैं कि पतञ्जलि अधिकतर काठक-संहिता के पाठों को उद्घृत करता है। काठक-संहिता 'चरक' चरणान्तगेत है। हम महाभाष्य में निदिष्ट दो पाठ उद्घृत करते हैं—

(क) — महाभाष्य २।१।४ – पुन ब्रस्यूतं वासो देयम्, पुनि ब्रक्तो रथ: । तुलना करो —

काठक सं०—पुनरुत्स्यूतं वासो देयम्, पुनरुत्सृद्दोऽनड्वान्, पुनर्निटकृतो रथः। ८।१५॥

मैत्रायणी सं ० — पुनरुत्स्यूतं वासो देयम्, पुनणंदो रयः, पुन-रुत्सृष्टोऽनड्वान् । १।७।२॥

तंत्तिरीय सं०-पुनिष्कृतो रथो दक्षिणा, पुनश्स्यूतं वासः।
शारारा।

कैयट भी महाभाष्य में उद्घृत उद्धरण को काठक-संहिता का वचन मानता है। वह लिखता है—'काठकेंऽन्तोदात्तः पठचते, तदभि-प्रायेण पुनःशब्दस्य गतित्वाभावादिदमुदाहरणम्'।

(ख)—महाभाष्य ८।२।२५—'ग्राम्बानां चरुः, नाम्बानां चरु-रिति प्राप्ते' । तुलना करो—

काठक सं - ग्राम्बानां चरः । १४।४॥ तेत्तिरीय सं - ग्राम्बानां चरुम् । १।८।१०॥ मैत्रायणी सं - नाम्बानां चरुम् ।२।६।६॥

यदि हमारा उपयुं त विचार ठीक हो, तो पतञ्जल चरक-शाखाध्यायी होगा। अतः उसका 'चरक' चरण होने से उसे 'चरक' कह सकते हैं।' इस विचार को पुष्टि के लिये महाभाष्य में उद्धृत समस्त वाजुष पाठों की तुलना करना झावदयक है।

श्री पं॰ गुरुपद हालदार ने 'वृद्धत्रयी' में लिखा है कि-पतञ्जलि ने ग्रायुर्वेदीय चरक-संहिता पर कोई वार्तिक ग्रन्थ लिखा था।

इस वार्तिक का कर्ता महाभाष्यकार पतञ्जलि है। पण्डित गुरु-पद हालदार ने रस-रसायन-धातु-स्थापार-विषयक पतञ्जलि के कई वचन भी उद्धृत किये हैं।

१. द०—कठवरकाल्लुक् (प्रष्टा ४)व।१०७) चरकप्रोक्तां संहिताम् प्रथीयते विदन्ति था ते चरकाः।

२. बृद्धवयी, पृष्ठ २६-३१।। ३. बृद्धवयी, पृ० २६, ३०।

३ - सिद्धान्त-सारावली - वातस्कन्धपैतस्कन्धोपैत-सिद्धान्त-सारावली नामक वंद्यक ग्रन्थ पतञ्जलि-विरचित है, ऐसा पं॰ गुरुपद हालदार ने भी लिखा है।

४ - कोष - कोष-ग्रन्थों की ग्रनेक टीकाओं में वासुकि, शेष, भोगीन्द्र, फणिपति आदि नामों से विसी कोष-ग्रन्थ के उद्धरण उपलब्ध होते हैं। हेमचन्द्र अपने 'अभिधानचिन्तामणि कोष की टीका' के प्रारम्भ में ग्रन्य कोषकारों के साथ बासुकि का निर्देश करता है। परन्तु ग्रन्थ में उस के झनेक पाठ शेख के नाम से उद्घृत करता है। अतः शेष और वासुकि दोनों एक हैं। 'विश्वप्रकाश कोष' के आरम्भ (१।१६,१६) में भोगीन्द्र और फणियति दोनों नाम मिलते हैं। राघव 'नानार्थमञ्जरी' के प्रारम्म में दोषकार का नाम उद्घृत करता है। कैयट 'महाभाष्य' ४।२।१३ के प्रदीप में पतञ्जलि को नागनाथ के नाम से स्मरण करता है। वऋषाणि 'चरकटीका' के स्नादि में पत-ञ्जलि का स्रविति नाम से निर्देश करता है । अतः शेष वासुिक भोगीन्द्र फणिपति अहिपति और नागनाय आदि सब नाम पर्याय है। अनेक ग्रन्थकार पतळ्जलि को पदकार के नाम से स्मरण करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि पतञ्जलि ने कोई कोय-ग्रन्थ भी रचा था। हेमचन्द्र द्वारा 'अभिधानचिन्तामणि की टीका' (पृष्ठ १०१) में शेष के नाम से उद्घृत पाठ में बुद्ध के पर्यायों का निर्देश उपलब्ध होता है। सम्भव है यह कोष आधुनिक हो।

५— सांस्य-शास्त्र—शेष ने सेश्वर सांस्य का एक कारिका-ग्रन्थ रचा था। उसका नाम था 'आर्थापञ्चाशीति'। अभिनवगुप्त ने इसी में कुछ परिवर्तन करके इसका नाम 'परमार्थसार' रक्खा है। सांस्यकारिका की युक्तिदीपिका-टीका में पतञ्जलि के सांस्यविषयक ग्रनेक मत उद्घृत है। पतञ्जलि का एक मत योगसूत्र के ज्यास-भाष्य में भी उद्घृत है।

१. वृद्धवयी, पृष्ठ २६।

२. पूर्व पृष्ठ ३३१, टि० ४। ३. पूर्व पृष्ठ ३३१, टि० ६।

४. पूर्व पुष्ठ ३३२, टि० ७-६; पुष्ठ ३३३, टि० १-३

बुद्धे तु भगवान् योगी बुधो विज्ञानदेशन: । महासत्त्वो लोकनायों बोधिरहेन् सुनिध्यित: । गुणाव्धिविगतद्वन्दः……।

६. पूर्व पुष्ठ ३३६, टि॰ २। ७. पूर्व पुष्ठ ३३५, टि॰ ३।

६—साहित्यशास्त्र—गायकवाड़ संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रका-शित शारदातनय-विरचित 'भावप्रकाशन' के पृष्ठ ३७, ४७ में वासुकि-विचरित किसी साहित्यशास्त्र से भावों द्वारा रसोत्पत्ति का उल्लेख उपलब्ध होता है। '

७—लोह्झास्त्र—शिवदास ने चकदत्त की टीका में पतञ्जलि विरचित 'लोहशास्त्र' का उल्लेख किया है।

संख्या ४, ६, ७ ग्रन्थों में से कौत-कीनसा ग्रन्थ महाभाष्यकार पतञ्जलि विरचित है, यह मजात है।

अव हम ग्रगने अध्याय में महाभाष्य के टीकाकारों का वर्णन करेंगे।।



उत्पत्तिस्तु रसानां या पुरा वासुकिनोदिता । नानाद्वव्योषधैः पाकै-व्यंञ्जनं भाव्यते यथा ॥ एवं भावा भावपन्ति रसानभिनयैः सह । इति वासु-किनाप्युक्तो भावेष्यो रससम्भवः ॥ २. यदाह पतञ्जलः— 'दिव्यं दावं समादायं लौहकमं समाचरेत्' इति । द्व० — वृद्धवयी, पृष्ठ २६ ।

# ग्यारहर्वा अध्याय

### महाभाष्य के टीकाकार

महाभाष्य पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। उनमें से धनेक टीकाएं संप्रति धनुपलब्ध हैं। बहुत से टीकाकारों के नाम भी धजात हैं। महाभाष्य पर रची गईं जितनी टीकाओं का हमें जान हो सका, उनका संक्षिप्त वर्णन हम धागे करते हैं—

## मत् हरि से प्राचीन टीकाएं

भतुं हरि-विरचित महाभाष्य की टीका का जितना भाग इस समय उपलब्ध है, उसके अवलोकन से जात होता है कि उससे पूर्व भी महाभाष्य पर अनेक टीकाएं लिखी गई थीं। भतुं हरि ने अपनी टीका में 'अन्से, अपरे, केचित्' आदि शब्दों हारा अनेक प्राचीन टीकाओं के पाठ उद्धृत किये हैं।' परन्तु टीकाकारों के नाम अज्ञात होने से उनका वर्णन सम्भव नहीं हैं। भर्तुं हरि-विरचित भाष्यटीका के अवलोकन से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उससे पूर्व महाभाष्य पर न्यूनातिन्यून तीन टीकाएं अवश्य लिखी गई थीं। यदि महा-भाष्य की ये प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होतीं, तो अनेक ऐतिहासिक अम अनायास दूर हो जाते।

# १. मर्नु हिर (वि०सं० ४०० से पूर्व)

महाभाष्य की उपलब्ध तथा ज्ञात टीकाओं में मर्नुहरि की टीका सब से प्राचीन और प्रामाणिक है। वैयाकरण-निकाय में पतञ्जलि के अनन्तर मर्नुहरि ही ऐसा व्यक्ति है, जिसे सब वैयाकरण प्रमाण मानते हैं।

### पश्चिय

भर्तृहरि ने अपने किसी ग्रन्थ में अपना कोई परिचय नहीं दिया। अतः भर्तृहरि के विषय में हमारा ज्ञान अत्यल्प है।

१. हमारे हस्तलेख की पृष्ठ-संख्यः—ग्रन्थे ४, ५७,७०१४४ इत्यादि। भापरे ७०, ७६, १७६ इत्यादि। केचित् ४, ६१, १६७, १७६ इत्यादि।

गुरु - मतृंहरि ने भपने गुरु का साक्षात् निर्देश नहीं किया। 350 पुण्यराज ने भर्तृहरि के गुरु का नाम बसुरात लिखा है। वह लिखता है-

न तेनास्मर्गुरोस्तत्र भवतो वसुरातादःयः। पृष्ठ २८४। पुत: 'प्रजोता गुरुणास्माकमयमागमसंप्रहः' श्लोक की ग्रवतर-णिका में लिखता है—तत्र भगवता वसुरातगुरुणा ममायमागमः संज्ञाय वात्सल्यात् प्रणोतः । पृष्ठ २८६ ।

पुन: पृष्ठ २६० पर लिखा है-

ग्राचार्यवमुरातेन स्यायमार्गान् विचिन्त्य सः। प्रणीतो विधिवच्चायं मम व्याकरणागमः।।

# क्या भर्त हिर बोद था ?

चोनो यात्रो इत्सिंग लिखता है कि-'वाक्यपदीय और महा-भाष्यव्याख्या का रचियता ग्राचार्य भर्तृहरि बौद्धमतानुषायी था। उसने सात बार प्रवज्या ग्रहण की थी।'

इस्सिंग को भूत - वाक्यपदीय और महाभाष्य-टीका के पर्यंतु-मोलन से विदित होता है कि भतृं हरि वैदिकधर्मी था। वह वाक्य-पदीय के ब्रह्मकाण्ड में लिखता है—

न चागमादृते धर्मस्तकंग व्यवतिष्ठते ॥४६॥ पुनः वह लिखता है-वेदशास्त्राविरोघी च तर्कश्चभुरपश्यताम् । १।१३६॥

वेद के विषय में ऐसे उद्गार वेदविरोधों बोख विद्वान् कभी व्यक्त नहीं कर सकता। जैन विद्वान् वर्धमानसूरि भत्नं हरिकृतं महा-भाष्यटीका का एक उद्धरण देकर लिखता है—

'यस्त्वयं वेदविदामलङ्कारमूतो वेदाङ्गस्यात् प्रमाणितशब्द-ज्ञास्त्र: सर्वज्ञमस्य उपमोयते तेन कथमेतत् प्रयुक्तम् ।°

उत्पल 'ईश्वबत्यभिज्ञाविमश्चिना' में 'तत्र भगवद्भृतृं हरिणाऽपि— न सोऽस्ति प्रत्यवो लोके ....'इत्वादि वान्यपदीय की ३ कारिकाएं उद्घृत करके लिखता है—

२. गणरत्नवहोदधि, पृष्ठ १. इत्सिम की भारतवात्रा पुष्ठ २७४। 133 1

375

बोद्धेरिष ध्रव्यवसायापेक्षं प्रकाशस्य प्रामाण्यं वदःद्भिरुगतप्राय एवायमयः।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि भर्तृ हरि बोद्धमतावलम्बी नहीं था। हमारे मित्र डा० श्रो के० माधवशर्मा का भी यहो मत है। इंतिसग को यह भ्रान्ति क्यों हुई, इसका निरूपण हम सामे करेंगे।

#### काल

भतृंहिर का काल अभी तक विवादास्पद है। कई विद्वान् इत्सिंग के लेखानुसार भतृंहिर का काल विकम की सप्तम शताब्दी का उत्तरावं मानते हैं। श्रव अनेक विद्वान् इत्सिंग के लेख को अम-पूर्ण मानने लगे हैं। भारतीय जनश्रुति के अनुसार भतृंहिर महाराज विक्रमादित्य का सहोदर आता है। इसमें कोई विशिष्ट साधक बावक प्रमाण नहीं हैं। यतः हम ग्रन्थान्तरों में उपलब्ध उद्धरणों के श्राधार पर ही भतृंहिर के काल-निर्णय का प्रयत्म करते हैं—

१-प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री इत्सिग लिखता है-'उस (भर्तु-हरि) की मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए।'

ऐतिहासिकों के मतानुसार इत्सिंग ने अपना भारतयात्रा-वृत्तान्त विक्रम संवत् ७४६ के लगभग लिखा था। तदनुसार भर्तृ हरि की मृत्यु संवत् ७०८, ७०६ के लगभग माननी होगी।

२—काशिका ४।३। दद के उदाहरणों में भर्तृंहरिकृत 'वाक्यपदीय' ग्रन्थ का उल्लेख है। काशिका की रचना सं० ६द०, ७०१ के मध्य हुई थी, यह हम 'अष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में सप्रमाण लिखेंगे। कन्नड पञ्चतन्त्र के धनुसार जयादित्य और वामन गुप्तवंशीय विक्रमाञ्क साहसाञ्क का समकालिक है। यह गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय है। पाश्चात्य मतानुसार इसका काल वि॰ सं॰ ४६७-४७० तक माना जाता है। फिर भी उक्त निदंश से इतना स्पष्ट है कि वाक्यपदीय ग्रन्थ काशिका से पूर्व लिखा गया है।

१. 'अर्तु'हरि नाट बुद्धिस्ट' दि पूना धोरियण्टिलस्ट, धप्रैल १६४०। हमारे इन मित्र महानुभाव का लगभग तीन वर्ष पूर्व सं० २०२६ में स्वर्गवास हो गया। २. इत्सिग की भारतयात्रा पृष्ठ, २७५।

२. विकेष देखें घष्टाध्यायी के वृत्तिकार नामक १४ घष्ट्याय में काशिका के प्रकरण में ।

३—कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसिहकृत वृत्ति काशिका से प्राचीन है। धातुवृत्तिकार सायण के मतानुसार वामन ने काशिका ७।४।६३ में दुर्गवृत्ति का प्रत्याख्यान किया है। दुर्गसिह कातन्त्र १।१।६ की वृत्ति में लिखता है—

तथा चोक्तम् --यावत्तिद्वमसिद्धं वा साध्यत्वेन प्रतीयते । ग्राधितकमरूपत्वात् सा कियेत्यभिघोयते ॥

यह कारिका वाक्यपदीय को है। वुर्गिसिह पुनः ३।२।४१ की वृत्ति में वाक्यपदीय की एक कारिका उद्धृत करता है। अतः भर्तृ -हरि काशिका से पूर्वभावी दुर्गिसिह से भी पूर्ववर्ती है।

४-शतपथ बाह्यण का व्याख्याता हरिस्त्रामी प्रथम काण्ड को व्याख्या में वाक्यपदीय के प्रथम क्लोक के उत्तरार्ध के एकदेश को उद्धृत करता है—ग्रन्थे तु शब्दब्रह्मैंबेदं 'विवर्तते ग्रर्थभावेन प्रक्रिया'' इत्यत ग्राहु:।

हरिस्वामी अपनी शतपय-व्याख्या के प्रथम काण्ड के अन्त में लिखता है—

श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्य सूपतेः । धर्माध्यक्षो हरिस्वामो व्याख्यच्छातपर्यो श्रुतिम् ॥ यदाब्दानां कलेजंग्मुः सप्तित्रशच्छतानि व । चत्वारिशत् समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम् ॥

द्वितीय क्लोक के अनुसार किल संवत् ३७४० अर्थात् वि॰ सं॰ ६९५ में हरिस्वामी ने शतपथ प्रथम काण्ड की रचना की। अभी अभी खालियर से प्रकाशित विकम-द्विसहस्राव्दी स्मारक ग्रन्थ में पं०

१. यत्तु कातन्त्रे मतान्तरेणोक्तम् — इत्यदीर्घयोः घजीवागरत् इति भव-तीनि, तदय्येवं घरपुक्तम् । वृत्तिकारात्रेयवर्षमानादिभिरप्येत्व दूषितम् पुरु २६५ ।

२. काण्ड ३, किवासमुद्देश कारिका १ \* वाक्यपदीय में द्वितीय चरण का 'साध्यत्वेनाभिवीयते' भीर चतुर्थ चरण का 'सा क्रियेति प्रतीयते' पाठ है।

क्तियमाणं ते यत्कर्म स्वयमेव प्रसिद्धचित । सुकरै: स्वीयुंणै: कर्त्तु:
 कर्मकर्तेति तदिदु: ।।

४. विवर्ततेऽवंभावेन प्रकिश जगतो यतः । यह उत्तरावं का पूरा पाठ है। सदाधिव लक्ष्मीधर कात्रे का एक लेख मुद्रित हुआ है, उसमें पूर्वीक्त दोनों क्लोकों का सामञ्जस्य करने के लिये द्वितीय क्लोक का अयं 'किल संबत् ३०४७' किया है। उन्होंने 'सन्त' को पृथक पद माना है। 'बै' पद का प्रयोग होने से इस प्रकार कालनिर्देश हो सकता है। यदि यह व्याख्या ठीक हो तो द्वितीय क्लोक की पूर्व क्लोक के साथ संगति ठीक बैठ जाती है। विक्रम संबत् का आरम्भ किल संबत् ३०४५ से होता है। ३७४० कल्यब्द अर्थ करने में सबसे बड़ी आपित यह है कि उस काल अर्थात् विक्रम संबत् ६६५ में प्रवन्ति = उज्जैन में कोई विक्रम था, इसकी अभी तक इतिहास से सिद्धि नहीं हुई। यदि ३०४७ अर्थ को ठीक न मानें, तब भी इतना स्पष्ट है कि मतृंहरि हरिस्वामी से पूर्ववर्ती है।

श्रभी कुछ वर्ष पूर्व उज्जैन से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उससे भी हरिस्वामी का विकम समवालीनत्व प्रमाणित होता है। द्र० हिन्दुस्तान (साप्ताहिक) १८ ग्रगस्त ६४ के विजयदशमी के ग्रंक में डा० एकान्तिबहारी का लेख। ग्रनेक विद्वान् ६स शिलालेख

को जाली सिद्ध करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

हरिस्वामी के द्वितीय श्लोक का अर्थ किल संवत् ३०४७ करने में यह प्रधान आपित्त दी जाती है कि जब हरिस्वामी के आश्रयदाता विक्रमार्क का संवत् प्रवृत्त हो चुका था. तब उसने विक्रम संवत् का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर सीधा सा है कि विक्रम संवत् को आरम्भ हुए अभी दो ही वर्ष हुए थे, जबिक किल संवत् तीन सहस्र वर्ष से लोक व्यवहार में प्रचलित था। संस्कृत वाङ्मय में ऐसे अन्य ग्रन्थकार भी हैं, जिनके आश्रयदाताओं का संवत् विद्यमान होते हुए भी उन्होंने किल, विक्रम वा मालव धंवत् का प्रयोग किया है।

५—हरिस्वामी ने शतपथ की व्याख्या में प्रभाकर मतानु-यायियों के मत को उद्भृत किया है। प्रभाकर मट्ट कुमारिल का शिष्य माना जाता है। कुमारिल तन्त्रवातिक अ०१ पा०३ अवि० ६ में वाक्यपदीय १।१३ के बचन को उद्भृत करके उसका खण्डन

१. प्रथवा सूत्राणि यथा विष्युदेश इति प्रामाकरा: -- प्रपः प्रणयतीति वद्या । हमारा हस्तलेख पृष्ठ ४ ।

करता है। इससे स्पष्ट है कि हरिस्वामी से पूर्ववर्ती प्रभाकर, उससे पूर्ववर्ती कुमारिल और उससे प्राचीन भतृ हिर है।

६—हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी ने निरुक्त टीका १।२ में वाक्यपदीय के नृतीय काण्ड का 'पूर्वामवस्थामजहत्' इत्यादि पूर्ण इलोक उद्धत किया है। इसी प्रकार निरुक्त टीका भाग १ पृष्ठ १० पर किया के विषय में जितने पक्षान्तर दर्शाये हैं, वे सब वाक्यपदीय के कियासमुद्देश के आधार पर लिखे हैं। निरुक्त टीका ५। १६ में उद्धृत 'साहचयं विरोधिना' पाठ भी वाक्यपदीय २। ३१७ का है। यहां 'साहचयं विरोधिता' पाठ होना चाहिये। ग्रतः वाक्यपदीय की रचना स्कन्द के निरुक्तभाष्य से पूर्व हो चुकी थी, यह स्पष्ट है।

७—स्कन्द का सहयोगी महेश्वर निरुक्त टीका द। २ में एक वचन उद्धृत करता है—

तथा चोक्तं भट्टारकेणापि-

पीनो विवा न भुङ्क्ते चेत्येवमाविवचःश्रुतौ । रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते ॥

यह श्लोक भट्ट कुमारिल कृत श्लोकवातिक का है। निश्वत टीका का मुद्रित पाठ अशुद्ध है। भट्ट कुमारिल ने तश्त्रवातिक में वाक्यपदीय का श्लोक उद्घृत करके उसका खण्डन किया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इससे भी स्पष्ट है कि भतृंहरि संवत् ६६५ से बहुत पूर्ववर्ती है। आधुनिक ऐतिहासिक भट्ट कुमारिल का काल वित्रम की आटवीं शताब्दी मानते हैं, वह अशुद्ध है, यह भी प्रमाण संख्या ५, ७ स्पष्ट है।

द— इत्सिग अपनी भारतयात्रा में लिखता है— "इसके अन-न्तर 'पेइ-न' है, इसमें ३००० स्लोक हैं और इसका टीका भाग १४००० क्लोकों में है। क्लोक भाग भतृंहिर की रचना है और टीका भाग शास्त्र के उपाध्याय धर्मपाल का माना जाता है।"

कई ऐतिहासिक 'पेइ-न' को वाश्यपदीय का तृतीय 'प्रकीणं'

१. यदपि ने नचिदुक्तम् — तत्त्वावशेषा वान्दःनां नारित व्याकरणादृते । तद्भ वरसागः बेटविप वक्तव्यमासीत् इत्यादि । पूना संस्कृ मा० १ पृट्ठ २६६ ।

२. काशी संस्कृ पृष्ठ ४६३। ४. यही पृष्ट, टि० १।

३. इत्सिम की भारतयात्रा पृष्ठ २७६।

काण्ड मानते हैं। यदि यह ठीक हो, तो वाक्यपदीय की रचना धर्म-पाल से पूर्व माननी होगी। धर्मपाल की मृत्यु संवत् ६२७ वि० (सन् ५७०) में हो गई थी। अत: वाक्यपदीय की रचना निश्चय ही संवत् ६०० से पूर्व हुई होगी।

६—अष्टाङ्गसंग्रह का टीकाकार वाग्भट्ट का साक्षात् विषय इन्दु उत्तरतन्त्र ग्र० ५० की टीका में लिखता है—

पदार्थयोजनास्तु व्युत्पन्नानां प्रसिद्ध एवेत्यत प्राचार्येण नोक्ताः। तासु च तत्र भवतो हरेः इलोकी—

> संसर्गो विषयोगस्य साहचयं विरोधिता। ग्रयं: प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥ सामर्थ्यमौचितिर्देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ ग्रनयोरर्थःः।

इनमें प्रथम कारिका भर्तृ हरिविरिचित वाक्यपदीय २। ३१७ में उपलब्ध होती है। दूसरी कारिका यद्यपि काशोसंस्करण में उपन्तब्ध नहीं होती, तथापि प्रथम कारिका की पुण्यराज की टीका पृष्ठ २१६ पंक्ति १६ से द्वितीय कारिका की व्याख्या छपी हुई है। इस से प्रतीत होता है कि द्वितीय कारिका मुद्रित ग्रन्थ में टूट गई है। वाक्यपदीय के कई हस्तलेखों तथा इसके नये संस्करणों में द्वितीय कारिका भी विद्यमान है।

वारभट्ट का काल प्राय: निश्चित सा है। अष्टाङ्गसंग्रह उत्तर-तन्त्र ग्र॰ ४६ के पलाण्डु रसायन प्रकरण में लिखा है—

> रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डुः परमोषधम् । साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम् ॥

यस्योपयोगेन शकाङ्गनानां लावण्यशारादिव निर्मितानाम् । कपोलकान्त्या विजतः शशाङ्को रसातलं गच्छति निर्विदेव ॥

इस क्लोक के आधार पर अनेक ऐतिहासिक वाग्भट्ट को चन्द्र-गुप्त द्वितीय के काल में मानते हैं। पाश्चात्य ऐतिहासिक चन्द्रगुप्त

Introduction to Vaisheshiks philosophy according to the Dasha padarthi Shastra—By H. U. I. 1917 P. 10.

१. ब्रष्टाञ्जल्लदय की भूमिका पृष्ठ १४, १५ निर्णयसागर संस्क०।

द्वितीय का काल विक्रम संवत् ४३७-४७० तक स्थिर करते है। पं० भगवद्त्त जी ने ध्रपने 'भारतवर्ष का इतिहास' में ७६ प्रमाणों से सिद्ध किया है कि चन्द्रगुष्त द्वितीय ही विक्रम संवत् प्रवतंत्र प्रसिद्ध विक्रमादित्य था।' अध्टाङ्गहृदय की इन्दुटीका के सम्पादक ने भूमिका में लिखा है—जर्मन विद्वान् वाग्भट्ट को ईसा की द्वितीय शताब्दी में मानते हैं।' इन्दु के उपर्युक्त उद्धरण से इतना तो स्पष्ट है कि भर्तृंहरि किसी प्रकार वि० सं० ४०० से अविचीन नहीं है।

१० - श्री पं॰ भगवहत्तजी ने 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास'

भाग १ खण्ड २ पृष्ठ २०६ पर निखा है—

'धभी-अभी अध्यापक रामकृष्ण किव ने स्वना भेजी है कि भर्तृहरिकी मीमांसावृत्ति के कुछ भाग मिले हैं, वे शवर से पहले के हैं।

इसके अनन्तर 'माचार्य पुष्पाञ्जलि वात्यूम' में पं॰ रामकृष्ण किव का एक लेख प्रकाशित हुमा है। उसमें पृष्ठ ५१ पर लिखा— 'वाक्यपदीयकार भर्नृ हिरि कृत जैमिनीय मोमांसा की वृत्ति शबर से प्राचीन है'

भतृंहरिकृत महाभाष्य-दीपिका तथा वाक्यपदीय के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि भतृंहरि मीमांसा का महान् पिक्ति था। भतृंहरि शबर स्वामी से प्राचीन है, इसकी पुष्टि महाभाष्य-दीपिका से भी होती है। भतृंहरि लिखता है—

धर्मप्रयोजनो वेति मीमांसक्दर्शनम्। ग्रवस्थित एव धर्मः, स स्विश्निहोज्ञादिभिरभिष्यज्यते, तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी भृत्यैः सेवायां प्रेयंते।

इसकी तुलना न्यायमञ्जरीकार भट्ट जयन्त के निम्न बचन के

साथ करनी चाहिये-

१. भारतवयं का इतिहास दि० सं० पृष्ठ ३२६-३४८ । हमें पं० भगवह्स जी का उक्त मत मान्य नहीं हैं, स्योंकि चन्द्रगुष्त दितीय का राज्य अवन्ति (= उज्जैन) पर नहीं था । यह सर्वमान्य तथ्य है ।

२. ग्रन्टाङ्गहृदय की भूमिका भाग १, पृष्ठ ५—केवांचिज्वर्भनदेशीय-विपव्यक्तां मते सीस्ताब्दस्य द्वितीयशताब्द्यां वाग्भट्टो वभूव ।

महाभाष्यदीपिका पृष्ठ ३=, हमारा हस्तलेख ।

वृद्धमीमांसका यागादिकमंनिवंत्यमपूर्वं नाम धर्ममभिवदन्ति । यागादिकमेंव शावरा बुवते।

इन दोनों पाठों की तुलना से व्यक्त होता है कि घमं के विषय

में मीमांसकों में तीन मत हैं।

(क) भर्तृ हरि के मत में धर्म नित्य है, यागादि से उसकी अभि-व्यक्ति होती है-

(ख)वृद्धमीमांसक यागादि से उत्पन्न होनेवाले अपूर्व को धमे

मानते हैं।

(ग) शबर स्वामी यागादि कर्म की ही धर्म मानता है। वह मोमांसाभाष्य १।१।२ में लिखता है-

यो हि यागमनुतिष्ठति तं घामिक इति समाचक्षते । यहच यस्य कर्त्ता स तेन व्ययदिश्यते ।

धर्म के उपर्युवत स्वरूपों पर विचार करने से स्पष्ट कि भट्ट जयन्तोक्त वृद्धमोमोसक शवर से पूर्ववर्ती हैं, ग्रीर भर्तृ हरि उन वृद्ध-मोमांसकों से भी प्राचीन है। भतृंहरि की महाभाष्यदोपिका में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर जो मीमांसक मतों का उल्लेख मिलता है, वे प्रायः शावर मतों से नहीं मिलते।

११-हमारे मित्र पं साधुराम एम० ए॰ ने अनेक प्रमाणों के ग्राबार पर भर्नु हरि का काल ईसा की तृतीयशती दर्शाया है।

१२ — भारतीय जनश्रुति के अनुसार भतृंहरि विकाम का सहोदर भ्राता है। 'नामूला जनभृतिः' के नियमा नुसार इसमें कुछ

तथ्यांश अवस्य है।

१३ — काशो के समीपवर्ती चुनारगढ़ के किले में भतुं हरि को एक गुफा विद्यमान है। यह किला विकमादित्य का बनाया हुना है, ऐसी वहां प्रसिद्धि है। इसी प्रकार विकम को राजधानो उज्जैन में भी भर्तृ हरि की गुका प्रसिद्ध है। इससे प्रतीत होता है कि भर्तृ हरि ग्रौर विकमादित्य का कुछ पारस्परिक सम्बन्ध ग्रवस्य था।

१. न्यायमञ्जरी पृष्ठ २७६, लारजस प्रेस काशी की छयी।

२- 'भर्तृ हरिज् डेट' जरनल गंगानाय का रिसर्व इंस्डीट्यूट,भाग १४ म इ २-४ (सम्मिलित)।

१४-प्रबन्ध-चिन्तामणि में भत्ंहरि को महाराज सूद्रक का का भाई लिखा है। महाराजाधिराज समुद्रगुप्त विरचित कृष्णचरित के प्रमुसार शूद्रक किसी विकय संवत् का प्रवंतक था। पण्डित भगवद्त जो ने अनेक प्रमाणों से शूदक का काल विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व निश्चित किया है। देखो भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ २ १ १ - ३०६ द्वितीय संस्करण। <sup>२</sup>

१५—श्री चन्द्रकान्त (देहली) ने ११-७-६३ ई०के पत्र में लिखा है कि विकमादित्य और जूद्रक दोनों भाई थे। दोनों ही संवत्-प्रवर्तक थे। विक्रमादित्य का का समय ६६ ई० सन् और शूद्रक का ७८ ई० सन् काल है। ग्रतः भर्तृ हरि का काल ६०-७० ईस्वी है।

इन सब प्रमाणों पर विचार करने से प्रतोत होता है कि मर्तृ-हरि निश्चय ही बहुत प्राचीन ग्रन्थकार है। जो लोग इस्सिंग के वचनानुसार इसे विकम की सातवीं शताब्दी के उतरार्थ में मानते हैं, वे भूल करते हैं। यदि किन्हीं प्रमाणान्तरों से योरोपियन विद्वानीं द्वारा निर्धारित चोनो-पात्रियों की तिथियां पीछे हटजावें तो इस प्रकार के विरोध अनायास दूर हो सकते हैं। अन्यथा इत्सिंग का वचन ग्रप्रा-माणिक मानना होगा। भतुं हरिविषयक इत्सिंग की एक भूल का निर्देश पूर्व कराया जा चुका है। इत्सिंग के वर्णन की पढ़ने से प्रतीत होता है कि उसने भर्तृ हरि का कोई ग्रन्थ नहीं देखा था। भतृं हरि-विरचित-ग्रन्थों के विषय में उसका दिया हुआ परिचय ग्रत्यन्त भ्रम-पूर्ण है।

अनेक भर्त हरि

हमारा विचार है कि भर्तु हिर नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। उन का ठीक ठीक विभाग ज्ञात न होने से इतिहास में अनेक उलझने

४. विकमादित्यवर्षायः महेन्द्रादित्यसम्भवः । बसी विषमगी बोऽपि साहमाङ्कः शकोत्तरः ।।

२. बत्सरं स्वं शकान् जिल्या प्रावर्तयत वैकमम् । १. पूछ्ड १२१। भारतवर्षका बृहद् इतिहास, भाग २, पृष्ठ राजकविवर्णन ११। 788-3041

१. विकमादित्य: =विषमादित्य: । २. कथाग्रन्येषु विकमस्य पितुर्नाम महेन्द्रादित्यः अपूर्वते । ३. साहसाङ्कः वाकोत्तरः-तस्य लघुन्नाता विकमाङ्कः। यह उक्त पत्र में ही टिप्पणी है।

पड़ी हैं। विक्रमादित्य, सातवाहन, कालिदास और भोज आदि के विषय में भो ऐसी हो अनेक उलभने हैं पाश्चात्य विद्वान् उन उलभनों को मुलभने का प्रवतन नहीं करते, किन्तु अपनी मामानी कल्पना के अनुसार काल निर्धारण करके उन्हें और अधिक उलझा देते हैं। और उन के मत में जो वायक प्रमाण उपस्थित होते हैं उन्हें अप्रमाणिक कह कर टाल देते हैं। भतृंहरि नाम का एक व्यक्ति हुआ है वा अनेक, अब इस के विषय में विचार करते हैं। इस के लिये यह आवश्यक है कि भतृंहरि के नाम से प्रसिद्ध प्रन्थों पर पहले विचार किया जाये।

# भर्तृ हरि-विरचित ग्रन्थ

संस्कृत वाङ्मय में भर्नृ हरि-विरचित निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-

१. महाभाष्य-दीपिका।

२. वाक्यपदीय काण्ड १, २, ३।

३. वाक्यपदीय काण्ड १, २ की स्वीपज्ञटीका ।

४. भट्टिकाच्य ।

प्र. भागवृति।

६. ज्ञतक त्रय—नीति, श्रुंगार, वैराग्य (तथा 'विज्ञान'' भी)। इनके श्रतिरिक्त भर्तृ हरि-विरिचत तीन ग्रन्थ भौर ज्ञात हुए हैं—

७. मीमांसाभाष्य द. वेदान्तसूत्रवृत्ति

E. शब्दधातुसमीक्षा १०. पव्ठीश्रावी भर्तृ हरिवृत्ति ।

भतुं हरि विषयक उलभन को सुलभाने के लिये हमें इन ग्रन्थों की ग्रन्तरङ्ग ग्रोर वहिरङ्ग परीक्षा करनी होगी।

# महाभाष्यदीषिका, वाक्यपदीय और उसकी टीका समानकर्तृक हैं

महाभाष्यदीपिका, वाक्यपदीय और उसकी स्वीपज्ञटीका की परस्पर तुलना करने से विदित होता है कि इन तीनों ग्रन्थों का कर्त्ता एक व्यक्ति ही है। यथा—

१. यह बन्य कुछ समय पूर्व ही प्रकाशन में ब्राया है। ध्रभी इसका भर्तु हरिकृतत्व संदिग्ध है। २. कोशकल्पतरु, पृष्ठ ६५ ।

महाभाष्यदीपिका-यथैव गतं गोत्वमेविमिञ्जितादयोऽप्यर्थतः महिष्यादिषु दृष्टं व्युत्पत्त्यापि कर्मण्याश्रीयमाणो गमिवत्, विशेषणं दुरान्वास्यानम्, उपाददानो गच्छति गजति गदति वा गौरिति ।

वाक्यपदीय-कैडिचन्निवंबनं भिन्नं गिरतेगंर्जतेगंमेः । गवतेगंदतेवापि गौरित्यत्र दक्षितम् ॥

वाक्यपदीय स्वोपज्ञटीका—यथंव हि गमिकिया जात्यन्तरैकस-मवायिनीक्यो गमिकियाक्योऽत्यन्तिभिन्ना तुल्यरूपत्विद्यौ त्वन्तरेणेव गमिमिक्योयमाना गौरिति शब्दव्युत्पत्तिकमंणि निमित्तत्वेनाश्रीयते तथंव गिरित गर्जति गदित इत्येवमादयः साधारणाः सामान्यशब्द-निवन्धनाः कियाविशेषास्तैस्तैराचार्येर्गोशब्दव्युत्पादनिकयायां परि-गृहीताः।

इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी तीनों ग्रन्थों में परस्पर महती समानता है, जिनसे इन तीनों ग्रन्थों का एककर्तृत्व सिद्ध है। वाक्यपदीय की रचना वि॰ सं॰ ४०० से अर्वाचीन नहीं है, यह हम पूर्व सप्रमाण निरूपण कर चुके। ग्रतः महाभाष्य की टीका भी वि० सं॰ ४०० से ग्रवाचीन नहीं है।

भट्टिकाब्य—भट्टिकाव्य के विषय में दो मत हैं। भट्टि का जयमंगलाटीका का रचिंदता ग्रन्थकार का नाम भट्टिस्वामी लिखता है। मल्लीनाय ग्रादि ग्रन्थ सब टीकाकार भट्टिकाव्य को भर्तृ हरि-विर्वित मानते हैं। पञ्चपादी उणादिवृत्तिकार व्वेतवनवासी भट्टि को भर्तृ हरि के नाम से उद्घृत करता है। हैं हमारा विचार है, ये दोनों मत ठीक हैं। ग्रन्थकार का भपना नाम भट्टिस्वामी है, परन्तु उसके असाधारण वैयाकरण होने के कारण वह भौपाधिक भर्तृ हरि नाम से भी विख्यात हुआ। संस्कृत वाङ्मय में दो तीन कालियास इसी प्रकार प्रसिद्ध हो चुके हैं। महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरित से व्यक्त होता है कि शाकुन्तल नाटक का कर्त्ता आद्य कालिदास था, व्यक्त होता है कि शाकुन्तल नाटक का कर्त्ता आद्य कालिदास था,

१. हस्तलेख पृष्ठ ३। २. काण्ड २ कारिका १७५।

३. काण्ड २ कारिका १७५ की टीका, साहीर संस्क० पृष्ठ ६२।

तथा च मतृंकाव्य प्रयोगः । पृष्ठ ६३. १२६ ।

इस विषय में विशेष विचार इस प्रन्थ के 'लध्यप्रधान वैद्याकरण
 किव' नामक ३०वें प्रध्याय में देखें ।
 ६. राजकविवर्णन इलोक १४, १६ ।

परन्तु रघुवंश महाकाव्य का रचियता हरिषेण कालिदास नाम से प्रसिद्ध हुआ। 'भट्टिकाव्य की रचना वलभी के राजा श्रीधरसेन के काल में हुई है। 'वलभी के राजकुल में श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुये हैं, जिनका राज्यकाल संवत् ५५० से ७०५ तक माना जाता है। प्रतः भट्टिकाव्य का कत्तां भतृं हरि वाक्यपदीयकार श्राद्य भतृं हरि नहीं हो सकता। भट्टिकाव्य के विषय में विशेष विचार 'लक्ष्यप्रधान वैयाकरण कवि' नामक ३०वें श्रष्ट्याय में किया है।

भागवृत्ति — भागवृत्ति अष्टाध्यायी को एक प्राचीन प्रामाणिक वृत्ति है। इसके उदाहरण व्याकरण के अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। अभाषावृत्ति का टोकाकार मृष्टिधराचार्य लिखता है — मतृंहिर ने श्रीघरसेन की ग्राज्ञा में भागवृत्ति को रचना को। कातन्त्र-परिशिष्ट के कर्ता श्रीपतिदत्त न भागवृत्ति के रचियता का नाम विमलमित लिखा। अस्या सम्भव हो सकता है कि भागवृत्ति के कर्त्ता का वास्त विक नाम विमलमित हो, और भतृंहिर उसका श्रीपाधिक नाम हो। भागवृत्ति की रचना काश्विका के अनन्तर हुई है, यह निविवाद है। अतः भागवृत्तिकार मतृंहिर वाक्यपदीयकार से भिन्न है। इस पर विशेष विवेचन 'अष्टाध्यायों के वृत्तिकार' प्रकरण में करेंगे।

भट्टिकार ग्रीर भागवृत्तिकार में भेद—यदि भट्टिकाव्य और भागवृत्ति के रचयिता का नाम भर्तृ हरि स्वीकार कर लें, तब भी ये दोनों ग्रन्थ एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकते। इन दोनों की विभिन्नता में निम्न हेतु हैं—

१—भाषावृत्ति २ । ४ । ७४ में पुरुषोत्तमदेव ने भागवृत्ति का खण्डन करते हुए स्वपक्ष की सिद्धि में भट्टिकाव्य का प्रमाण उपस्थित किया है ।

१. राजकविवर्णन इलोक २४, २६।

२. काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीचरसेननरेन्द्रपालितायाम् ।२२ ३४॥

देखो, ग्रोरियण्टल कालेज मेगजीन लाहौर, नवम्बर १६४० में 'भागवृत्तिसंकलन' नामक हमारा लेख, पृष्ठ ६७ । तथा इसी ग्रन्थ के 'ग्रष्टा-ष्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में 'भागवृत्तिकार' का वर्णन ।

४. भागवृत्तिभंतृं हरिणा श्रीवरसेननरेन्द्रादिष्टा विरचिता । दार ६८।।

४. तथा च भागवृत्तिकृता विभलमतिना निपातित: । सन्धि-सूत्र १४२ ।

२—भाषावृत्ति ५।२।११२ के प्रवलोकन करने से विदित होता है कि मागवृत्तिकार महिकाब्य के छन्दोभङ्ग दोष का समाधान करता है।

३—भागवृत्ति के जितने उद्धरण उपलब्ध हुये हैं, उनके देखते ज्ञात होता कि भागवृत्तिकार महाभाष्य के नियम से किञ्चित्मात्र भी इतस्तत: होना नहीं चाहता, परन्तु भट्टिकाव्य में खनेक प्रयोग महाभाष्य के विपरीत हैं।

इन हेतुग्रों से स्पष्ट है कि भट्टिकाव्य ग्रीर भागवृत्ति का कर्ता एक नहीं है।

महाभाष्य व्याख्याता और भागवृत्तिकार में नेव—भागवृत्ति को भतृहरि की कृति मानने पर भी वह भतृहरि महाभाष्य-व्याख्याता ग्राद्य भतृहरि से भिन्न व्यक्ति है। इसमें निम्न प्रमाण है—

१—गतताच्छीत्ये इति भागवृत्तिः। गतविधप्रकारास्तुत्यार्था इति भतृहिरिः।

२—यथालक्षणमप्रयुवते इति उद्याम उपराम इत्येव भवतोति भतृं हरिणा भागवृत्तिकृता चोक्तम्।

३ — भर्तृ हरिणा च नित्यार्थतैवास्योक्ता, तथा च भागवृत्तिका-रेण प्रत्युदाहरणमुपन्यस्तम्, तन्त्र उतम् –तन्त्रयुतम् । ध

१. भागवृत्ति के जिनने उद्धरण उपलब्ध हुए, उनका संग्रह 'भागवृत्ति-संकलनम्' के नाम से औरियण्डल कालेज लाहौर के मेगजीन नवम्बर १६४० के ग्रंक में हमने पकािकत किये थे। देखो पृष्ठ ६८-८२। उसका परिवृद्धित संस्करण 'संस्कृत विश्वदिशासय वाराणसी' की 'सारस्वती सुपमा' पत्रिका के वर्ष ५ प्रकृत दिश्वदिशासय वाराणसी' की 'सारस्वती सुपमा' पत्रिका के वर्ष ५ प्रकृत दिश्वदिशासय है। इसका पुन: परिविकृत परिविधित संस्करण भी हमने सं० २०२१ में स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित किया है।

२, उक्षां प्रचकुनंगरस्य मार्गान् । ३।५।। विभयां प्रचकारासौ । ६।२।।
'व्यवहितनिवृत्ययं च' इस वार्तिक (महाभाष्य ३ । १ । ४०) के अनुसार
व्यवहित प्रयोग नहीं हो सकता । निर्णयसागर से प्रकाशित महिकाव्य में कमशः
व्यवहित प्रयोग नहीं हो सकता । निर्णयसागर से प्रकाशित महिकाव्य में कमशः
विभाग प्रचकुनंगरस्य मार्गान्' तथा ''प्रविभयां चकारासौ'' परिवर्तित पाठ
छवा है । ३. दुर्बटवृत्ति, पृष्ठ १६ । ४. दुर्बटवृत्ति पृष्ठ ११७ ।
५. तन्त्रप्रदीप ८।३।११।।

४- भर्तृ हरिणा तुक्तम्-'यः प्रातिपरिकारतो नकारो न भवति तदर्थं नुम्प्रहण प्राहिण्डानित । प्रत्र हि हिवेलुं ङि नुमो णत्वमिति ।' 'तत्र पूर्वपदाधिकारः, समासे च पूर्वोत्तरपद्यवहारः, तत्कथं णत्व-मिति न व्यवतीकृतम् इति भागवृत्तिकारेणोक्तम् ।'

५—प्राहिण्वन् इति णत्वार्थं भतृंहिण्णा व्याख्यतम् इति भाग-वृत्तिः ।

६-प्राहिण्यन्। भर्नु हिरसम्मतिमदमुदाहरणम्, भागवृत्ति-

कृताऽप्युदाहृतम् ।

इन उद्धरणों में प्रथम श्रीर तृतीय उद्धरण में भर्तृ हरि और भाग-वृत्तिकार का मतभेद दर्शाया है। चतुर्थ उद्धरण से व्यक्त होता है कि भागवृत्तिकार ने किसी भर्तृ हरि का कही-कहीं खण्डन भी किया था। अतः इन उद्धरणों में भर्तृ हरि श्रीर भागवृत्तिकार का पार्थवय स्पष्ट है।

शतक-त्रय नीति, शृङ्गार और वैराग्य ये तीन शतक मतृं-हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका रचिता कौन-सा भतृंहरि है, यह ग्रजात है। जैन ग्रन्थकार वर्धमानसूरि गणरतनमहोदिध में लिखता है—

वार्त्तेव वार्तम् । यथा—हरिराकुमारमिष्वलाभिधानवित् स्वजनस्य वार्तामन्वयुङ्क्तः सः । ध

क्या गणरत्नमहोद्धि में उद्घृत पद्य का संकेत नीतिशतक के 'यां चिन्तयामि मिय सा विरक्ता' घलोक की ओर हो सकता है ? यदि यह कल्पना ठीक हो, तो नीतिशतक आद्य भतृं हरिकृत होगा, क्योंकि इसमें हरि का विशेषण 'ग्रिकिलाभिषानवित्' लिखा है। वर्ष-

१. सीरदेवीय परिभाषावृति पृष्ठ १२।

२. पुरुषोत्तमदेवकृत ज्ञापकसमुच्चय, पृष्ठ ६६।

व. संक्षिप्तसार टीका, सन्धि ३२८।

४. विज्ञान भातक भी भवृष्टिर के नाम से छपा मिलता है, परन्तु उस का प्रामाण्य सभी साध्य है। ४. पृष्ठ १२०।

इ. इलोक २ । पुरोहित गोपीनाथ एम०ए० संपादित, वॅकटेश्वर प्रेस बम्बई, सन् १६६४ । कई संस्करणों में यह क्लोक नहीं है ।

मान अन्यत्र भी आद्य भर्तृंहरि के लिये 'वेदविदामलंकारभूतः', 'प्रमाणितक्षव्दशास्त्रः' आदि विशेषणों का प्रयोग करता है।'

मोमांसा-सूत्रवृत्ति —यदि पण्डित रामकृष्ण कवि का पूर्वोक्त (पृष्ठ ३६६) लेख ठीक हो तो निश्चय ही यह वृत्ति आद्य भतृंहिर विरचित होगी।

बेदान्त-सूत्रवृत्ति — यह वृत्ति भ्रनुपलव्य है। यामुनाचार्य ने एक 'सिद्धित्रय' नामक ग्रन्थ लिखा है। उस में वेदान्त सूत्र के व्याख्याता टब्हू, भतृंप्रपञ्च, भतृंमित्र, ब्रह्मदत्त, शंकर श्रीवत्सांक श्रौर भास्कर के साथ भतृंहिर का भी उल्लेख किया है। इस से भतृं-हिरकृत वेदान्तसूत्रवृत्ति की कछ सम्भावना प्रतीत होती है।

शब्दधातुसमीक्षा—यह ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया। इस का उल्लेख हमारेमित्र श्री पं॰ माघव-कृष्ण शर्मा ने अपने 'मतृंहरि नाट ए वौद्धिस्ट' नामक लेख में किया है। यह लेख 'दि पूना ओरियण्टलिस्ट' पत्रिका अप्रेल सन् १९४० में छपा है।

# इत्सिंग की भूल का कारण

भट्टिकाव्य और भागवृत्ति के रचयिताओं के वास्तविक नाम चाहे कुछ रहे हों, परन्तु इतना स्पष्ट है कि ये ग्रन्थ भी भतृंहिर के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में न्यून से न्यून तीन भतृंहिर ग्रवश्य हुए हैं। इन का काल पृथक् पृथक् है। इन की ऐति-हासिक शृङ्खला जोड़ने से इत्सिंग के वचन में इतनी सत्यता भवश्य प्रतीत होती है कि वि० मं० ७०७ के लगभग कोई भतृंहिर नामा विद्यान् भवश्य विद्यमान था। इत्सिंग स्वयं वलभी नहीं गया था। भतः सम्भव हो सकता है कि उसने वलभीनिवासी किसी भतृंहिर की मृत्यु सुन कर उस का उल्लेख वाक्यपदीय ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों के रचियता के प्रसंग में कर दिया हो। इत्सिंग ने भतृंहिर को बौद्ध

१. यस्त्वयं वेदविदामलंकारभूतो वेदाङ्गस्वात् प्रमाणितशब्दशास्त्रः सर्वज्ञीयन्य उपदीयते । गणरस्तमहोदिच पृष्ठ १२३।

२. तथापि ग्राचार्यटक्ट-भर्तृ प्रपञ्च-भर्तृ मित्र-भर्तृ हरि-ब्रह्मदत्त-शंकर-श्रीवत्साङ्क-भास्करादिविरचितसितासितिविविधनिबन्धश्रद्धाविप्रलब्धबुषयो न यथान्यवा च प्रतिपद्यन्ते इति तस्त्रीतये युक्तः प्रकरणप्रक्रमः ।

लिखा है, वह भागवृत्तिकार विमलमित उपनाम भतृंहरि के लिये उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि विमलमित एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थकार है।

भतृ हरि-त्रय के उद्धरणों का विभाग

अनेक व्यक्तियों का भतृं हरि नाम होने पर एक बड़ो कठिनाई यह उपस्थित होती है कि प्राचीन ग्रन्थों में भतृं हरि के नाम से उपल्यमान उद्धरण किस भतृं हरि के समझे जावें। हमने वाक्यपदीय, उसकी स्वोपज्ञटीका, महाभाष्यदीपिका, भट्टिकाव्य ग्रीर भागवृत्ति के उपलभ्यमान सभी उद्धरणों की महती सूक्ष्मता से विचार करके निम्न परिणाम निकाले हैं—

१-पाचीन ग्रन्थों में भर्तृहरि वा हरि के नाम से जितने उद्ध-रण उपलब्ध होते हैं, वे सब आद्य भर्तृहरि के हैं।

२—भट्टिकाव्य के सभी उद्धरण भट्टि के नाम से दिये गये हैं। केवल क्वेतवनवासी विरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख में भट्टि-काव्य के उद्धरण भर्तृ काव्य के नाम से दिये हैं। दूसरे हस्तलेख में उसके स्थान में भट्टिकाव्य ही पाठ है।

३ — भागवृत्ति के उद्धरण भागवृत्ति, भागवृत्तिकृत् अथवा भाग-वृत्तिकार नाम से दिये गये हैं। भागवृत्ति का कोई उद्धरण भतृंहरि के नाम से नहीं दिया गया।

यह बड़े सीभाग्य की बात है कि धर्वाचीन वैयाकरणों ने तीनों के उद्धरण सर्वत्र पृथक्-पृथक् नामों से उद्धृत किये हैं, उन्होंने कहीं पर इन तीनों का सांकर्य नहीं किया। भाषावृत्ति के सम्पादक श्रीश-चन्द्र चक्रवर्ती ने इस विभाग को न समक्षकर श्रनेक भूलें की हैं।

१. देखो पुष्ठ ६३, पाठान्तर ४।

२. भाषावृत्ति के राजशाही (बंगलादेश) संस्करण के सम्पादक ने 'गतविषश्रकारास्तुत्यार्था इति भर्तृहरि:' इस उद्धरण को 'भागवृत्ति के रचविता' का लिखा है। देखो भाषावृत्ति पृष्ठ ३२, टि॰ ३०। परन्तु दुर्घटवृत्ति 
में यहां भागवृत्ति धौर भत् हरि के भिन-भिन्न पाठ उद्धृत किये हैं यथा—
गतताष्ट्रील्ये इति भागवृत्तिः, गतिविषश्रकारास्तुत्यार्था इति भत् हरिः।
दुर्घटवृत्ति पृष्ठ १६। इसी प्रकार भाषावृत्ति के सम्पादक ने ३।१।१६ में उद्धृत भत् हरि के पाठ को भागवृत्तिकार का लिखा है।

मावो ग्रन्थसंपादकों को इस विभाग का परिज्ञान अवश्य होना चाहिये, ग्रन्थथा भयञ्कर भूलें होने की सम्भावना है।

भर्तृहरि के विषय में इतना लिखने के अनन्तर प्रकृत विषय का निरूपण किया जाता है।

# महाभाष्यदीपिका का परिचय

ग्राचार्यं भर्तृहरि ने महाभाष्य को एक विस्तृत ग्रीर प्रौढ़ व्याख्या लिखी है। इसका नाम 'महाभाष्यदोपिका' है। दिस व्याख्या के उद्धरण व्याकरण के ग्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में महाभाष्यदोपिका का सर्वप्रथम परिचय देने का श्रेय डा० कील-हानं को है।

महाभाष्यदोविका का परिणाम — इसिंग ने भवनी भारतयात्रा-विवरण में दोविका का परिमाण २५००० मेलोक लिखा है। परन्तु इस लेब से यह विदित नहीं होता कि भने हिर ने सम्पूर्ण महाभाष्य पर टाका लिखा था, अयदा कुछ भाग पर। विकम को १२वीं वाताब्दों का प्रत्यकार बर्बमान लिखता है—

भत्रं हरिविश्यवदोवत्र होणंबोः कर्त्ता महाभाष्यत्रिपाद्याः स्यास्याता च ।

इसी प्रकार प्रकोणंकाण्ड को व्याख्या की समाप्ति पर हेलाराज भी लिखता है—

त्रैलोक्यगामिनी येन त्रिकाण्डी त्रिपदी कृता। तस्मै समस्तविद्याश्रोकान्ताय हरवे नमः।।

इस इलोक में तियदो पद तिकाण्डी वाक्यपदीय का विशेषण भी हो सकता है, ग्रतः यह प्रमाण सन्दिग्ध है।

वर्तमान में उपलब्ध महामाष्यदीपिका का जितना परिमाण है, उसे देखते हुए २५०००इलोक परिमाण तीन पाद से मधिक प्रन्थ का नहीं हो सकता। डा० कोलहान का भी यही मत है।

द्वितीय तृतीय पाद की दीपिका के उद्धरण-पुरुषोत्तमदेव ने

१. इति महामहोपाघ्यायमतृ हरिविरचितायां श्रीमहाभाष्यदीपिकायां प्रथमाध्यायम्य प्रथमपादे द्वितीयमाह्मिकम् । हमारा हस्तलेख पृष्ठ ११७ ।

अपनी परिभाषावृत्ति में महाभाष्य १।२।४५ की दीपिका का पाठ इस प्रकार उद्घृत किया है—

धयंवत्सूत्रे (१।२।४५) च 'ग्रस्ति हि सुबन्तानाससुबन्तेन समासः गतिकारकोषपदानां कृद्भिः' इति भर्तृहरिणोक्तम् ।'

पुनः १ । ३ । २१ की भाषावृत्ति में पुरुषोत्तमदेव लिखता है— 'गतविधप्रकारास्तुल्यार्था इति भतृ हरिः' ।

भाषावृत्ति के सम्पादक ने इस पाठ को भागवृत्तिकार का कहा है, वह चिन्त्य है। र

महाभाष्यप्रदीप १।३।२१ की उद्योत टीका में नागेश लिखता है—'ग्रतएव हरिणैतदुदाहरणे शिपिद्विकर्मक इति स्यास्थातम्'।

संपूर्ण महाभाष्य की टीका—व्याकरण के ग्रन्थों में अनेक ऐसे उद्धरण उपलब्ध होते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि भर्तृहरि ने महा-भाष्य के प्रारम्भिक तीन पादों पर ही व्याख्या नहीं लिखी, अपितु सम्पूर्ण महाभाष्य पर टीका लिखी थी। इसके लिये हम तीन पाद से आगे के प्रमाण उपस्थित करते हैं। यथा—

१—मर्नृहरि बाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञटीका में लिखता है—

'संहितासुत्रभाष्यविवरणे बहुधा विचारितम्'।

संहिता-सूत्र अर्थात् 'परः सन्निकर्षः संहिता' प्रथमाध्याय के चतुर्थं पाद का १०६वां सूत्र है।

२—पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ३।१।१६ पर भर्तृ हरि का एक उद्धरण दिया है। वह इसी सूत्र को टीका का हो सकता है। भाषा-वृत्ति के सम्पादक ने इस उद्धरण को भागवृत्तिकार का माना है, परन्तु यह ठीक नहीं। वि

३—व्याकरण के 'दैवम्' प्रत्य का व्याख्याता लीलाशुकमुनि अपनी 'पुरुषकार' नाम्नी व्याख्या में लिखता है— 'ग्राह चंतत सर्व सुधाकर: - ग्रनेन वर्तमाने क्तेन मूते प्राप्त: को बाध्यते इति भर्तृ-हरि: । भाष्यदीकाकृतस्तु मूतेऽपि को भवतीत्यूचु: । तथा च पूजितो

१. राजशाही संस्करण, पृष्ठ २४। २. इसके विषय में पृष्ठ ३७४ की टि॰ २ देखिये। ३. माग १, पृष्ठ ६२, लाहीर संस्करण।

४. घुमाच्चेति भर्तृहरि:।

गतः, पूजितो यातीति भूतकालवाच्यः, न तु पूज्यमानो वर्तमानः' ।

भर्तृहरिका यह लेख महाभाष्य ३।२।१८८ की व्याख्या में ही हो सकता है।

४-शरणदेव दुर्घटवृत्ति ७ । ३ । ३४ में लिखता है-'यथा-लक्षणमप्रयुक्ते इति उपराम उद्याम इत्येव भवतीति भतृं हरिणा भाग-वृतिकृता चोक्तम् ।

५—मेत्रेयरक्षित तन्त्रप्रदीप = । ३ ।२१ में लिखता है - 'भर्तृं-हरिणा चास्य नित्यार्थतैयोक्ता । तथा च भागवृत्तिकृता प्रत्युदाहरण-मुपन्यस्तम् —तन्त्रे उतम् तन्त्रयुत्रम् इति'।

६-सीरदेव अपनी परिभाषावृत्ति में लिखता है- भतृ हरिणा तुक्तम् यः प्रातिपदिकान्तो नकारो न भवति तदर्थं नुम्ग्रहणं प्राहि-ण्वविति'।

७ - पुरुषोत्तमदेव ज्ञापक-समुच्चय में लिखता है - 'प्राहिण्वन् इति णश्वार्यं भर्तृ हरिणा व्याख्यातमिति भागवृत्तिः'।

< - संक्षिप्तसार टीका का कर्ता भी लिखता है - 'प्राहिण्वन् भत् हरिसम्मतमिदमुदाहरणम्, भागवृत्तिकृताप्युदाहृतम्'।

भतृंहरिके ये उद्धरण महाभाष्य द। ४। ११ की टीका से ही लिये जा सकते हैं। अन्यत्र महाभाष्य में इसका कोई प्रसङ्ग नहीं

इन उद्धरणों से इतना निध्चित है कि भतुँ हरि का कोई ग्रन्थ है। सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर अवश्य था । भतृ हरि ने अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखी हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। श्रतः यही मानना ठीक है कि उसने सम्पूर्ण महाभाष्य पर व्याख्या निखी थी। प्रतीत होता है, इत्सिंग के काल में 'महाभाष्यदीपिका' का जितना ग्रंश उप-लब्ध था, उसने उतने ग्रन्थ का ही परिमाण लिख दिया। वर्धमान के काल में दीपिका के केवल तीन पाद ही शेष रह गये होंगे। सम्प्रति उसका एक पाद भी पूर्ण उपलब्ध नहीं होता। लीलाशुक्रमुनि सौर सीरदेव ने तीसरे और आठवें ग्रध्याय के जो उद्धरण दिये हैं, वे

१. पृष्ठ १ ६ । हमारा नया संस्करण, पृष्ठ ६७ ।

३. न्यास की भूमिका पृष्ठ १४ में उद्धृत । a. वेट्ट १६० ।

५. पृष्ठ ६६। ६. सन्धि, सूत्र ३२८। Y. 955 ? 1

सुघाकर के प्रन्य तथा भागवृत्ति से उद्घृत किये हैं, यह उन उद्धरणों से स्पष्ट है। पुरुषोत्तमदेव भौर संक्षिष्तसार टीका के उद्धरण भी भागवृति से उद्धृत प्रतीत होते हैं। सम्भव है तन्त्रप्रदीपस्थ उद्धरण भी ग्रन्थान्तर से उद्घृत किया गया हो।

# महाभाष्यदीपिका का वर्तमान इस्तलेख

भतृंहरि-विरचित महाभाष्य-दीपिका का जो हस्तलेख इस समय उपलब्ध है, वह अमंनी की राजधानी विलन के पुस्तकालय में था। इसकी सर्वप्रथम सूचना देने का सौभाग्य डा० कीलहार्न को है। इस हस्तलेख के फोटो लाहीर और मद्रास के पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। दीपिका का दूसरा हस्तलेख अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

उपलब्ध हस्तलेख का परिमाण — इस हस्तलेख का प्रथम पत्र खण्डित है। हस्तलेख का अन्त डिच्च १।१।४३ सूत्र पर होता है। इसमें २१७ पत्रे अर्थात् ४३४ पृष्ठ हैं। प्रतिपृष्ठ लगभग १२ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति लगभग ३४ प्रक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण हस्तलेख का परिमाण लगभग ५७०० स्लोक हैं।

यह हस्तलेख अनेक व्यक्तियों के हाथ का लिखा हुआ है। कहीं-कहीं पर पृष्ठमात्राएं भी प्रयुक्त हुई हैं। अतः यह हस्तलेख न्यूनाति-न्यून ३०० वर्ष प्राचीन अवश्य है। इस हस्तलेख का पाठ अत्यन्त विकृत है। प्रतीत होता है, इसके लेखक सर्वथा अपठित थे।

डा॰ सत्यकाम वर्मा का मत-श्री वर्मा जी ने 'संस्कृत व्याकरण का उद्भव श्रीर विकास' ग्रन्थ में पृष्ठ २१२, २१३ तथा २२७, २२८ पृष्ठों पर महाभाष्यदीपिका के परिमाण के विषय में कई अन्यथा वातें लिखी हैं—

१. वर्तमान उपलब्ध प्रति का लेखक एक पृष्ठ के हाशिये पर भपने ही लेख में लिखता है—'खण्डित प्रति, पृष्ठ सख्या २००० (दो सहस्र)। सम्पूर्ण पृष्ठ २१३, २२७।

२. दूसरे स्थान पर उसने ही टिप्पणी दी है - 'इसमें दो प्रकरण

त्रुटित हैं'। पृष्ठ २२७।

३. जो ग्रंश उपलब्ध हैं, उसमें से भी एक स्थल पर एक साथ चार सूत्रों का प्रकरण ही गायब है। पृष्ठ २१२।

४. उसी प्रसङ्ग में सूत्र का एक ग्रंश, वाच में ग्रन्यसूत्र की व्याख्या हो जाने के बाद अचानक ही आरम्भ होकर समाप्त हो जाता है। ....पृष्ठ संख्या निवधि देता गया है। पृष्ठ २१२।

प्. एक अन्य स्थान पर हमने लिखा पाया है—'महाभाष्य-

टोका ग्रन्थ ६ हजार साठि ।' २२७,२२८।

६. 'ग्रन्थ' शब्द का क्या अर्थ है, यह हम मीमांसक जी जैसे विचारक विद्वान् के विचार के लिये ही छोड़ते हैं। पृष्ठ २२०

७. जिस प्रतिलिपिकार 'राम' के हाथ को यह प्रतिलिपि है. उसी के हाथ की ग्रन्य अनेक प्रतिलिपियां प्रातिशास्य ग्रादि की भी देखने में आई हैं। पृष्ठ २२५

 अन्यत्र उल्लेख है—'खण्डितप्रति पृष्ठ संख्या २००० (दो हजार)। परन्तु उसी गणना-पद्धति से उपलब्ध पृष्ठों की संख्या २१७ है। ... इसके १८०० प्रुष्ठ कहीं भारत में ही बचे होंगे। पृष्ठ

समीक्षा-मन हम उपयुंक्त उद्धरणों की समीक्षा करते हैं।

समीक्षा से पूर्व हम यह लिख देना भावश्यक समझते हैं कि हमारे पास दीपिका की जो हस्तलिखित प्रति है, वह पंजाब विश्वविद्यालय लाहीर में मंगवाई गई फोटो कापी से की गई है। प्रतिलिपि करते समय सम्पूर्ण पाठ, चाहे वह हाशिये पर ऊपर नीचे कहीं भी हो, लिला गया है। प्रतिलिपि के पश्चात् उसका मूल ग्रन्थ से पुनः पाठ मिलाया गया है। प्रतिलिपि करते समय एक पृष्ठ का पाठ एक पृष्ठ में ही लिखा है। अर्थात् हमारी प्रतिलिपि फोटो कापी की सबैया धनुरूप कापी है। अतः हम जो भी समोक्षा करंगे, वह सर्वया यथाय होगी। श्री वर्माजी ने फोटोकापी से की हुई प्रतिलिपि के आधार पर ग्रीर कुछ स्मृति के अनुसार लिखा है। अतएव उन्होंने मूल ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या भी प्रति विषय नहीं दी।

१. प्रथम उद्धरण की बात मूल हस्तलेख में कहीं नहीं है। साथ ही घ्यान रहे कि मूल हस्तलेख३००वर्ष पुराना है। उस काल में पृष्ठ' शब्द का व्यवहार नहीं होता था, पत्रा' शब्द व्यवहार में घाता था। दोनों ग्रोर के लिखे पत्र पर एक ही पत्रासंख्या डाली जाती थी। यतः वर्मा जी के उद्धरण में 'पृष्ठ संख्या २०००' लेख मूल प्रतिलिपि-कार का हो ही नहीं सकता। हमारी प्रतिलिपि में ऐसा कोई पाठ म्बित नहीं है। अतः यह लेख सर्वथा चिन्त्य है।

- २. दूसरे उद्धरण की भी यही दशा है। मूल हस्तलेख में इस का कोई संकेत नहीं है। सम्भव है वर्मा जी को प्राप्त फोटो कापी की प्रतिलिपि में लिपिकार ने कहीं प्रकरण-संगत प्रतीत न होने पर ग्रापनी ओर से लिख दी होगी।
- ३. उद्धरण ३-४ के विषय में इतना ही कहना है कि जिस फोटो काषी की उन्हें प्रतिलिषि प्राप्त हुई, उस फोटो काषी पर भूल से पृष्ठ संख्या अगुद्ध लिख दी गई। हमने जिस फोटो काषी से प्रतिलिषि की थी, उसमें भी कुछ पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अगुद्ध डाली हुई थी। भाष्यकमानुसार हमने उन अगुद्ध संख्यावाले पृष्ठों को यथान्यान जोड़ दिया, तो सारा पाठ यथावत् मिल गया। हमने प्रपनी प्रतिलिषि में फोटा प्रति की संख्या भी डाल रखी है। कोई भी व्यक्ति आकर देख सकता है। फोटो प्रति की पृष्ठ-संख्या में अगुद्ध होने का कारण प्रति साधारण है। हस्तिलिखत ग्रन्थों में पत्र के एक ओर ही संख्या रहती है, दूसरे भाग पर संख्या नहीं होती। प्रतः संख्या-रहित भागों की फोटो कापी करने वा कमशः रखने में ये पृष्ठ भागे-पीछे हो गये। यह साधारण सी भूल भो वर्मा जी नहीं समभ पाये, यह आश्चयंजनक है।

४. उद्धरण संस्था ५ का हाश्चिये पर लिखा पाठ हमारे हस्त-लेख में विद्यमान है। मतः स्पष्ट है कि हमारी प्रतिलिपि यथावत् है। हां, हमारी प्रतिलिपि में 'भाष्यटीका ग्रन्थ ६ हजार साठि' इतना ही है। 'महा' पद वर्मा जी का बढ़ाया हुआ प्रतीत होता है।

प्र. उद्धरण संख्या प्रमें हाणिये पर लिखे 'माध्यटीका ग्रन्थ ६ हजार साठि'का ग्रमित्राय वर्मा जी की समफ में नहीं आया। अतः वे उद्धरण सं० ६ में 'ग्रन्य' शब्द का क्या अर्थ है ..... मीमांसक जी ..... छोड़ते हैं, लिख कर बात को टालना चाहते हैं। प्रतीत ह ता है वर्मा जो को ग्रन्थ-परिणाम-बोधक प्राचीन परिपाटी का ज्ञान नहीं है। इस का सीधा-साधा ग्रथ है ... भाध्यटीका ग्रन्थ का परिमाण ६०६० इलोक है। हमने अपनी गणना के अनुसार उपलब्ध भाष्य-टोका का परिमाण १७०० इलोक बताया है। उससे यह संख्या ग्रत्यिक मेल खाती है। किसी भी गद्यग्रन्थ के ग्रक्षरों की गणना करके उसमें मनुष्टुप् के ३२ ग्रक्षर-संख्या का भाग देकर ग्रन्थ-परिमाण बताने की प्राचीन परिपाटी है।

६. सातवां उद्धरण बता रहा है कि वर्मा जी ने कभी हस्तलेखों पर कार्य नहीं किया, अन्यथा उन्हें पता होता कि हस्तलेखों के पत्रों के हाशिये पर तथा अन्त में (कहीं-कहीं मध्य में भी) 'राम' शब्द प्राचीन लिपिकर मंगलार्थ लिखते थे। अतः 'राम' शब्द को देखकर लिपिकर के 'राम' नाम की कल्पना करना चिन्त्य है। उससे भी बड़ी हास्यास्पद वात है—अन्य हस्तलेखों पर लिखे 'राम' नाम के आधार पर दीपिका के लेखक का लिखा स्वीकार करना। यदि वर्मा जी ने दीपिका की फोटो कापी का भी दर्शन कर लिया होता, तो वे यह भूल न करते। फोटो कापी से स्पष्ट विदित होता है कि इसकी मूल प्रति कई लेखकों के हाथ की लिखी हुई है।

७. उद्धरण सं॰ द में लिखी कल्पना 'खण्डित प्रति पृष्ठ २००० (दो हजार)शब्दों पर ग्राघृत है। जब यह पाठ ही मूल कोश में नहीं

है, तब वर्मा जो की कल्पना स्वयं दह जाती है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि दीपिका के ग्रन्थ-परिमाण, भीर उसमें दो प्रकरण त्रुटित होने के विषय में वर्मा जी ने जो कुछ लिखा हैं, वह सब भ्रान्तिमूलक है। ग्रन्थ का साक्षात् दर्शन किये विना किसी विषय पर लिखना प्राय: ग्रशुद्ध एवं भ्रान्तिजनक होता है।

महाभाष्यदीपिका के उद्धरण—इसके उद्धरण कैयट, वर्धमान, शेषनारायण, शिवरामेन्द्र सरस्वती, नागेण और वैद्यनाय पायगुढे आदि के ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। अन्तिम चार ग्रन्थकार विकम की १८वीं शताब्दों के हैं। ग्रतः प्रयत्न करने पर इस टीका के अन्य

हस्तलेख मिलने की पूरी सम्भावना है।

महाभाष्यदीपिका की प्रतिलिपि - पञ्जाब यूनिविस्टी के पुस्तकालय में वर्तमान दीपिका का फोटो पाकिस्तान में रह गया है। वह सौभाग्य की वात है कि हमारे धाचाय महावैयाकरण श्री पं० बहादत्तजौ जिज्ञामु ने सं० १६ =७ में पञ्जाब यूनिविस्टी के पुस्तकालय से महान् परिश्रम से दीपिका का हस्तलेख प्राप्त करके धपने उपयोग के लिये उसकी एक प्रतिलिपि करली थी। वह इस समय उनके संग्रह में सुरक्षित है।

### महाभाष्यदीपिका का सम्पादन

सं॰ १९९१ में हमारे म्राचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने महाभाष्यदीपिका का सम्पादन किया था। परन्तु उसके केवल चार फार्म (२२ पृष्ठ) ही काशी की 'सुप्रभातम्' पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। कार्यावरोध का कारण ग्राचार्यवर का स्वामी दयानन्द सर-स्वती कृत यजुर्वेद-भाष्य के सम्पादन और उस पर विवरण लिखने में प्रवृत्त हो जाना था। इस कारण वे दीपिका का प्रकाशन पूरा न कर सके। यदि वह संस्करण पूर्ण प्रकाशित हो जाता, तो ग्राले संस्करणों की ग्रावण्यकता ही न रहती। ग्राचार्यवर द्वारा किया गया सम्पादन अगले सम्पादनों की ग्रपेक्षा ग्रिक उत्तम है।

इमके पश्चात् महाभाष्य-दीपिका का दो स्थानों से प्रकाशन हुआ है। एक के सम्पादक हैं—श्री पं० काशीनाथ अभ्यङ्कर । यह भण्डारक स्रोरियण्टल रिसचंइंस्टीटधूट पूना से प्रकाशित हुआ है। दूसरे के सम्पादक हैं—श्री वी० स्वामिनाथन्। यह हिन्दू विश्व-विद्यालय काशी मे प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण में उपलब्धांश पूरा छपा है, जबकि दूसरे में ४ घाह्निक तक ही छपा है।

पुनः सम्पादन की मावश्यकता — हमने ये दोनों संस्करण देखे हैं। उसके आधार पर हम निस्संशय कह सकते हैं कि इन संस्करणों क प्रकाशित हो जाने पर भी इसके एक संस्करण की और आव-स्यकता है। यद्यपि इन संस्करणों के सम्पादकों ने पर्याप्त परिश्रम किया है, पुनरिप इन दोनों के वैयाकरण न होने से अनेक स्थल संशोधनाई रह गये हैं।

# भतृ हिर के अन्य प्रन्थ

याद्य भर्तृ हरि के 'महाभाष्यदीपिका' के प्रतिरिक्त निम्न प्रन्थ भौर हैं—

१-वाक्यपदीय (प्रथम द्वितीय काण्ड)।

२-प्रकीर्णकाण्ड (तृतीय काण्ड)।

३-वाक्यपदीय (काण्ड १, २) की स्वपोज्ञटीका।

४-वदान्तसूत्र-वृत्ति ।

५-मीमांसासूत्र-वृत्ति ।

इनमें से संख्या १, २, ३ पर विचार 'व्याकरण के दार्शनिक इन्यकार' नामक २६वें अध्याय में किया जायगा। संख्या ४, ५ का संक्षिप्त वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं।

#### महाभाष्यदीपिका के विशेष उद्धरण

हमने भर्तृ हरिविरिचत 'महाभाष्यदीपिका'का यनेक्छा पारायण किया है। उसमें अनेक महत्त्वपूर्ण वचन है। हम उनमें से कुछ एक अत्यन्त आवश्यक वचनों को नीचे उद्धृत करते हैं —

१. यथा तैतिरीयाः कृतणत्वमग्निशब्दमुच्चारयन्ति ।' पृष्ठ १।"

२. एवं ह्य क्तम्-स्फोटः शब्दो ध्वनिस्तस्य व्यायामादु-पजायते<sup>3</sup>। ११।

३. श्रस्ति हि स्मृति:-एकः शब्दः सम्यग्जातः \* ११६।

- ४. इको ग्राम्ननाम्निनेति विवृतिवृध्टा वह वृत्यूत्रभाष्ये ।१७।
- ५. आश्वलायनसूत्रे-ये यजामहे ...।१७।
- ६. ग्रापस्तम्बसूत्रे-ग्रग्नाग्ने 🕆 ।१७।
- ७. शब्दपारायणं रूढिशब्दोऽयं कस्विच् ग्रन्थस्य ।२१।
- द. संग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितम्-नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति । चतुर्वञ्च सहस्राणि वस्तूनि सस्मिन् संग्रहग्रन्थे [परीक्षितानि] ।२६।

६. सिद्धा छो:, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशमिति । ग्राहतानां

मीमांसकानां च नैवास्ति विनाश एवाम् ।२६।

१०. एवं संग्रह एतत् प्रस्तुतम्-कि कार्यः शब्दोऽय नित्य इति

११. इहापि तदेव, कुतः? संग्रहोऽप्यस्यैव शास्त्रस्यैकदेशः, तत्रै-कत्वाद् व्याडेक्च प्रामाण्यादिहापि तथैव सिद्धशब्द उपाराः ।३०।

१२. अन्ये वर्णयन्ति-यदुक्तं दर्शनस्य परार्थत्वाद् (जै० मी॰ ११६१६) अपि प्रवृत्तित्वादिति । यदेव तेन भाष्येणोक्तमिति-कार्याणां वाण्विनियोगादप्यन्यदृर्शनान्तरमस्ति । उत्पत्ति प्रति तु ग्रस्य यद्दर्शनं योपलिब्धः या निष्पत्तिः सा परार्थक्ष्या इव, निष्ट् परार्थता-शून्यः कालः क्वचिदस्ति । तस्मादेतत्त्रितपत्तन्यम्-श्रवस्थित एवासौ प्रयोकतृकरणादिसन्निपातेन ग्रभिव्यज्यत इति ।२६।

१३. घमंत्रयोजनो वेति मीमांसकदर्शनम् । अवस्थित एव धमंः,

१. तुलना करो — यद्यपि च प्रानिव वाणि अङ्गनदिति वेदे इतणत्व-मिन्नाब्दं पठन्ति । स्मायमञ्जरी पृष्ठ २ - द । २. यह तथा ग्रानी पृष्ठ संस्था हमारे हस्तनेख की है। ३. यह बचन भतुं हरि ने वाश्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञतीका में भी उद्धृत किया है। देखो — पृष्ठ ३४। ४. महाभाष्य ६ | १ | ६४ ।। ४ मतुं हरि ने यहां मीमासा १ । १ । १६ के किसी प्राचीन माष्य को उद्धृत किया है।

स त्विग्नहोत्रादिभिरभिव्यज्यते,' तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी मृत्यः सेवायां प्रेयंते । ३८ ।

१४. निरुक्ते त्वेवं पठचते —विकारमस्यायेषु भाषत्ते शव इति । तत्रायमयेः कुवंते —कृत्प्रत्ययान्तस्य (?, कृत्प्रत्ययान्तो) यो विकारः एकदेशस्तमेव भाषन्ते, न शर्वात सर्वप्रत्ययान्तां प्रकृतिमिति। ४२ ।

१५. तत्रैवोक्तम् –दीप्ताग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोदराः । ये नराः प्रति तांदिचन्त्यं नावद्यं गुरुलाधवम् ।।४४।

१६. भाष्यसूत्रे गुरुलाघवस्यानाश्रितत्वात् लक्षणप्रपञ्चयोस्तु मूलसूत्रेप्याश्रयणात् इहापि लक्षणप्रपञ्चाभ्यां प्रवृत्तिः । ४८ ।

१७. एवं हि तत्रोक्तम् —स्कोटस्तावानेव, केवलं वृत्तिमेदः, ततश्च सर्वामु वृत्तिषु तत्कालत्विमिति<sup>४</sup>। ५८।

१८. केवांचित् वर्णोऽक्षरम्, केवाञ्चित् परम्, वाक्यं च । ११४।

१६. एवं ह्यन्ये पठन्ति - वणीं स्रक्षराणीति । ११६।

२०. यदेवोक्तं वाक्यकारेण वृत्तिसमवायायं उपदेश इति । तदेव इलोकवात्तिककारोऽप्याहं .....। ११६ ।

२१. इति महामहोपाध्यायभतृं हरिविरचितायां श्रीमहाभाष्य-दोपिकायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् । ११७ ।

१. तुलना करो—वृद्धमीमांसका यागादिकमॅनिवेत्यं मपूर्व नाम धर्म-मिनवदिन्त । यागादिकर्मेव शावरा बृवते । न्यायमञ्जरी पृष्ठ २७६ । यो हि यागमनुतिष्ठित तं धामिक इत्याचक्षते । यश्च यस्य कर्ता स तेन व्ययदिश्यते । बावरमाष्य १ । १ । २ ।। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मतृंहरि शवरस्वामी से बहुत प्राचीन है ।

२. निरुक्त २।२॥ ३. चरक सूत्रस्थान २७ । ३४३ ॥

४. तुलना करो—ते वै विषयः सुपरिगृहीता भवन्ति, येषां लक्षणं प्रपञ्चश्च। महाभाष्य। ६।३।१४।

 प्र. यह महाभाष्य १ । १ । ७० के 'स्फोटस्तावानेय भवति व्वनिकृता वृद्धिः' पाठ की कोई प्राचीन व्याक्या प्रतीत होती है ।

६. तुलना करो-व्याकरणान्तरे वर्णा श्रक्षराणीति वचनात् । महाभाष्य-प्रदीप, स०१, पा०१, सा०२॥ २२. नान्तः [ पादमिति ] पाठमाश्चित्येदमुपन्यस्तम्, न प्रकृत् त्यान्तःपादमिति । १४२ ।

२३. ग्रयमेवार्थो वृत्तिकारेण वर्षितः - धात्वंकदेशलोपो धातुलोप इति । .... एवं च केचिद् वृत्तिकारा धातुलोप इति किमर्थमिति

पठिन्त । १४५, १४६।

२४. प्रजापितवे यित्कचन अनसा दीधेत तदधीतयजुभिरेव प्राप्नोति तदधीतयजुषामधीतयजुष्ट्वं एति जस्से (१) ध्यायेत वर्ष्यते । प्रयं हि तत्र व्याख्यानग्रन्थः—प्रजापितवे यित्कचन मनसा ध्यायन् तदिति राष्तवानिति । १६५।

२५. यदप्युच्यत इति अयं पन्थोऽस्मादनन्तरं युक्तरूपो दृश्यते ।

IXUS

२६. तत्कथं शिवसमुदाये कार्यभाजिनि अवयवा न लभनते (? लक्ष्यन्ते )। १७४।

२७. ग्रास्मिस्तु दर्शने पाणिनिना मुखग्रहणं पठितमिति दृश्यते । चूणिकारस्तु भागप्रविभागमाधित्य प्रत्याचण्टे । १७६ ।

२८. संवारविवाराविति । यथा चैते बाह्यास्तथा शिक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम् । १८४ ।

२६. ग्रस्यां शिक्षायां भिन्नस्थानत्वात् (? भिन्नप्रयत्नत्वाद्) नास्ति ग्रवर्णहकारयोः सवर्णसंज्ञेति । १८४ ।

३०. स्राचार्येणापि सर्वनामशब्दः शक्तिद्वयं परिगृह्य प्रयुक्तः ।
यथा — इदं विष्णुविचक्रमे' इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः
सन् स्रधिदैवतमध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायणे चषाले च तया
शक्त्या प्रवतंते । एवं च कृत्वा वृको मासकृदित्यत्रावग्रहमेदोऽपि
भवति, चन्द्रमसि प्रयुक्तो मास[ कृत् ] शब्दोऽवगृह्यते वृको मासऽ
कृदिति'। २६८ ।

२. दोनों संस्करणों में 'तत्कथमिव समुदाये' इस प्रकार पाठ मिलता है। सम्अव है हमारे हस्तलेख में पाठभ्र व हुआ हो।

१. यह किसी संहिता ग्रन्थ का प्राचीन व्याख्यान है। इस सारे उद्धरण का पाठ बहुत श्रगुद्ध है।

३. ऋग्वेद १ । २२ । १७ ॥

४. तुलना करो-अरुणो मासकृत् (ऋ०१।१०४।१८) .....

३१. इहान्ये वैयाकरणाः पठन्ति - प्रत्ययोत्तरपदयोरद्विवचन-टापोरुभस्योभयः । अन्येषाम्-उभस्य नित्यं द्विवचनं टाप् च लोपश्च तवपः'। टाबिति टाबादयो निदिश्यन्ते .....। अन्येषामेवं पाठः-ग्रद्विवचनयप्वति (?)। केचित् पुनरेवं पठन्ति—उभस्योभयोर-द्विवचने । उभस्योभयो भवति ग्रद्विवचन इति । २७०।

३२. तत्रैतस्मिन्नग्रे भाष्यकारस्याभित्रायमेवं व्याख्यातारः समर्थ-

यन्ते । २८१।

३३. न च तेषु भाष्यसूत्रेषु गुरुलघुप्रयत्नः कियते । तथा चा-ह ] —नहोदानीमाचार्याः कृत्वा सूत्राणि निवर्तयन्ति इति । भाष्यसूत्राणि हि लक्षणप्रपञ्चाभ्यां निदर्शनसमर्थतराणि । २६१, २८२ ।

३४. इह त्यदादीन्यापिशलैः किमादीन्यस्मत्पर्यन्तानि ततः

पूर्वपराधरेति ।----। २८७।

३४. विग्रहभेदं प्रतिपन्नाः वृत्तिकाराः । २६४ ।

३६. ग्रस्मिन् विग्रहे कियमाणे सूत्रे यो दोषः स उक्तः। इदानीं वृत्तिकारान्तर मत ]मुपन्यस्यति । ३०६ ।

मासकुन्मासानां चार्धमासानां च कर्त्ता भवति चन्द्रमाः । निरुक्त ५ । २१ ॥

१. एवं च भतृं हरिणा उभयोन्यवेति वातिकमूलभूतम् 'उभस्य द्विवचनं टाप् च लोपण्च यस्य' इति व्याकरणान्तरसूत्रमुदाहृतम् । नागे श, महाभाष्यप्रदी-वोद्योत १।१।२७॥

२. तुलना करो--ग्रापिशालिस्त्वेवमर्थं सूत्रयत्येव--उभस्योभयोरद्विवचन-टापोः । तन्त्रप्रदीप २।३।८ ॥ देखो—भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८६५ ।

३. बहुबचन निर्देश से स्पष्ट है कि मतृंहिर से पूर्व महाभाष्य की अनेक

उयास्याएं रची गई थीं।

- ४. भाष्यमूत्र से यहां वातिकों का प्रहण है। इससे प्रतीत होता है कि अध्टाध्यायी पर वृत्तियां ही लिखी गईं, श्रत एव उसका नाम 'वृत्तिसूत्र' है। देखो-पूर्व पृष्ठ २२२ । बार्तिकों पर वृत्तियां नहीं बनीं, उन पर भाष्य ही लिखे गये।
  - प्र. महाभाष्य, घ०१, पाद १, घा०१, पृष्ठ १२।
  - ६. तुलना करो-रमदादीनि पठित्वा गरो कैश्चित् पूर्वादीनि पठितानि । कैंबट, महाभाष्यप्रदीप १।१।३४॥

३७. श्रत एषां व्यावृत्त्यर्थं कुणिनापि तद्धितग्रहणं कतंदयम् । ... श्रतो गणपाठ एव ज्यायानस्यापि वृत्तिकारस्य, इत्येतदनेन प्रतिपा-दयति । ३०६ ।

३८. नैव सीनागदर्शनामाश्रीयते । ३१० ।

३६. तस्मादनर्थकमन्तग्रहणं दृश्यते । न्यासे तु प्रयोजनमन्त-ग्रहणस्योक्तम् स्वभावजन्तप्रतिपत्त्यथंम्, इह मा भूत् कुम्भका-[रेम्यः] इति । ३१४ ।

४०. मा नः समस्य दूढ्य इति । एतस्य निरुक्तकारो व्याख्यानं करोति-मा नः सर्वस्य दुधियः पापधिय इति । ३२३ ।

४१. ग्रन्येषां पुनर्लक्षणे 'समो युक्ते' समझब्दो युक्तेऽर्थे न्याय्ये-ऽर्थे वर्तते सर्वनामसंज्ञो भवति । इह तु न समझब्दो युक्तार्थे प्रयुक्त इति दोषाभावः । ३२३ ।

४२. सर्वव्याख्यानकारै 'रिदमवसितं मुखस्वरेणैव भवितव्यमुपा-श्निमुख इति । ग्रत्र वर्णयन्ति । ३२८ ।

४३. कथं तदुक्तं भारहाजा अस्मात् मतात् प्रच्याव्यते इत्यु-च्यते । यथानेन स्मृत्वोपनिबद्धं ततः प्रच्याव्यत इति । ३४६ ।

४४. उभयथा स्राचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः-केचिव् वाक्यस्य केचिव् वर्णस्येति । ३७२।

१. यह न्यास जितेन्द्रवृद्धिविरिचित 'न्यास' श्रपरनाम 'काशिकाविवरण-पञ्जिका' से भिन्न पन्थ है। क्योंकि उसमें यह पाठ नहीं है। भामह ने काव्या-लंकार ६। ३६ में किसी न्यासकार का उल्लेख किया है। भामह स्कन्दस्वामी (वि० सं० ६=७) का पूर्ववर्ती है। श्रनेक विद्वान् भामह और जिनेन्द्रबृद्धि का पौर्वापर्य संबन्ध निश्चित करते रहे, वह सब वृथा है। क्योंकि प्राचीन काल में न्यासग्रन्थ श्रनेक थे। श्रतः भामह किस न्यासकार का उल्लेख करता है, यह श्रजात है।

२. ऋग्वेद = १७१ । १। ३. निरुक्त १ । २३ ॥

४. इससे भी महाभाष्य पर अनेक प्राचीन व्याख्याओं की सूचना मिलती है।

 इससे प्रतीत होना है कि पाणिनि ने सन्दाध्यायी की वृत्ति भी बनाई थी। ४५. श्रुतेरथीत् पाठाच्च प्रसृतेऽय मनीषिणः । स्थानान्मुख्याच्च धर्माणामाहुः श्रुतिबँदक्रमात् ॥

श्रुतेः क्रममाहुः — हृदयस्याग्रे ऽबद्यति, श्रय जिह्वायाः, श्रथं वक्षसः । श्रथशब्दोऽनन्तरार्थस्य द्योतकः श्रूयते । तत्र इदं कृत्वा इदं कर्तव्यमिति । क्रमप्रवृत्तिरथंकमो यदार्थं एवमुच्यते —देवदत्तं भोजय स्नापयानुलेपयोद्धतंयाभ्यञ्जयेति । श्रर्थात् क्षमो नियम्यते —श्रम्यञ्जन-मुद्धतंनं स्नापनमनुलेपनं भोजनमिति । पाठकमो नियतानुपूर्विके श्रुतिबँदवाक्येव्वनेकार्थोपदाने उद्देशिनामनुदेशिनां च सक्रदिथत्वेन व्यवतिब्ठते । यथा स्मृतौ परिमाजनप्रदाहनेक्षणनिणेजनानि तैजसमा- श्रिकद्वारवतामिति । ३७७ ।

४६. इहास्तेः केचिद् सकारमात्रमुपदिश्य पित्सु ग्रडागमं विद-वित, केचिद् ग्रकारलोपमपित्सु वचनेषु । ३८० ।

४७. तत्रेदं दर्शनं-पदप्रकृतिः संहितेति । ४११। महाभाष्यदीपिका में प्राचीन भाष्यव्याख्याख्यां का उल्लेख

महाभाष्यदीपिका में केचित् ग्रपरे ग्रन्ये श्रादि शब्दों से महा-भाष्य के श्रनेक प्राचीन व्याख्याकारों के पाठ उद्धृत हैं। हम यहां उनका संकेतमात्र करते हैं —

केचित्—४, ६१, १६७, १७६, १७६, १८६, २०४, २०४, २११, २८०, ३२१, ३३३, ३७४, ४००, ४०४,

केवाञ्चित्-३६, १७८, ४२४।

आरो—४, ५७, ७०, १४४, १६०, १६६, १७६, १७६, १८३, १८४, २७६, २८०, ३०८, ३३६, ३७४, ३८२, ३६१, ३६७, ३६६ ।

अन्येषाम् - १८, ३६, ४६।

स्परे—७०, ७६, १६४, १७६, १७८, १८६, १६७, २०४, ३२६, ३६४, ३६८, ४००, ४०४, ४२४।

यह ग्रापिशलि का मत है। देखो — ब्रष्टा० १।३।२३ की काशिका-विवरणपञ्जिका और पदमञ्जरी।

२. निरुक्त १।१७॥ तुलना करी-ऋक्प्राति० २।१॥

महाभाष्य की प्राचीन टीकाओं में भाष्य के पाठान्तर-१५, δΕ' δοο' δοχ' δΕΧ' δΕΕ' δΕδ' χδΧ' χδΕ' χ≾ο I

## विशिष्ट पदीं का व्यवहार

बाक्यकार (=वार्तिककार ) - ६२, ११६, १६२, २५०, 395,8881

चू णिकार (=महाभाष्यकार )-१७६, १६६, २३६। इह भवन्तस्त्वाहः'-६१, १०७, १२४, २६६, २७२।

२. खज्ञातकर्तृक (मं० ६८० वि० से पूर्व )

स्कन्दस्वामी ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध भाष्यकार है। उसने निक्क पर भी टीका लिखी है। वह निक्क १। २ की टीका में लिखता है-

भ्रन्थे वर्णयन्ति-भावशन्दः शन्दपर्यायः। तथा च प्रयोगः-'यहा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः' इति, 'सर्वे शब्दाः स्वेनार्थेनार्थभूताः संबद्धा भवन्ति स तेषां स्वभावः' इति तत्र व्याख्यायते ।

यहां स्कन्दस्वामी ने पहिले 'यहा "भावः' पाठ उद्घृत किया है। यह पाठ महाभाष्य ४। १। ११६ का है। तदनन्तर 'सर्वे ... स्वभावः' पाठ लिख कर अन्त में 'तत्र ब्याख्यायते' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी ने उत्तर पाठ महाभाष्य की किसी प्राचीन-टीका ग्रन्थ से उद्घृत किया है।

स्कन्दस्वामी हरिस्वामी का गुरु है। हरिस्वामी ने शतपथ ब्राह्मण प्रथम काण्ड का भाष्य संवत् ६९५ वि. में लिखा है 📭 यदि हरिस्वामी की तिथि कलि सं० ३०४७ हो, जैसा कि पूर्व पृष्ठ ३६२-३६३ पर लिखा है, तो स्कन्द स्वामी की निरुक्त टीका में उद्घृत महाभाष्य-व्याख्या विकम संवत् प्रवर्तन से भी पूर्ववर्ती होगी।

१. महाभाष्य २।१।८ में भी 'इह भवन्तस्त्वाहुः' का उद्धरण मिलता है।

२. यहां महाभाष्यदीपिका में 'इन्द्रभवरूवाटुः' अपपाठ है । द्र०-पूर्व पृष्ठ ३. देखो-पूर्व पृष्ठ ३६२।

# ३. कैयट (सं० ११०० वि० से पूर्व)

कैयट ने महाभाष्य की 'प्रदीप' नाम्नी एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या लिखी है। महाभाष्य पर उपलब्ध टीकाओं में भर्तृ हरि की महाभाष्य-दीपिका के अनन्तर यही सब से प्राचीन टीका है।

### परिचय

बंश — कँयटविरचित महाभाष्यप्रदीप के प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में जो वाक्य उपलब्ध होता है, उसके अनुसार कँयट के पिता का नाम 'जैयट उपाध्याय' था।'

मम्मटकृत काव्यप्रकाश की 'सुधासागर' नाम्नी टीका में भीमसेन ने कैयट और उव्वट को मम्मट का अनुज लिखा है। यजुर्वेदभाष्य के अन्त में उव्वट ने अपने पिता का नाम 'बज्जट' लिखा है। अतः भीमसेन का लेख अशुद्ध होने से प्रमाण योग्य नहीं है। भीमसेन का काल सं० १७७६ है। प्रतीत होता है कि उसे कैयट उव्वट और मम्मट नामों के सादृश्य के कारण भ्रम हुआ।

श्रानन्दवर्धनाचार्यकृत 'देवीशतक' की एक कैयटकृत व्याख्या उपलब्ध होती है। व्याख्या का लेखन काल किल संवत् ४०७८ अर्थात् विक्रम सं० १०३४ है। देवीशतक की व्याख्या में कैयट के पिता का नाम 'चन्द्रादित्य' मिलता है। अतः यह कैयट प्रदीपकार कैयट से भिन्न है।

गुरु—वेल्वाल्कर ने कैयट के गुरु का नाम 'महेक्वर' लिखा है। व इसमें प्रमाण अन्वेषणीय है।

शिष्य - कैयट ने निस्सन्देह अनेक छात्रों के लिये महाभाष्य का प्रवचन किया होगा। परन्तु हमें उनमें से केवल एक शिष्य का नाम ज्ञात हुआ है, वह है - 'उद्योतकर'। यह उद्योतकर न्यायवातिक के रचियता नैयायिक उद्योतकर से भिन्न व्यक्ति है। कैयट-शिष्य उद्योतकर ने भी व्याकरण पर कोई ग्रन्थ रचा था। उसके कुछ उद्धरण

१. इत्युपाच्यायजैयटपुत्र कैयटकृते महाभाष्यप्रदीपे · · · ।।

२. भानन्दपुरवास्तव्यवच्यटस्य च सूनुना । उबटेन कृतं भाष्यं \*\*\*\*\*।।

३. द्र०—सिस्टम ग्राफ संस्कृत ग्रामर, पैराग्राफ २०।

पं० चन्द्रसागरसूरि ने हैमवृहद्वृत्ति की श्रानन्दबोधिनी टीका में उद्घृत किये हैं। 'उनमें से एक इस प्रकार है —

····· स्वगुरुमतमुपदर्शयन्तुद्योतकर ग्राह्—यथात्रभवानस्मदु-पाथ्यायो व्याकरणरत्नाकर-पूर्णचन्द्रमाः कैयटाख्यः शिष्यसार्थमिद-मवोचत् —भृत्यापेक्षयात्र षष्ठी कृता, न साध्यापेक्षया ।

हैमबृहद्बृत्यबचूणि में भी पृष्ठ १४३ पर उद्योतकर का निम्न

पाठ उद्धृत है-

उद्योतकरस्त्यत्राह—'सिनोतेरेव ग्रहणं न्याय्यं सयेत्यनेन साहच-र्यात्। कि च स्यतिग्रहणे नियमार्थता जायते, सिनोतिग्रहणे तु विध्यर्थता। विधिनियमसंभवे च विधिरेव ज्यायान्। न च वाच्य-मेकेनैव सितग्रहणेन स्यतिसिनोत्युभयस्योपादानाद्विध्यर्थता नियमार्थ-ताऽपि स्यात्' इति।

इस वृहद् हैमवृत्यवचूणि ग्रन्थ का लेखनकाल सं० १२६४ वि०

भा० शु० ३ रविवार है।

देश—कंयट ने अपने जन्म से किस देश को गौरवान्वित किया यह अज्ञात है, परन्तु कंयट मम्मट छडट उद्भट आदि नामों के सादृश्य से प्रतीत होता है कि कंयट कश्मीर देश का निवासी था। काशों के पुरानी पीढ़ी के वैयाकरणों में प्रसिद्ध रही है कि एक बार कंयट काशी की पण्डित-सभा में उपस्थित हुआ था। पायजामा पहरे होने के कारण उसकी स्रोर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परन्तु शास्त्रीय-तत्त्व विशेष पर, जो सभा में प्रस्तूयमान था, कंयट ने समाधान प्रस्तुत किया, तो पण्डित-मण्डली चिकत रह गई । इस अनुश्रुति से भी कंयट का कश्मीरदेशज होना प्रकट होता है।

महाभाष्य १।२।६४ के 'वृक्षस्थोऽवतानो वृक्षे खिन्नेऽपि न नहयति' के व्याख्यान में कैयट लिखता है—'यथा वृक्षोपिर प्राक्षादि-लता …। इस दृष्टान्त से भी कैयट का कश्मीरदेशज होना पुष्ट होता है।पुराकाल में द्राक्षालता भारत में कश्मीर में ही प्रधानरूप से होती थी।

१. हमबृहद्वृत्ति भाग १, पृष्ठ १८८, २१०।

२. हैमबृहद्वृत्ति भाग १, पृष्ठ २१०

३. यह किंबदन्ती हमने काशी के वैयाकरण-मूर्धन्य श्री पं० देव नारायण जी जिबेदी (तिवारी) से अध्ययनकाल (सन् १६२७) में सुनी श्री।

#### काल

क्यट ने अपने विषय में कुछ भी संकेत नहीं किया । अतः उसका इतिवृत्त तथा काल अज्ञात है। हम उसके काल-निर्णायक बाह्यसाक्ष्यरूप कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१—सर्वानन्द ने अमरकोष की टीकासर्वस्व नाम्नी व्याख्या संवत् १२१६ में लिखी है। उसमें वह मैत्रेयरक्षित-विरचित घातु-प्रदीप' और उसकी किसी टीका' को उद्घृत करता है।

२ — मैत्रेयरक्षित तन्त्रप्रदीप १। २ । १ में नामनिर्देशपूर्वक कैयट को स्मरण करता है – कज्जटस्तु कार्तिक्याः प्रभृतीति भाष्यकार-वचनादेवंविधविषये पञ्चमी भवतीति मन्यते ।

३—मैत्रेयरक्षित अपने तन्त्रप्रदीप और घानुप्रदीप में घम-कीर्ति तथा तद्रचित रूपावतार को उद्घृत करता है।

४—धर्मकीर्ति रूपावतार में पदमञ्जरीकार हरदत्त का उल्लेख करता है।

४—हरदत्तविरचित पदमञ्जरी श्रीर कैयटविरचित महाभाष्य-प्रदीप की तुलना करने से विदित होता है कि अनेक स्थानों में दोनों ग्रन्थ अक्षरशः समान हैं। इससे सिद्ध है कि दोनों में से कोई एक दूसरे के ग्रन्थ की प्रतिलिपि करता है। यद्यपि किसी ने किसी के नाम का निदंश नहीं किया, तथापि निम्न पाठों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है।

१. भाग १, पृष्ठ ४४, १५३, १५७ इत्यादि ।

३. भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८१३ की टिप्पणी में उद्धृत ।

५. रूपावतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागे व कृते सत्येकाच्रवात् यङ्ग-

दाहृतः चोच्यंत इति । धातुप्रदीप पृष्ठ १३१ ।

२. भाग ४, पृष्ठ ३० । दुर्घटवृत्ति (सं० १२२६ वि.) में भी 'बातुप्रदीप' टीका पृष्ठ १०३ पर उद्धृत है ।

४. ग्रविनीतकीर्तिना [धर्म]कीर्तिना त्वाहोपुरुषिकथा लिखितम् तनिपतिदरिद्वातिम्यो वेड् वाच्य इत्यनार्षमिति । तन्त्रप्रदीप ७ । २ । ४६ । भातुप्रदीप की भूमिका पृष्ठ ३ में उद्घृत ।

६. दीर्धान्त एवायं हरदत्ताभिमतः । रूपावतार भाग २, पृष्ठ १५७ ।

कैयट—यद्वा प्रतिपरसमनुम्योऽक्ष्ण इति टच् समासान्तः। स च यद्यप्यव्ययोभावे विधीयते, तथापि परशब्दस्याक्षिशब्देनाव्ययी-भावासंभवात् समासान्तरे विज्ञायते।

हरदत्त—ग्रन्ये तु प्रतिपरसमनुम्योऽक्ष्ण इति शरत्प्रभृतिषु पाठात् टच् समासान्त इत्याहुः । स च यद्यप्यव्ययोभावे विधीयते, तथापि परशब्देनाव्ययोभावासंभवात् समासान्तरे विज्ञायते । एवं तु क्रियायां परोक्षायामितिभाष्यप्रयोगे टिल्लक्षणो ङीष् प्राप्नोति, तस्मा-दजन्त एवायम् ।

कैयट — ऊर्ध्वं दमाच्चेति—दमशब्दे उत्तरपदे ठज्सियोगेनोर्ध्वं-शब्दस्य मकारान्तत्वं निपात्यते ।

हरदत्त - ऊर्ध्वंशब्देन समानायं ऊर्ध्वं शब्द इति, स चैतद्वृत्ति-विषय एव । ग्रपर ग्राह-ठज्सिक्योगेन दमशब्द उत्तरपदे ऊर्ध्वशब्द-स्यैव मान्तत्वं निपात्यत इति ।

कैयट—गुणो बृद्धिर्गुणो बृद्धिः प्रतिषेधो विकल्पनम् । पुनवृंद्धिनिषेधस्य यण्पूर्वाः प्राप्तयो नव ॥ इति संग्रहस्लोकः ।<sup>४</sup>

हरदत्त-ग्राह च-

गुणो वृद्धिर्गुणो वृद्धिः प्रतिषेधो विकल्पनम् । पुनवृद्धिनिषेधश्च यण्पूर्वाः प्राप्तयो नव ॥'

इनमें प्रथम उद्धरण में हरदत्त 'ग्रन्थे : ग्राहु:' शब्दों से कैयट के मत का अनुवाद करके उसका खण्डन करता है। द्वितीय में 'ग्रापर ग्राह' और तृतीय में 'ग्राह च' लिखकर कैयट के पाठ को उद्धृत करता है। इन पाठों से स्पष्ट है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है, और हरदत्त कैयट के पाठों की प्रतिलिपि करता है।

श्रव हम हरदत्त का एक ऐसा वचन उद्धृत करते हैं, जिसमें हरदत्त स्पष्टरूप से कैयटकृत महाभाष्य-व्याख्या को उद्धृत करता है। यथा –

१. प्रदीप ३ । २ । ११४ ॥

३. प्रदीप ४ । ३ । ६० ॥

५. प्रदीप ७।२।५॥

२. पदमञ्जरी ३ । २ । ११५ ॥ ४. पदमञ्जरी ४ । ३ । ६० ॥

६. पदमञ्जरी ७।२।४॥

अन्ये तु 'हे त्रिवित प्राप्ते हे त्रपो इति भवतीति भाष्यं व्याचलाणा नित्यमेव गुणमिच्छन्ति । पदमञ्जरी ७ । १ 1 ७२ ॥

तुलना करो महाभाष्यप्रदीप—हे त्रपु हे त्रपो इति -हे त्रपु इति प्राप्ते हे त्रपो इति भवतीत्यर्थः । ७ । १ । ७२ ॥

भाष्यव्याख्याप्रपञ्चकार भी हरदत्त को कैयटानुसारी लिखता है।

पदमञ्जरी श्रीर महाभाष्यप्रदीप में एक स्थल ऐसा भी है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रदीपकार कैयट हरदत्त के पाठ को उद्धृत करता है। यथा

तच्छव्दान्तरमेव अञ्चरपन्नमेव प्रबन्धस्य वाचकम्। पारम्पर्यमित्यपि तस्मादेव स्वार्थे व्यत्रि भवति। कयं पारोवयंविद् इति ? असाधुरेवायम्, खप्रत्ययसित्रयोगेन परोवरेति निपातनात्। पदमञ्जरी ४। २। १०॥

तुलना करो महाभाष्यप्रदीप अन्ये तु परम्पराशब्दमव्युत्पन्न-माचक्षते । तस्मात् स्वाथं ष्यत्रि 'पारम्पर्यम्' इति भवति । 'पारोवयं-विद्' इत्यस्यासाधुत्वमाहुः, प्रत्ययसन्नियोगेनैव निपातनस्य युक्तत्वं मन्यमानाः । ४।२।१०।।

इस पाठ की उपस्थिति में पुनः यह सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि कैयट और हरदत्त दोनों में कौन प्राचीन है। पुनरिष हमारा विचार है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है। हो सकता है कि कैयट ने उक्त उद्धरण किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ से उद्धृत किया हो, और हरदत ने उसी मत को प्रमाण मान कर 'पदमञ्जरी' में स्वीकार किया हो।

यद्यपि पूर्वनिदिष्ट ग्रन्थकारों में मैत्रेथरिक्षत धर्मकीर्ति और हरदत्त का काल भी ग्रनिश्चित है, तथापि परस्पर एक दूसरे को उद्धृत करने वाले ग्रन्थकारों में न्यूनातिन्यून २५ वर्ष का ग्रन्तर मान कर इन का काल इस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है—

प्राचीनवृत्तिटीकायां कज्जटमतानुसारिणा हरिमिश्रेणापि → ।
 पत्रा ३६ क ।

२. भविष्यत् पुराण के भाषार पर डा॰ याकोबी ने हरदत्त का देहाव-सान ८७८ ई॰ के लगभग माना है। जनेंस रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई, भाग २३, पृष्ठ ३१।

| ग्रन्थकर्ता   | ग्रन्थनाम               | काल          |
|---------------|-------------------------|--------------|
| सर्वानन्द     | टीकासर्वस्व             | १२१५ वि० सं० |
| K = 1 4++     | घा <u>नु</u> ष्रदीपटीका | 11 0389      |
| मैत्रेयरक्षित | <b>धातुप्रदीप</b>       | ११६५ "       |
| धर्मकीति      | रूपावतार'               | \$ 580 "     |
| हरदत्त        | पदमञ्जरी                | 8 8 8 % "    |
| कंयट          | महाभाष्यप्रदोप          | 11 0308      |

इस प्रकार कैयट का काल अधिक से अधिक विक्रम की ग्यार-हवीं शताब्दी का उत्तरार्थ माना जा सकता है। सम्भव है कैयट इस से भी अधिक प्राचीन ग्रन्थकार हो, परन्तु दृढ़तर प्रमाण के स्रभाव में स्रभी इतना ही कहा जा सकता है।

#### महाभाष्य-प्रदीप

कैयट ने अपनी टीका के प्रारम्भ में लिखा है कि मैंने यह व्याख्या भर्तृ हरिनिबद्ध साररूप ग्रन्थसेतु के ग्राध्यय से रची है। यहां कैयट का ग्रभिप्राय भर्तृ हरिबिरचित 'वाक्यपदीय' ग्रौर 'प्रकीणंकाण्ड' से

है। यह 'सार' शब्द के निर्देश से स्पष्ट है।

कैयट ने सम्पूर्ण प्रदीप में केवल एक स्थन पर भतृं हरिविरचित 'महाभाष्यदीपिका' की ओर संकेत किया है, दीपिका का पाठ कहीं पर उद्घृत नहीं किया। इस के विपरीत 'वाक्यपदीय' और 'प्रकीर्ण-काण्ड' के शतशः उद्धरण भाष्यप्रदीप में उद्घृत हैं। प्रदीप से कैयट का व्याकरण-विषयक प्रौढ़ पाण्डित्य स्पष्ट विदित होता है। सम्प्रति महाभाष्य जैसे दुष्टह प्रन्थ को समभने में एकमात्र सहारा प्रदीप प्रन्थ है। इस के विना महाभाष्य पूर्णत्या समभ में नहीं आ सकता। अतः पाणिनीय संप्रदाय में कैयटकृत 'महाभाष्यप्रदीप' अत्यन्त महत्त्व रखता है।

# महाभाष्य-प्रदीप के टीकाकार

महाभाष्यप्रदीप के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण अनेक

१. रूपावतार ग्रीर धर्मकीर्ति को हेमचन्द्र ने लिङ्कानुशासन की स्वोपश-वृत्ति में (पृ० ७१) उद्धृत किया है—वाः वारि, रूपावतारे तु धर्मकीर्तिनास्य नपुंसकत्वमुक्तम् । २. तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना । ३- विस्तरेण भर्तृ हरिणा प्रदक्षित ऊहः । नवाह्निक निणयसागर संस्करण पृष्ठ २०।

वैयाकरणों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं। उनमें से निम्न टीकाकारों की टीकाएं उपलब्ध या जात हैं—

१. चिन्तामणि

२. शेष नागनाथ

३. मल्लय यज्जा

४. रामचन्द्र सरस्वती

ईश्वरानन्द सरस्वती

६. अन्नंभट्ट

७. नारायण

त. रामसेवक

नारायण शास्त्री

१०.. नागेशभट्ट

११. प्रवतंकोपाच्याय

१२. आदेश

१३. सवॅइवर सोमयाजी

१४. हरिराम

१५ अज्ञातकतृ क

इन टीकाकारों का वर्णन हम 'महाभाष्य प्रदीप के व्याख्याकार' नामक बारहवें अध्याय में करेंगे।

# ४. ज्येष्ठकलश(सं० १०=४--११३४ वि०)

ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी, ऐसी ऐतिहा-सिकों में प्रसिद्धि है। परन्तु गवनंमेण्ट संस्कृत कालेज काशी से प्रकाशित 'विकमाङ्कदेवचरित' के सम्पादक पं० मुरारीलाल शास्त्री नागर का मत है कि ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य पर कोई टीका नहीं रची। ' हमारा भी यही विचार है। बिल्हण का लेख इस प्रकार है—

# महाभाष्यव्यास्यामखिलजनवन्द्यां विद्यतः, सदा यस्यच्छात्रस्तिलकितमभूत् प्राङ्गणमपि।

यहां 'विद्यातः' वर्तमान काल का निर्देश और छात्रों से शोभित प्राङ्गण (= बरामदा ) का वर्णन होने से प्रतीत होता है कि ज्येष्ठ-कलश ने महाभाष्य की टीका नहीं रची, श्रपितु उक्त क्लोक में केवल उसके महाभाष्य के प्रवचन में अत्यन्त पटु होने का उल्लेख किया है, फिर भी ऐतिहासिकों को इस विषय पर अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है।

१. कृष्णमाचार्य कृत हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १६५ ।

२. विकमाङ्कदेवचरित की भूमिका पृष्ठ ११।

३. सर्ग १८, श्लोक ७६।

#### परिचय

वंश- ज्येष्ठकलश कौशिक गोत्र का ब्राह्मण था। इसके पिता का नाम राजकलश और पितामह का नाम मुक्तिकलश था। ये सब श्रोत्रिय और अग्निहोत्री थे। ज्येष्ठकलश की पत्नी का नाम नागदेवी था। ज्येष्ठकलश के बिल्हण इष्टराम और श्रानन्द नामक तीन पुत्र थे। ये सब विद्वान् और किंव थे। बिल्हण ने 'विक्रमाञ्कृदेवचरित' नामक महाकाव्य की रचना की है।

देश - ज्येष्ठकलश कश्मीर में 'प्रवरपुर' के पास 'कोनमुख' ग्राम का निवासी था। वह मूलतः मध्यदेशीय ब्राह्मण था।

#### काल

ज्येष्ठकलश का पुत्र बिल्हण कश्मीर छोड़ कर दक्षिण देश में चला गया। वह कल्याणी के चालुक्यवंशी पष्ठ विक्रमादित्य त्रिभुवन-मल्ल का सभा पण्डित था। उसने बिल्हण को 'विद्यापति' की उपाधि से विभूषित किया था। इस विक्रमादित्य का काल वि० सं० ११३३-११६४ तक माना जाता है। ख्रतः बिल्हण के पिता ज्येष्ठ-कलश का काल वि० सं० १०६५-११३४ तक रहा होगा।

बिल्हण ने 'विक्रमाञ्कदेवचरित' के ग्रठारहवें सर्ग में श्रपने वंश का विस्तार से परिचय दिया है।

## थ. मैत्रेय रचित ( सं० ११४४--११७४ वि०)

मैत्रेय रक्षित बौद्ध वैयाकरणों में विशिष्ट स्थान रखता है। सीरदेव ने परिभाषा-वृत्ति में मैत्रेय रक्षित को बहुश: उद्घृत किया है। उनमें कुछ उद्धरण ऐसे हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मैत्रेय रक्षित ने महाभाष्य की कोई टीका रची थी। सीरदेव के वे उद्धरण नीचे लिखे जाते हैं—

१—एनच्च 'ग्रातो लोप इटिच' ( अष्टा०६।४।६४ ) इत्यत्र 'टित ब्रात्मनेपदानां टेरे' ( ग्रष्टा०३।४।७६ ) इत्यत्र च भाष्यव्याख्यानं रक्षितेनोक्तम् । परि० पृष्ठ ७१।

२ एतच्च 'सर्वस्य द्वे' (ग्रष्टा० ८।१।१) इत्यत्र भाष्य-व्याख्यानं रक्षितेनोक्तम् । परि० पृष्ठ ५१। ३ —तत्रैतस्मिन् भाष्ये रक्षितेनोक्तम् । परि० पृष्ठ ७१। ४—ग्रत एव 'नाग्लोपिशास्वृदिताम्' ( ग्रब्टा० ७ । ४ । २ ) इत्यत्र रक्षितेनोक्तम्—हलचोरादेशो न स्थानिवदिति, यदि हि स्यात् केवलाग्लोपे प्रतिषेषस्यानथंक्यादिति भाष्यटीकायां निरू-पितम् । परि० पृष्ठ १५४ ।

इन उद्धरणों में 'भाष्यव्याख्यान' ग्रीर भाष्यटीका शब्दों का निर्देश महत्त्वपूर्ण है।

देश – मैत्रेय रक्षित सम्भवतः बंग देश का निवासी है। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के 'धातु-पाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता' नामक २१वें ब्रध्याय में मैत्रयरक्षित विरचित 'धातुप्रदीप' के प्रकरण में प्रकाश डाला है।

काल—मैत्रेय रक्षित का निश्चित समय ग्रज्ञात है। कँयट के काल-निदेश में हमने मैत्रेय रक्षित के 'घातुप्रदोप' का ग्रानुमानिक रचना-काल संवत् ११६५ वि० लिखा है (द्र०—पृष्ठ ३६६)। तदनुसार मैत्रेयरक्षित का काल सं० ११४५–११७५ वि० के ग्रासपास माना जा सकता है।

#### अन्य ग्रन्थ

मैत्रेय रक्षित ने न्यास की 'तन्त्रप्रदोप' नाम्नी महती टीका, धातुप्रदोप और दुर्घटवृत्ति लिखी थी। इनका वर्णन हम आगे तत्तत् प्रकरणों में करेंगे।'

# ६. पुरुषात्तमदेव (सं० १२०० वि०)

पुरुषोत्तमदेव ने महाभाष्य पर 'प्राणपणा' नाम की एक लघु-वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति की व्याख्या का टीकाकार मणिकण्ठ' इसका नाम 'प्राणपणित' लिखता है।

पुरुषोत्तमदेव बङ्गप्रान्तीय वैयाकरणों में प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है। अनेक ग्रन्थकार पुरुषोत्तमदेव के मत प्रमाणकोटि में

१. तन्त्रप्रदीप—'काशिका के व्यास्थाता' नामक १४वें प्रध्याय में न्यास के व्यास्थाता प्रकरण में । धातुप्रदीप—'धातुपाठ के प्रवक्ता और व्यास्थाता' नामक २१ वें अध्याय में । दुर्घटवृत्ति—'प्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' नामक १४वें प्रध्याय में ।

२. देखो-पृष्ठ ग्रागे ४०२, टि० १।

उपस्थित करते हैं। कई स्थानों में इसे केवल 'देव' नाम से स्मरण किया है।

#### परिचय

पुरुषोत्तमदेव ने अपने किसी ग्रन्थ में अपना कोई परिचय नहीं दिया। अतः उसका वृत्तान्त अज्ञात है।

देश-पुरुषोत्तमदेव ने श्रष्टाध्यायी की भाषावृत्ति में प्रत्याहार-परिगणन करते हुए लिखा है - अश्र हश् वश् भश् जश् पुनवंश्। इस वाक्य में 'पुनः' पद के प्रयोग से ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तमदेव बंगदेश निवासी था। क्योंकि बंगप्रान्त में 'ब' ग्रीर 'व' का उच्चारण समान ग्रर्थात् पवर्गीय 'व' होता है। ग्रत एव पुरुषोत्तमदेव ने उच्चारणजन्य पुनक्तत्वोष परिहारार्थ 'पुन': शब्द का प्रयोग किया है।

मत-देव ने महाभाष्य और अष्टाध्यायी की व्याख्याओं के मंगल क्लोक में 'बुद्ध' को नमस्कार किया है। भाषावृत्ति में अन्यत्र भी जिन, बौद्धदर्शन और महाबोधि के प्रति आदरभाव सूचित किया है। दन से स्पष्ट है कि पुरुषोत्तमदेव बौद्धमतानुयायी था।

#### काल

भाषावृत्ति के व्यास्याता सृष्टिघराचार्य ने लिखा है कि राजा लक्ष्मणसेन' की आजा से पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति बनाई थी। ४ राजा लक्ष्मणसेन का राज्यकाल अभी तक सांशयिक है। अनेक व्यक्ति

१. भाषाबृत्ति पृष्ठ १।

२. महाभाष्य०-नमो बुधाय बुद्धाय । माधावृत्ति-नमो बुद्धाय \*\*\*\*\*

३. जिनः पातु कः । ३ । ३ । १७३ ॥ न दोषप्रति वीद्धदर्शने ।२।२।६॥ महाबोधि गन्तासम ।३१३।११७॥ प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने ।१।४।३२॥

४. श्रीशचन्द्र चकवर्ती प्रभृति कुछ लोग लक्ष्मणसेन के युवराजस्व काल में भाषावृत्ति की रचना भानते हैं (द्र० - सं० व्या० का उद्भव और विकास, पृद्ध २८८) यह चिन्त्य है। क्योंकि सृष्टिघराचार्य ने लक्ष्मणसेन को राजा लिखा है, न कि युवराज । इस का कारण यह है कि वे लक्ष्मणसेन का राज्य काल ११६६ ई०( = सं०१२२६वि०) से मानते हैं। यह मान्यता भी अशुद्ध है।

वैदिकप्रयोगानियनो लक्ष्मणसेनस्य राज्ञ आजया प्रकृते कर्मणि प्रस-जन् । भाषायृल्यर्यविवृत्ति के ग्रारम्भ में ।

लक्ष्मणसेन के राज्यकाल का श्रारम्भ विकम संवत् ११७४ के लगभग मानते हैं। पुरुषोत्तमदेव का लगभग यही काल प्रमाणान्तरों से भी जात होता है। यथा—

१—शरणदेव ने शकाब्द १०६५ तदनुसार विक्रम संवत् १२३० में दुर्घटवृत्ति की रचना की ।' दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव और उसकी भाषावृत्ति स्रमेक स्थानों पर उद्धृत है। अतः पुरुषोत्तमदेव संवत् १२३० वि० से पूर्वभावी है, यह निश्चित है।

२—वन्द्यघटीय सर्वानन्द ने 'स्रमरटीकासर्वस्व' शकाब्द १०६१ तदनुसार विक्रम संवत् १२१६ में रचा ।' सर्वानन्द ने अनेक स्थानों पर पुरुषोत्तमदेव और उसके भाषावृत्ति, त्रिकाण्डशेष, हारावली और वर्णदेशना स्नादि स्रनेक ग्रन्थ उद्घृत किये हैं। अतः पुरुषोत्तमदेव ने स्रपने ग्रन्थ संवत् १२१६ से पूर्व अवश्य रच लिये थे, यह निवि-वाद है।

## महाभाष्य-लघुवृत्ति

पुरुषोत्तमदेव विरचित भाष्यवृत्ति का प्रथम परिचय पं० दिनेश-चन्द्र भट्टाचार्य ने दिया है। इसका नाम प्राणपणा था। पुरुषोत्तम-देवकृत भाष्यवृत्ति का व्याख्याता शंकर पण्डित लिखता है -

'ग्रथ भाष्यवृत्तिव्याचिस्यामुर्देवो विध्नविनाशाय सदाचार-परिप्राप्तमिष्टदेवतानितस्वरूपं मङ्गलमाचचार । तत्पद्यं यथा—

> नमो बुधाय बुद्धाय यथात्रिमुनिलक्षणम् । विधीयते प्राणपणा भाषायां लघुवृत्तिका ।। इति देव ।'

१. शाकमहीपतिवत्सरमाने एकनभोनवपञ्चिताने पृष्ठ १।

२. इदीनां चैकाशीतिवर्षाधिकसहस्र क्षयंन्तेन शकाब्दकालेन (१०८१)

३. देखो—इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलीं सेप्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २०१। पुरुषोत्तमदेव की भाष्यवृत्ति और उसके व्याख्याताओं का वर्णन हमने इसी लेख के आधार पर किया है। तथा बारेन्द्र रिसर्च म्यूजियम राजशाही, बंगाल (क्तमान में बंगलादेश) से मुद्रित पुरुषोत्तमदेव विरचित 'परिभाषावृत्ति' के अन्त में भी ये सब अंश अधिक विस्तार से छपे हैं।

शंकर-विरचित ब्याख्या के टीकाकार मणिकण्ठ ने देवकृत व्याख्या का नाम 'प्राणपणित' लिखा है।'

## अन्य व्यक्तिगा-ग्रन्थ

१ कुण्डली-व्याख्यान-श्रुतपाल ने 'कुण्डली' नामक कोई व्याकरण ग्रन्थ लिखा था। श्रुतपाल के व्याकरण-विषयक अनेक मत भाषावृत्ति, लिलतपरिभाषा, कातन्त्रवृत्तिटीका स्रीर जैन शाक-टायन की अमोघा वृत्ति में उपलब्ध होते हैं। शङ्कर 'कुण्डली' ग्रन्थ के विषय में जिखता है—

'फणिभाष्येऽत्र दुर्गत्वं कज्जटेन प्रकाशितम्। श्रुतपालस्य राद्धान्तः कृण्डल्यां कृण्डलायते ॥

शङ्कर पण्डित देवविरचित कुण्डली-ज्याख्यान के विषय में

'समाख्यातश्च पुरुषोत्तमदेवः परिसमाप्तसकलिकयाकलापः जिखता है-कुण्डली-व्यास्याने बद्धपरिकरः प्रतिजानीते—

कुण्डलीसप्तके येऽवा दुर्वोध्याः फणिभाषिताः। ते सर्वे प्रतिपाद्यन्ते साध्यवदेन भाषया। यदि दुष्त्रयोगज्ञाली स्यां फणिभक्ष्यो भवाम्यहम् ॥'

२ - कारक-कारिका - इस ग्रन्थ में कारक का विवेचन है। यह इस के नाम से ही व्यक्त है।

इनके ग्रतिरिक्त पुरुषोत्तमदेव ने व्याकरण पर अनेक ग्रन्थ रचे थे। उनमें से निम्न ग्रन्थ ज्ञात हैं -

३-भाषावृत्ति

४ -- दुर्घटवृत्ति

प्-परिभाषावृत्ति

६ नापक-समुच्चय ७—उणादिवृत्ति

८—कारकचक

<sup>·· ।</sup> इ० हि० क्वाटेली १. श्री देवव्याख्यातप्राणपणितभाष्यग्रन्यस्य पुष्ट ३०३ ॥

२. अत्र संस्करोतेः कैयटम् तपालयोमं तमेदात् । = । ३। १।।

३. कार्मस्ताच्छील्ये (म्रष्टा० ५ । ४ । १७२)इत्यत्र श्रुतपालेन ज्ञापितो ह्मयमर्थः । 'वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी' हस्तलेख नं० ६३०, पत्रा ३२ क । X. 3 1 8 1 8=7, 8=3 ४. कुलप्रकरण, ६८ ॥

इन ग्रन्थों का वर्णन यथाप्रकरण इस ग्रन्थ में श्रागे किया जायगा।

अन्य ग्रन्थ—उपर्युक्त व्याकरण-ग्रन्थों के अतिरिक्त त्रिकाण्ड-शेष = श्रमरकोष-परिशिष्ट, हारावली-कोष और वर्णदेशना आदि ग्रन्थ पुरुषोत्तमदेव ने रचे थे। त्रिकाण्डशेष और हारावली मुद्रित हो चुके हैं।

महाभाष्य-लघुवृत्ति के व्याख्याता

### १. शंकर

नवद्वीप निवासी किसी शंकर नामक पण्डित ने पुरुषोत्तमदेव की महाभाष्य लघुवृत्ति पर एक व्याख्या लिखी है। उसका कुछ अंश उपलब्ध हुआ है।

### शंकरकृत व्याख्या का टीकाकार - मिणकएठ

शंकरकृत लघुवृन्ति-व्याख्या पर पण्डित मणिकण्ठ ने एक विस्तृत टीका लिखी है। इस टीका का भी कुछ ग्रंश उपलब्ध हुआ है। इस टीका में 'कारक-विवेक' नामक ग्रन्थ की एक कारिका' और भाग्यांचायं का भाव का लक्षण उद्घृत है। कारक-विवेक के नाम से उद्घृत वचन वाक्यपदीय ग्रीर पुरुषोत्तमदेव-विरचित कारक-कारिका' के पाठ से मिलता है। भाग्यांचायं का नाम श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं होता।

#### २. भाष्यव्याख्याप्रपञ्चकार

### पुरुषोत्तमदेवविरचित भाष्यव्याख्या पर किसी अज्ञातनामा

- १. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली सेप्टेम्बर १९४३।
- २. वही इं० हि० क्वा०।
- ३. सम्बन्धिभेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते सोऽषीं जातिशब्दे पृथक्-पृथक् । इत्यादि कारकविवेके लिखनात्\*\*\*। ६० हि० क्वार्टर्ली पृष्ठ २०४।
- ४. तस्मात् 'भवतोऽस्मादभिघानप्रत्ययादिति भावः' इति भाग्यांचार्यतक्षणं बारणम् । इ'० हि० क्वार्टर्ली पृष्ठ २०४ ।
- ४. वाक्यपदीय काण्ड ३, कियासमुद्देश । ६. जातिरित्युज्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः । इं० हि० क्वार्टर्ली पृष्ठ २०४।

विद्वान् ने एक व्याख्या लिखी है। उसका नाम है—'भाष्यव्याख्या-प्रपञ्च'। इस का केवल प्रथमाध्याय का प्रथमपाद उपलब्ध हुम्रा है। उसके अन्त में निम्न लेख है—

'इति फणीन्द्रप्रणीतमहाभाष्याथंदुक्तृतात्पर्यव्याख्यानप्रवृत्तश्री-नद्देवप्रणीतव्याख्याप्रपञ्चे ग्रह्टाध्यायीगताथंदीघकः प्रथमः पादः सभाष्तः । श्रीशिवरुद्रशर्मणः स्वाक्षरञ्च शकाब्द १७२ ॥

शाके पक्षनभोद्रिचन्द्रगणिते वारे शनावादियने, भाष्यग्रन्थनितान्तदुर्गविपिनप्रोद्दामदन्तावलः । ग्रन्थोऽयं पुरुषोत्तमेन रचितो व्यालोकि यत्नान्मया, नत्वा श्रीपरदेवताङ्ग्रिकमलं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ॥'

दलोक में ग्रन्थलेखन काल शकाब्द १७०२ लिखा है। अन्द्रों में 'शकाब्द १७२' पाठ है। प्रतीत होता है कि लेखकप्रमाद से ७ संख्या से ग्रागे श्रून्य का लिखना रह गया है। पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के अन्त में (पृष्ठ १५६, वारेन्द्र रि० म्यू० राजशाही) १७०२ शुढ पाठ ही छपा है। तदनुसार यह हस्तलेख वि० संवत् १५३७ का है। इस ग्रन्थ में निम्न उद्धरण' ब्रष्टब्य हैं—

ंकृतमङ्गलाः स्राशुच्याद् विमुच्यन्ते इत्यत्र कृतमङ्गलाः कृतगोसू-हिरण्यशान्त्युदकस्पर्शा इति हरिशर्मा । पत्रा ३ क ।

'पदशेषकारस्तु शब्दाध्याहारं शेषमिति वदित ।' पत्रा ३ ख ।
'ग्रोंकारञ्चायशब्दश्च इति ब्याडिलिखनात् ।' पत्रा ५ ख ।
'ग्रत एव ब्याडिः –ज्ञानं द्विविधं सम्यगसम्यक् च ।' पत्रा ७ क ।
'तथा चाभिहितसूत्रे उक्तम् (इन्दुमित्रेण) –

एक एकक इत्याहुद्वीवित्यन्ये त्रयोऽपरे। चतुष्कः पञ्चकश्चेव चतुष्के सूत्रमुच्यते। पत्रा ३१ ख।

'यत्पुनरिन्दुनित्रेणोक्तम् न तिङ्न्तान्येकशेषं प्रयोजयन्ति । तत्पूर्वपक्षमात्रं अत एव प्राचीनवृत्तिटीकायां कञ्जटमतानुसारिणा हरिमिश्रेणापि भाष्यवचनमन्द्य । पत्रा ३६ क ।

'समानमेव हि संकेतितवदिति मीमांसा । तेन समासस्य ज्ञाक्तः

१. 'भाष्यव्यास्याप्रपञ्च' के सब उद्धरण इ० हि० क्वार्टर्ली सेप्टेम्बर १६४३ पृष्ठ, २०७ से उद्घृत किये हैं।

कल्प्यते, तन्मते तु लक्षणादिरिति हरिशर्मलिखनात् वैयाकरणस्तन्मत-मेवाद्रियते ।' पत्रा ७१ ख ।

इन उद्धरणों में उद्धृत हरिश्चर्मा सर्वथा सज्ञात है। हरिमिश्र निश्चय 'पदमञ्जरीकार' हरदत्त मिश्र है। क्योंकि वही कैयट का सनुगामी और प्राचीनवृत्ति (=काशिका) का टीकाकार है। पदशेषकार काशिका और 'माधवीया धातुवृत्ति' में उद्धृत है। इन्दुमित्र काशिका का व्याख्याता है। इसका वर्णन 'सष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में होगा। व्याडि के दोनों वचन उसके किस अन्य में उद्धृत किये गये हैं, यह सज्ञात है। सम्भव है कि 'सोंकारश्च' इत्यादि श्लोक उसके कोष प्रन्थ से उद्धृत किया गया हो, और 'ज्ञानं द्विवधं' इत्यादि उसके सांख्यग्रन्थ से लिया गया हो।

# ७. धनेश्वर (सं० १२४० १३०० वि०)

पण्डित धनेश्वर ने महाभाष्य की चिन्तामणि नाम्नी टीका लिखी है। इसका 'धनेश' भी नामान्तर है। यह वैया करण बोपदेव का गुरु है। धनेश्वर विरचित प्रक्रियारत्नमणि नामक ग्रन्थ अडियार के पुस्तकालय में विद्यमान है। डा० बेल्वेत्कर ने इसका नाम 'प्रक्रिया-मणि' लिखा है।

धनेश्वरिवरिचत महाभाष्यटीका का उल्लेख श्री पं० गुरुपद हालदार ने अपने 'ब्याकरण दर्शनेर' इतिहास पृष्ठ ४५७ पर किया है।

वोपदेव का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ग्रत: धनेश्वर का काल भी तेरहवीं शती का मध्य होगा।

# च्. श्रेष नारायण (सं० १५००-१५५० वि०)

शेषवंशावतंस नारायण ने महाभाष्य की 'सूक्तिरत्नाकर' नाम्नी एक प्रीढ़ व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या के हस्तलेख अनेक पुस्तका-लयों में विद्यमान हैं। बड़ोदा के 'राजकीय शोध हस्तलेख पुस्तकालय' में इस व्याख्या का एक हस्तलेख फिरिदाप भट्ट कृत महाभाष्य-टीका

१. ७।२।४ ६।। २. गम्लृ धातु पृष्ठ १६२ । मुद्रित पाठ 'पुरुषकार-दर्शन , पाठान्तर-परिशेषकार है, वह ग्रशुद्ध है । यहां 'पदशेषकारदर्शन ' पाठ चाहिये ।

३. सिस्टम ग्राफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ १००, पं० ३।

के नाम से विद्यमान है। इस हस्तलेख को हमने वि० सं० २०१७ के भाद्रमास में देखा था।

#### परिचय

बंश- शेष नारायण ने श्रीतसर्वस्व के अन्त में अपना परिचय इस प्रकार दिया है —

इति श्रीमद्वीघायनमार्गप्रवर्तकाचार्यश्रीशेषस्रनन्तदीक्षितसुतश्री-शेषवामुदेवदीक्षिततन् द्भवमहामीमांसकदीक्षितशेषनारायणनिणीते श्रौत सर्वस्वेऽव्यङ्गादिविचारो नाम द्वितीयः ।

इससे विदित होता है कि शेष नारायण के पिता का नाम वासुदेव दीक्षित और पितामह का नाम अनन्त दीक्षित था।

ग्राफ्रेक्ट की मूल — ग्राफ्रेक्ट ने अपने बृहत् सूचीपत्र में शेष नारा-यण के पिता का नाम 'कृष्णसूरि' लिखा है, वह ठीक नहीं । कृष्णसूरि तो शेष नारायण का पुत्र है। सूक्तिरत्नाकर में अनेक स्थानों पर निम्न इलोक मिलते हैं --

'श्रीमित्किरिन्दापराजराजः श्रीकेवनारायणपण्डितेन ।
फणीन्द्रभाष्यस्य मुबोधटीकामकारयद् विद्वजनोपकृत्यं ॥
भाट्टे भट्ट इव प्रभाकर इव प्राभाकरे योऽभवत्,
कृष्णः सूरिरतोऽभवद् बुधवरो नारायणस्तत्कृतौ ।
नानाज्ञास्त्रविचारसारचतुरे सत्तर्कपूणं महा—
भाष्यस्याखिलभावगुढविवृतौ श्रीसूक्तिरत्नाकरे ॥'

सम्भव है कि आफ्रेक्ट ने द्वितीय क्लोक के द्वितीय चरण का किसी हस्तलेख में 'कृष्णसूरितोऽभवद्' अशुद्ध पाठ देखकर क्षेष नारायण को कृष्णसूरि का पुत्र लिखा होगा।

कृष्णमाचार्यं की भूल-पं० कृष्णमाचार्यं ने 'हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' पृष्ठ ६५४ में 'सूक्तिरत्नाकर' के कर्ता शेष नारायण को शेषकृष्ण का पुत्र और वीरेश्वर का भाई लिखा है, वह भी अशुद्ध है।

१. देखो इण्डिया आफिस लन्दन का सूचीपत्र भाग १, पृष्ठ ७०, प्रन्थाञ्च

श्राफेक्ट ने शेषनारायण के एक शिष्य का नाम शेष रामचन्द्र लिखा है। यह शेषकुलोत्पन्न नागोजि पण्डित का पुत्र है। इसने 'सिद्धान्तकी मुदी' के स्वर-प्रकरण की ब्याख्या लिखी थी।'

वंशवृक्ष — शेषवंश पाणिनीय व्याकरण-निकास में एक विशेष स्थान रखता है। इस वंश के अनेक व्यक्तियों ने व्याकरण-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका वर्णन इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर होगा। अतः हम इस वंश का पूर्ण परिचायक वंशवृक्ष नीचे देते हैं, जिससे अनेक स्थानों पर कालनिर्देश करने में सुगमता होगी—



१. इति शेषकुलोत्पन्नेन नागोजीपण्डितानां पुत्रेण रामचन्द्रपण्डितिवर-चिता स्वरप्रक्रिया समाध्ता। सं० १८४८ वि०। जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के

पुस्तकालय का सूचीपत्र, पृष्ठ २६३ पर उद्धृत ।
२. रामचन्द्राचार्यकृत 'कालनिर्णयदीपिका' के धन्त में— 'इति श्रीमत्परम-हंसपरित्राजकाचार्यगोपालगुरूपूज्यपादरामचन्द्राचार्यकृतकालदीपिका समाप्ता' पाठ उपलब्ध होता है। इस से ज्ञात होता है कि गोपालाचार्य संन्यासी हो गया था।

विक्रय-इस पेज की दोष ३, ४, ५, ६ टिप्पणियां अगले पेज पर देखें।

इस वंश से सम्बन्ध रखनेवाली गुरुशिष्य-परम्परा का एक चित्र निम्न प्रकार है



### (पिछले पेज की शेष टिप्पणियां)

३. 'मनोरमाकुचमर्दन' ग्रोर 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' में इसका न मि वीरेश्वर लिखा है। चक्रपाणिदत्त ने 'प्रीडमनोरमाखण्डन' में 'बटेश्वर' नाम लिखा है। इसका एक इस्तलेख इण्डिया प्राफिस लन्दन के पुस्तकालय में विद्यमान है, उस में 'बीरेश्वर' पाठ ही है। सूची० भाग २, पृष्ठ १६२ ग्रन्थाङ्क ७२८। सम्भव है 'बटेश्वर' वीरेश्वर का लिपिकर-प्रमाद-जन्य पाठ हो।

४. नागनाथ को नागोजी भी कहते हैं।

५. बिठ्ठल ने अपने समसामयिक 'जगन्नाथाश्रम' का नाम लिखा है। उसका क्षित्र्य 'नृसिहाश्रम' और उसका 'नारायणाश्रम' था। नृसिहाश्रम ने 'तत्त्वविवेक' की पूर्ति सं० १६०४ वि० में की थी, और इस पर स्वयं 'तत्त्वार्थ-विवेकदीपन' टीका भी लिखी है। ये नर्मदा तीरवासी थे। अप्यय्य दीक्षित ने न्यायरक्षामणि, परिमल आदि ग्रन्थ नृसिहाश्रम की प्रेरणा से लिखे थे। नारा-यणाश्रम ने नृसिहाश्रम के ग्रन्थों पर व्याख्याएं लिखी है। हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२४, ६२७।

६. ब्राफ्र क्ट ने क्रष्णसूरि को शेष नारायण का पिता लिखा है, वह प्रशुद्ध है। यह हम पूर्व (पृष्ठ ४०६) लिख चुके हैं।

१. देखो-पूर्व पृष्ठ ४०७ की टिप्पणी २।

'इण्डिया आफिस लन्दन' के पुस्तकालय में शेष अनन्त कृत 'पदार्थ-चिन्द्रका' का संवत् १६५६ का एक हस्तलेख है। देखो-अन्याङ्क २०६६। उसमें शेष अनन्त अपने गुरु का नाम शेष शाङ्गंधर लिखता है। शेष नारायण का एक शिष्य नागोजी पुत्र शेष रामचन्द्र है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।' हमारा विचार है कि 'पदार्थ-चिन्द्रका' का कर्ता अनन्त लक्ष्मीधर का पुत्र अनन्त है। शेष नागोजी सम्भवतः नागनाथ है। उसका पुत्र रामचन्द्र है। रामचन्द्र का गुरु प्रसिद्ध महाभाष्य टीका-कार शेष नारायण है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। 'नागरी प्रचारिणी सभा काशी' के हस्तलेखसंग्रह में शेष गोबिन्द कृत 'अग्निस्टोमप्रयोग' का एक पूर्ण हस्तलेख है। उसके ६६ वें पत्रे पर काल (संभवतः लिप्दि-काल) सं० १८१० वि० लिखा है।

इस प्रकार शेष-वंश के ज्ञात दो व्यक्ति अन्तन्त-गुरु 'शेष शार्ङ्क्ष्यर' और अग्निष्टोमप्रयोगकृत् 'शेष गोविन्द' का सम्बन्ध इस वंशावली में जोड़ना शेष रह जाता है।

उक्त वंशचित्र विद्वलकृत 'प्रिक्रियाकीमुदी-प्रसाद' तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर बनाया है। प्रिक्रियाकीमुदी के सम्पादक ने विद्वलाचार्य और अनन्त को रामेश्वर के नीचे, और गोपालगुरु तथा रामचन्द्र को नागनाथ के नीचे निम्न प्रकार जोड़ा है—



यह सम्बन्ध ठीक नहीं है। क्योंकि विद्वल-लिखित गोपालगुरु पूर्वेलिखित गोपालाचार्य है। संन्यास लेने पर वह गोपालगुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। 'प्रक्रियाप्रसाद के अन्त के छठे रलोक से ज्ञात होता है कि नृसिह (प्रथम) के कई पुत्र थे, न्यून से न्यून तीन अवश्य थे। क्योंकि 'गोपालाचार्यमुख्याः प्रथितगुण-

१. देलो-पृष्ठ ४०७, टि० १। २. देलो-पृष्ठ ४०७, टि० २।

गणास्तस्य पुत्रा अभूवन्' श्लोकांश में बहुवचन से निर्देश किया है। ज्येष्ठ का नाम गोपालाचार्य और कनिष्ठ का नाम कृष्णाचार्य था, यह स्पष्ट है। परन्तु मध्यम पुत्र के नाम का उल्लेख नहीं। बिट्टल ने बिट्टलाचार्य गुरु के पुत्र अनन्त को नमस्कार किया है'। इससे प्रतीत होता है कि गोपालाचार्य और कृष्णाचार्य का मध्यम सहोदर बिट्टल था।

#### काल

क्षेपवंश की वंशावली हमने ऊपर दी है। उसके अनुसार शेष नारायण शेष कृष्ण के पुत्र वीरेश्वर का समकालिक वा उससे कुछ पूर्ववर्ती है। वोरेश्वर-शिष्य विट्ठलकृत 'प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद' का संवत् १५३६ वि० का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के पुस्त-कालय में विद्यमान है। अतः निश्चय ही बिट्ठल ने 'प्रक्रियाकौमुदी' की टीका सं० १५३६ वि० से पूर्व रची होगी। इसलिये वीरेश्वर का जन्म संवत् १५१० वि० के अनन्तर नहीं हो सकता। लगभग यही काल शेष नारायण का भी समभना चाहिये।

पूर्वोद्घृत क्लोकों में स्मृत 'फिरिन्दापराज' कौन है, यह अज्ञात है। यदि फिरिन्दापराज का निक्चय हो जावे, तो शेषनारायण का निक्चित काल जात हो सकता है।

'सूक्तिरत्नाकर' का सब से प्राचीन सं०१६७५ वि० का हस्तलेख इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में है। देखो—सूचीपत्र भाग १, खण्ड २, ग्रन्थाच्क्र ५६०। बड़ोदा के हस्तलेख-संग्रह में फिरदाप भट्ट के नाम से जो हस्तलेख विद्यमान है, वह अनुमानतः विकम की १६वीं शती का प्रतीत होता है।

# विष्णुमित्र (सं० १६०० वि० )

'विष्णुसित्र' नाम के किसी वैयाकरण ने महाभाष्य पर 'क्षीरोदर' नामक टिप्पण लिखा था। इस ग्रन्थ का उल्लेख शिवरामेन्द्र सरस्वती

१. श्रीविद्वलाचार्यगुरोस्तनूजं सौजन्यभाजजितवादिराजम् । अनन्तसंज्ञं पदवाक्यविज्ञं प्रमाणविज्ञं तमहं नमामि ॥ अन्त का ११ वां क्लोकः।

२. देखो-मूचीपत्र भाग २, पृष्ठ १६७, ग्रन्थान्द्र ६१६।

विरचित महाभाष्यटीका' और भट्टोजिदीक्षितकृत शब्दकीस्तुभ' में मिलता है। इन दो ग्रन्थों से अन्यत्र विष्णुमित्र अथवा क्षीरोदर का उल्लेख हमें नहीं मिला। अतः क्षीरोदर का निश्चित काल अज्ञात है।

भट्टोजिदीक्षित का काल अधिक से अधिक सं० १५७०-१६५० वि० तक है, यह हम आगे सप्रमाण दर्शावेंगे। अतः विष्णुमित्र के काल के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि वह सं० १६०० वि० के समीप रहा होगा।

एक विष्णुमित्र 'ऋक्प्रातिशाख्य' का वृत्तिकार है। इसकी आद्य दो वर्गों की वृत्ति छप चुकी है। उस के पिता का नाम देविमत्र है। यह उब्बट से प्राचीन है। यदि यही विष्णुमित्र महाभाष्यटिप्पण का रचियता हो, तो यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन होगा।

# १०. नीलकएठ वाजपेयी ( सं० १६००-१६७५ वि० )

नीलकण्ठ वाजपेयी ने महाभाष्य की 'भाष्यतस्विवेक' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख 'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' के सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ A. पृष्ठ १६१२, ग्रन्थाङ्क १२८८ पर निर्दिष्ट है। इस हस्तलेख के अन्त में टीकाकार का नाम 'नीलकण्ठ यज्वा' लिखा है। यह सूचना श्री सीताराम दांतरे (रीवां) ने १०-३-६३ ई० के पत्र में दी है।

### परिचय

वंश-नीलकण्ठ वाजपेयी ने सिद्धान्तकौमुदी की 'सुखबोधनो' व्याख्या के श्रारम्भ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-

पदवाक्यप्रमाणानां पारगं विबुधोत्तमम् । रामचन्द्रमहेन्द्राख्यं पितामहमहं भने ।। प्रात्रेयाव्धिकलानिधिः कविबुधालंकारचूडामणिः। तातः श्रीवरदेश्वरो मखिवरो योऽयष्ट देवान् मखैः ।।

तदिदं सर्व क्षीरोदरास्ये वैलिङ्गतार्किकविष्णुभित्रविरिचिते महाभाष्य-टिप्पणे स्पष्टम् । काशी सरस्वती भवन का हस्तलेख, पत्रा १ ।

२. हमवरट्सूत्रे झीरोद[र]कारोऽप्याह । शब्दकौस्तुभ १।१। ८, पृष्ठ १४४।

श्रध्येष्टाप्पयदीक्षितायंतनयात् तन्त्राणि काश्यां पुनः । धड्वर्गाणि यो त्यजेष्टशिवतां प्राप नस्सोऽवतात् ॥ श्रीवाजपेयिना नीलकण्ठेन विदुषां मुदे । सिद्धान्तकौमुदीव्यास्या क्रियते सुखबोधिनी ॥ श्रस्मद्गुरुकृतां व्यास्यां बह्वर्यां तत्त्वबोधिनीम् । विभाव्य तत्रानुक्तं च व्यास्यास्येऽहं यथामति ॥

इन क्लोकों से विदित होता है कि नीलकण्ठ रामचन्द्र का पौत्र ग्रीर वरदेश्वर का पुत्र था। वरदेश्वर ने अप्पयदीक्षित के पुत्र से विद्याध्ययन किया था। नीजकण्ठ ने तत्त्वबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र सरस्वती से विद्या पढ़ी थी।

#### काल

काशी में किवदन्ती प्रसिद्ध है कि 'भट्टोजिदीक्षित ने स्वविरिचित सिद्धान्तकीमुदी पर व्याख्या लिखने के लिये जानेन्द्र सरस्वती से अनेक वार प्रार्थना की। उनके अनुमत न होने पर जानेन्द्रसरस्वती को भिक्षामिष से अपने गृह पर बुलाकर ताड़ना की। अन्त में जानेन्द्र सरस्वनी ने टीका लिखना स्वीकार किया'।' इस किवदन्ती से विदित होता है कि भट्टोजिदीक्षित और जानेन्द्र सरस्वती लगभग समकालिक थे। पण्डित जगन्नाथ के पिता पेरंभट्ट ने इसी जानेन्द्र भिक्षु से वेदान्तशास्त्र पढ़ा था। इससे भी पूर्वलिखित काल की पुष्टि होती है। अतः नीलकण्ठ का काल विक्रम संवत् १६००-१६७४ वि० के मध्य होना चाहिये।

#### अन्य व्याकरण ग्रन्थ

नीलकण्ठ ने व्याकरण-विषयक निम्न ग्रन्थ लिसे हैं—
१ - पाणिनीयदीपिका २ --परिभाषावृत्ति
३ -- सिद्धान्तकीमुदी की सुखबोधिनी टीका
४ -- तत्त्वबोधिनीव्याख्यान गूढार्थदीपिका।
इनका वर्णन ग्रगले ग्रध्यायों में यथाप्रकरण किया जाएगा।
११. शेष विष्णु (सं १६००-१६५० वि०)

शेष विष्णु विरचित 'महाभाष्यप्रकाशिका' का एक हस्तलेख

यह किंबदन्ती हम ने काशी के कई प्रामाणिक पण्डित महानुभावों ने मुनी है। यहां पर इसका उल्लेख केवल समकालिकत्व दशनि के लिये किया है।

हमने बीकानेर के 'अनूप संस्कृत पुस्तकालय' में देखा है। उसका ग्रन्थाङ्क ५७७४ है। यह हस्तलेख महाभाष्य के प्रारम्भिक दो आह्निकों का है। उसके प्रथमाह्निक के श्रन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

इति श्रीमन्महादेवसूरिसुतशेषविष्णुविरचितायां महाभाष्यप्रका-शिकायां प्रथमाष्यायस्य प्रथमाह्मिकम् ।

वंश-कोष विष्णु का सम्बन्ध वैयाकरणप्रसिद्ध शेष-कुल से है। इसके पिता का नाम महादेवसूरि, पितामह का नाम ऋष्णसूरि, और प्रपितामह का नाम शेष नारायण था। देखो-शेष वंश-वृक्ष पृष्ठ ४०७।

इस वंशपरम्परा से ज्ञात होता है कि शेषविष्णु का काल लग-भग सं० १६००-१६५० वि० के मध्य रहा होगा।

१२. तिरुमल यज्वा (सं० १४५० वि० के लगभग)

तिरुमल यज्वा ने महाभाष्य की 'स्रनुपदा' नाम्नी व्याख्या लिखी है।

### परिचय

वंश-तिरुमल के पिता का नाम मल्लय यज्वा था। तिरुमल यज्वा अपने 'दर्शपौर्णमास-भाष्य' के अन्त में लिखता है—

'इति श्रीमद्राघवसोमयाजिकुलायतंसचतुर्दशविद्यावर्लेभमत्ल-यसूनुना तिरुमलसर्वतोमुखयाजिना महाभाष्यस्यानुपदटीकाकृता रचितं दर्शपौर्णमासमन्त्रभाष्यं सम्पूर्णम् ।''

तिरुमल के पिता मल्लय यज्वा ने कैयटिवरिचत 'महाभाष्य-प्रदीप' पर टिप्पणी लिखी है। उनका उल्लेख अगले अध्याय में किया जायगा। तिरुमल का काल अज्ञात है। हमारा विचार है कि यह तिरुमल यज्वा अज्ञमभट्ट का पिता है। दोनों के साथ 'राघवसोम-याजिवंशावतंस' विशेषण समानरूप से निर्दिष्ट है। अतः इसका काल सं० १५५० वि० के लगभग होगा।

१. देखो---'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' का सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ C, पृष्ठ २३६२, ग्रन्थाङ्क १६६४।

२. देखो--- 'महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकार' नामक १२ वें प्रध्याय में अजन्भटुकृत 'प्रदीपोद्योतन' का ग्रन्थ पाठ।

### १३. शिवरामेन्द्र सरस्वती ( सं० १६००-१६७५ वि० )

शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत 'महाभाष्यरत्नाकर' नाम्नी टोका का एक हस्तलेख काशी के 'सरस्वती भवन पुस्तकालय' में विद्यमान है। हमने इस टीका को भले प्रकार देखा है। यह व्याख्या अत्यन्त सरल और छात्रों के लिये विशेष उपयोगी है।

ग्रन्थकार ने ग्रपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। ग्राफ कट ने ग्रपने बृहत्सूचीपत्र में शिवरामेन्द्रकृत सिद्धान्तको मुदी की रत्नाकरटीका का उल्लेख किया है। ग्रतः शिवरामेन्द्र सरस्वती का काल संवत् १६००से १६७५वि०मानना उचित होगा। जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में शिवरामेन्द्र यति विरचित 'णेरणाविति पाणिनीयसूत्रस्य व्याख्यानम्' नाम का एक ग्रन्थ है। देखो— सूचीपत्र पृष्ठ ४१। सूची-पत्र के सम्पादक स्टाईन ने इस पर नोट लिखा है - 'सम्पूणम्। विरचनकालः सं० १७०१ (?)'। यदि यह शिवरामेन्द्र वामनेन्द्रशिष्य-ज्ञानेन्द्र का शिष्य हो, तो इसका काल संवत् १६०० से १६७५ वि० तक होगा, ग्रीर स्टाईन का नोट चिन्त्य होगा। ग्रथवा यह विरचन-काल न होकर किसी प्रति का लेखनकाल होगा। स्टाईन ने उसे ग्रन्थ का विरचनकाल समक लिया होगा।

### १४. गोपालकृष्ण शास्त्री (सं० १६५०--१७०० वि०)

अडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ पृष्ठ ७४ पर गोपालकृष्ण शास्त्री विरचित 'शाब्दिकचिन्तामणि' नामक महाभाष्यटीका
का उल्लेख है। इसका एक हस्लेख 'मदास राजकीय पुस्तकालय' में
भी है (देखो—सूचीपत्र भाग १, खण्ड १ A, पृष्ठ २३१, प्रन्याङ्क
१४३)। सूचीपत्र में निर्दिष्ट हस्तलेख के आदान्त पाठ से प्रतीत
होता है कि यह भट्टोजि दीक्षित विरचित शब्दकौस्तुभ के सदृश
यष्टाध्यायी की स्वतन्त्र व्याख्या है। हमें इसके महाभाष्य की
व्याख्या होने में सन्देह है।

गोपालशास्त्री के पिता का नाम वैद्यनाथ, और गुरु का नाम रामभद्र अध्वरी था। रामभद्र का काल विकम की १७ वीं शताब्दी

१. इति श्री वत्सकुलितिकवैद्यनाथसुमितिसूनोः वैयाकरणाचार्यसार्वभौम-श्रीरामभद्राध्विरगुरुचरणस्त्राधितकुशलस्य गोपालकृष्णशास्त्रिणः कृतौ शाब्दिक-चिन्तामणौ प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादेऽस्टममाह्निकम् ।

का उत्तरार्ध है, यह हम आगे 'उणादिसूत्रों के वृत्तिकार' नामक २४ वें अध्याय में लिखेंगे।

### १५. प्रयागचेक्कराद्रि

प्रयागने क्टूटाद्रि नाम के पण्डित ने महाभाष्य पर 'विद्वन्मुखमूषण' नाम्नी टिप्पणी लिखी है। इसका एक हस्तलेख 'मद्रास राजकीय पुस्तकालय' के सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ С, पृष्ठ २३४७, सन्थाक्ट्र १६४१ पर निर्दिष्ट है। इसका दूसरा हस्तलेख खडियार के पुस्तकालय में है। उसके सूचीपत्र खण्ड २ पृष्ठ ७४ पर इस प्रन्थ का नाम 'विद्वन्मुखमण्डन' लिखा है। भूषण और मण्डन पर्यायवाची हैं।

ग्रन्थकार का देश-काल आदि अज्ञात है।

## १६. कुमारतातय ( १७वीं शती वि० )

कुमारतातय ने महाभाष्य की कोई टीका लिखी थी, ऐसा उसके 'पारिजात नाटक' से ध्वनित होता है। यह कुमारतातय वेङ्कटार्य का पुत्र, और कांची का रहनेवाला था। ग्रन्थकार 'पारि-जात नाटक' के झारम्भ में अपना परिचय देते हुए लिखता है—

### व्याख्याता फणिराट्कणादकपिलश्रीभाष्यकारादि-ग्रन्थानां पुनरीद्शां च करणे ख्यातः कृतीनामसौ ।

फणिराट् शब्द से पतञ्जलि का ही ग्रहण होता है। अतः प्रतीत होता है कि कुमारतातय ने महाभाष्य की व्याख्या अवश्य लिखी थी। इसका अन्यत्र उल्लेख हमारी दृष्टि में नहीं श्राया। कुमार-नातय का काल कुछ विद्वान् विकम की १७वीं शती मानते हैं।

# १७-सन्यविय तीर्थ स्वामी ( सं० १७६४-१=०१ वि०)

उत्तरमठाधीश सत्यप्रिय तीर्थं ने महाभाष्य पर एक विवरण लिखा है। इसका लेखनकाल सं० १७६४-१८०१ है। इसका हस्तलंख विद्यमान है। यह सूचना हमारे अभिन्न-हृदय सुहृद् बन्धु श्री पद्मनाभग्राव (आत्मकूर-श्रांघ्र) ने १०।११।६३ ई० के पत्र में दी है।

१. मद्रास रा० ह० पु० सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ C, यन्थाङ्क १६७२, वृष्ठ २३७६।

### १८. राजन्सिंह

श्राचार्य राजन्सिंह कृत 'शब्दबृहती' नाम्नी महाभाष्य-व्याख्या का एक हस्तलेख 'मैसूर के राजकीय पुस्तकालय' में विद्यमान है। देखो—सूचीपत्र पृष्ठ ३२२।

इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते।

### १६. नारायण

नारायणविरचित 'महाभाष्यविवरण' का एक हस्तलेख 'नयपाल दरबार के पुस्तकालय' में मुरक्षित है। देखो—सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ २११।

किसी नारायण ने महाभाष्यप्रदीप पर एक विवरण लिखा है। इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। हमारा विचार है कि यह हस्तलेख 'महाभाष्य-प्रदीप-विवरण' का ही है।

### २०. सर्वेश्वर दीचित

सर्वेदवर दीक्षित विरचित 'महाभाष्यस्फूर्ति' नाम्नी व्याख्या का एक हस्तलेख 'मैसूर राजकीय पुस्तकालय' के सूचीपत्र पृष्ठ ३१६ ग्रन्थाङ्क ४३४ पर निर्दिष्ट है। ग्रिडियार के पुस्तकालय के सूचीपत्र में इसका नाम 'महाभाष्य-प्रदीपस्फूर्ति' लिखा है। ग्रतः यह महाभाष्य की व्याख्या है ग्रथवा प्रदीप की, यह सन्दिग्ध है।

'मैसूर राजकीय पुस्तकालय' का हस्तलेख सप्तम और अप्टम अध्याय का है। अतः यह ग्रन्थ पूर्ण रचा गया था, यह निर्विवाद है। इसका रचनाकाल अज्ञात है।

## २१. सदाशिव ( सं० १७२३ वि० )

सदाशिव नामक विद्वान् ने 'महाभाष्य-गूढार्थ-दीपिनी' नाम्नी एक व्यास्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख 'भण्डारकर प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान पूना' के संग्रह में विद्यमान है। देखो—व्याकरणविषयक सूचीपत्र नं० ५६, १०४। А १८८३ – ५४।

परिचय—इसके पिता का नाम नीलकण्ठ और गुरु का नाम कमलाकर दीक्षित है । कमलाकर दीक्षित के गुरु का नाम दत्तात्रेय है। काल—उक्त हस्तलेख के अन्त में निम्न श्लोक मिलता है— अङ्काब्दी तिथियुक् शाके प्रवङ्गों कार्तिके सिते। चतुर्दशमिते दस्रे निखितं भाष्यटिप्पणम्।। तदनुसार इसका काल शक १५८६ — वि० सं० १७२३ है।

## २२. राघवेन्द्राचार्य गजेन्द्रगढकर

यह ब्राचार्य सातारा (महाराष्ट्र) नगर के रहनेवाले थे। इन्होंने महाभाष्य की व्याख्या लिखी थी। इनका 'श्रिपथगा' एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है।'

२३. छतारी नरसिंहाचार्य

इनका निवास-स्थान गोदावरी-तीरस्थ धर्मपुरी था। ये आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्त हुए थे। इन्होंने 'शाब्दिक-कण्ठमणि'नामक महाभाष्य की टीका लिखी थी। इनका काल १६वीं शती वि० का उत्तरार्ध था।'

# २४. अज्ञातकत् क

'मद्रास राजकीय हस्तनेख पुस्तकालय' के सूचीपत्र भाग ५ खण्ड १ С. पृष्ठ ६४१६, ग्रन्थाङ्क ४४३६ पर 'महाभाष्यक्याख्या' का एक हस्तलेख निदिष्ट है। ग्रन्थकर्त्ता का नाम श्रीर काल अज्ञात है। उसमें एक स्थान पर निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

'स्पष्टं चेदं सर्वं भाष्य इति भाष्यप्रदीपोद्योतने निरूपित-मित्याहुः।'

यह 'भाष्यप्रदीपोद्योतन' नागनाथ-रचित है, वा स्रन्नम्भट्ट-विर-चित', यह अज्ञात है।

हम ने इस अध्याय में महाभाष्य के २४ टीकाकारों का निरू-पण किया है। अगले अध्याय में कैयटकृत 'महाभाष्यप्रदीप' के व्याख्याकारों का वर्णन होगा।

### -

१. इनका निर्देश श्री पं० पर्मनाभरावजी ने १०।११।१६६३ ई० के पत्र में किया है। २. देखी—श्रागे पृष्ठ ४१६, ४२१।

# बारहवां ऋध्याय

### महाभाष्यप्रदीप के व्याख्याकार

महाभाष्य की महामहोपाष्याय कैयट विरचित 'प्रदीप' नाम्नी व्याख्या का वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यह 'महाभाष्य-प्रदीप' वैयाकरण वाङ्मय में विशेष महत्त्व रखता है। इसलिये अनेक विद्वानों ने महाभाष्य की व्याख्या न करके महाभाष्यप्रदीप की व्याख्याएं रची हैं। उन में से जो प्रदीपव्याख्याएं इस समय उपलब्ध वा ज्ञात हैं, उनका वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे -

### १. चिन्तामिशा ( सं० १५००-१६५० वि० १)

चिन्तामणि नाम के किसी वैयाकरण ने महाभाष्यप्रदीप की एक संक्षिप्त व्याख्या लिखी है। इसका नाम है 'महाभाष्यकंयटप्रकाश'। इसका एक हस्तलेख बीकानेर के 'अनूप संस्कृत पुस्तकालय' में विद्य-मान है। उसका ग्रन्थाङ्क ५७७३ है। यह हस्तलेख आदि और अन्त में खण्डित है। इसका आरम्भ 'मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः' (१। १।८) से होता है, और 'श्रचः परस्मिन्० (१।१।५७) पर समाप्त होता है।

### परिचय

'महाभाष्यकैयटप्रकाश' के प्रत्येक आह्निक के अन्त में निम्न प्रकार पाठ मिलता है—

> इति श्रीमद्गणेशांश्रिस्मरणादाप्तसन्मतिः। गूढं प्रकाशयिचन्तामणिश्चतुर्थं श्राहिके।।

चिन्तामणि नाम के अनेक विद्वान् हो चुके हैं। अतः यह प्रन्थ किस चिन्तामणि का रचा है, यह अज्ञात है। एक चिन्तामणि शेष नृसिंह का पुत्र और प्रसिद्ध वैयाकरण शेष कृष्ण का सहोदर भ्राता है। शेष कृष्ण का वंश व्याकरणशास्त्र की प्रवीणता के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। शेषवंश के अनेक व्यक्तियों ने महाभाष्य तथा महा- भाष्यप्रदीप पर व्याख्याएं लिखी हैं। अतः सम्भव है कि इस टीका का रचियता शेष कृष्ण का सहोदर शेष चिन्तामणि हो। यदि हमारा अनुमान ठीक हो, तो इसका काल संवत् १४००-१४४० के मध्य होना चाहिये। क्योंकि शेष कृष्ण विरचित 'प्रक्रियाकोमुदी टीका' का सं० १४१४ वि० का एक हस्तलेख 'भण्डारकर रिसर्च इंस्टीटचूट पूना' के पुस्तकालय में विद्यमान है।'

# २. शेष नागनाथ ( सं० १५५० वि० के लगभग )

'मद्रास राजकीय संस्कृत हस्तलेख पुस्तकालय' के सूचीपत्र, भाग २, खण्ड १ A, पृष्ठ ४६४८, ग्रन्थाङ्क ३१४१ पर 'महाभाष्यप्रदीयो-द्योतन' का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। सूचीपत्र में ग्रन्थकार का नाम नहीं लिखा।

### ग्रन्थकर्ता का नाम

'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' के आरम्भ में निम्न इलोक उपलब्ध होते हैं—

'श्रीशेषवीरेश्वरपण्डितेन्द्रं शेषायितं शेषवचीविशेषे। सर्वेषु तन्त्रेषु च कर्तृ तुल्यं बन्दे महाभाष्यगुरुं ममाग्रचम्।। महाभाष्यप्रदीपस्य कृत्स्नस्योद्योतनं मया। क्रियते पदवाक्यार्थतात्पर्यस्य विवेचनात्।।'

प्रथम क्लोक में ग्रन्थकार ने शेष वीरेक्वर को अपना गुरु और ज्येष्ठ भ्राता लिखा है। यह शेष वीरेक्वर शेष कृष्ण का पुत्र और पण्डितराज जगन्नाथ का गुरु है। विट्ठल ने प्रक्रियाकी मुदी की टीका में अपने वंशवर्णन में वीरेक्वर के लघुभाता का नाम नागनाथ लिखा है। इसलिये 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' के कर्त्ता का नाम नागनाथ है, यह निश्चित है। शेष वीरेक्वर और नागनाथ का काल विकम की १६ वीं शताब्दी का मध्य भाग है। देखो — पूर्व पृष्ठ ४०७ पर दिया वंशचित्र।

> ३. मल्लय यज्वा (सं० १४२५ वि० के लगभग) मल्लय यज्वा ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप पर एक टिप्पणी

१. देखो-सन् १६२५ में प्रकाशित सूचीपत्र पृष्ठ १२, बन्याङ्क ३२८।

लिखी थी। इस की सूचना मल्लय यज्वा के पुत्र तिरुमल यज्वा ने अपनी 'दर्शपौर्णमासमन्त्रभाष्य' के आरम्भ में दी है। उस का लेख इस प्रकार है—

'चतुर्वज्ञमु विद्यामु वल्लभं पितरं गुरुम्। वन्दे कृष्माण्डदातारं मल्लययज्वानमन्बहम्।। पितामहस्तु यस्येदं मन्त्रभाष्यं चकार च। श्रीकृष्णाम्युद्यं काव्यमनुवादं गुरोमंते॥ यत्पित्रा तु कृता टीका मण्यालोकस्य धीमता। तथा तत्त्वविवेकस्य कैयटस्यापि टिप्पणी॥'

देखो—'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' का सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ C, पृष्ठ २३६२, ग्रन्थाङ्क १६६४ ।

मल्लय यज्वा के पुत्र तिरुमल यज्वा ने महाभाष्य की व्यास्या लिखी थी। इसका वर्णन हम पिछले अध्याय में पृष्ठ ४१३ पर कर चुके हैं। यदि हमारा अनुमान कि 'यह तिरुमल यज्वा' अन्नम्भट्ट का पिता है युक्त हो, तो मल्लय यज्वा का काल सं० १५२५ वि० के लगभग होगा।

## ४. रामचन्द्र सरस्वती ( सं० १४२५-१६०० वि० )

रामचन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यप्रदीप पर 'विवरण' नाम्नी लघु व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख 'मद्रास रा० ह० पु० के सूचीपत्र' भाग ४, खण्ड १ С. पृष्ठ ५७३१ ग्रन्थाङ्क ३८६७ पर निर्दिष्ट है। दूसरा 'मैसूर राजकीय पुस्तकालय' के सूचीपत्र पृष्ठ ३१६ पर उल्लिखित है।

श्राफ क्ट ने रामचन्द्र का दूसरा नाम सत्यानन्द्र लिखा है। यदि यह ठीक हो, तो रामचन्द्र सरस्वती ईश्वरानन्द सरस्वती का गुरु होगा। ईश्वरानन्दिवरचित 'वृहत् महाभाष्यप्रदीपविवरण' का एक हस्तलेख 'जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय' में है। उसके सूची-पत्र ४२ में लेखनकाल १६०३ लिखा है।

भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौरुतुम १।१।५७ में कैयट लघु-विवरण का उल्लेख किया है। इसके साथ ही बृहद्विवरण का भी वर्णन है। दससे विदित होता है कि रामचन्द्र सरस्वती का काल वि० सं० १४२४-१६०० तक रहा होगा।

## ईश्वरानन्द सरस्वती (सं० १५५०-१६०० वि०)

ईश्वरानन्द ने कैयट के ग्रन्थ पर 'महाभाष्यप्रदीपविवरण' नाम्नी बृहती टीका लिखी है। ग्रन्थकार श्रपने गुरु का नाम सत्यानन्द सर-स्वती लिखता है। श्राफ कट के मतानुसार सत्यानन्द रामचन्द्र का ही नामान्तर है। इसके दो हस्तलेख 'मद्रास राजकीय पुस्तकालय' में विद्यमान हैं। देखो — सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ С. पृष्ठ ४७२६, ४०६०, ग्रन्थाञ्च ३८६६, ३८६४। एक हस्तलेख 'जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय' में है। 'भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना' में भी इसके दो हस्तलेख हैं। देखो — व्याकरणविभागीय हस्तलेख सूचीपत्र नं० ४७, ३७। А १८७२-७३; नं० ४८, १८४। А १८८२-६३।

#### काल

जम्मू के हस्तलेख के अन्त में लेखनकाल १६०३ लिखा है। इससे इतना निश्चित है कि ईश्वरानन्द का काल सं० १६०३ वि० से पूर्व है। भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ १।१। ५७ में 'कैयटबृहद्विवरण' को उद्घृत किया है।' अतः इस का काल सं० १५५०-१६०० वि० तक मानना युक्त है।

## इ. अन्नम्भट्ट (सं० १५५०-१६०० वि०)

अन्नम्भट्ट ने प्रदीप की 'प्रदीपोद्योतन' नाम्नी व्याख्या लिखी है। 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' के हस्तलेख मद्रास और अडियार के पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। इस का प्रथमाध्याय का प्रथम पाद दो भागों में छप चुका है।

### परिचय

अन्नम्भट्ट के पिता का नाम अद्वैतविद्याचार्य तिरुमल था। राघव सोमयाजी के वंश में इसका जन्म हुआ था। यह तैलङ्ग देश

१. कैयटलघुविवरणकारादयोऽप्येवम् । बृहद्विवरणकारास्तु · · · · · · · । ग्रचः परस्मिन सूत्रे १ । १ । ५७, पृष्ठ २६० ।

का रहनेवाला था। अन्नम्भट्ट ने काशी में जाकर विद्याध्ययन किया था। इसकी सूचना 'काशीगमनमात्रेण नाम्नम्भट्टायते द्विजः' लोकोक्ति से मिलती है।

अन्नम्भट्ट के 'प्रदीपोद्योतन' के प्रत्येक आह्निक के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

'इति श्रीमहामहोपाध्यायाद्वैतिबद्याचार्यराघवसोमयाजिकुलाव-तंसश्रीतिरुमलाचार्यस्य सूनोरन्नम्भट्टस्य कृतौ महाभाष्यप्रदोषो-द्योतने ...।'

#### काल

पं० कृष्णमाचार्यं ने अपने 'हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' (पृष्ठ ६५४) में अन्नम्भट्ट को शेष वीरेश्वर का शिष्य लिखा है। यदि यह ठीक हो, तो अन्नम्भट्ट का काल विकम की १६ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा। एक तिष्ठमल यज्वा कृत महाभाष्य की 'अनुपदा' का निर्देश हम पूर्व (पृष्ठ ४१३) कर चुके हैं। सम्भव है कि यही तिष्मल यज्वा अन्नम्भट्ट का पिता हो।

### कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ

अन्नम्भट्टविरचित मीमांसान्यायसुधा की राणकोज्जीवनी टीका, बह्मसूत्रं व्यास्या, अध्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्ति, मण्यालोक की सिद्धाञ्जनटीका, और तर्कसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। अध्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्ति का वर्णन 'अध्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में किया जायगा।

# ७. नारायम ( सं० १६५४ वि० से पूर्व )

किसी नारायण नामा विद्वान् ने महाभाष्य की प्रदीप टीका पर 'विवरण' नाम से एक व्याख्या लिखी है। इस विवरण के हस्तलेख कई पुस्तकालयों में संगृहीत हैं। देखो — 'मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह सूचीपत्र' भाग ४, खण्ड १ A, पृष्ठ ४३०२, ग्रन्थाङ्क २६६६; 'कलकत्ता संस्कृत कालेज पुस्तकालय सूचोपत्र' भाग ८, ग्रन्थाङ्क ७४; लाहीर डी. ए. वी. कालेज लालचन्द पुस्तकालय ( सम्प्रति विद्ये-इवरानन्द शोध संस्थान, होशियारपुर) संख्या ३८१७, सूचीपत्र भाग १, पृष्ठ ६६।

इसका एक हस्तलेख 'भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान' (ग्रोरियण्टल रिसर्च इंस्टीटघूट) पूना के संग्रह में भी है। देखो— व्याकरणविभागीय सूचीपत्र न० ४४, ५४। १८७६-६०। इस हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ मिलता है –

'इति नारायणोये श्रीमन्महाभाष्ये प्रदीपविवरणे ग्रष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे प्रथममाह्निकम् । पादश्चाध्यायश्च समाप्तः । शुभं भवतु । सं० १६५४ समये श्रावन बदि ४ चतुर्थो वार बुधवारे । लिखितं माधव बाह्मण विद्यार्थो काशीवासी श्री विश्वनाथ

यह हस्तलेख अ०३ से द तक है। बीच में कुछ खण्डित है। दूसरा हस्तलेख नं० ५६, ४८७। A १८८४-८७ निदिष्ट है।

इस 'प्रदीप-विवरण' का लेखक कीनसा नारायण है, यह अज्ञात है। इसी नाम के नारायण शास्त्री कृत एक 'प्रदीप-व्याख्या'का निर्देश हम अनुपद करेंगे। ये दोनों पृथक् व्यक्ति हैं। क्योंकि प्रकृत 'प्रदीप-विवरण' के हस्तलेख की प्रतिलिपि का काल सं० १६५४ वि० हस्त-लेख में निर्दिण्ट है। नारायण शास्त्री का काल सं० १७१०-१७६० वि० के मध्य है, यह हम आगे लिखेंगे।

पूर्व पृष्ठ ४१६ पर हमने नारायण कृत 'महाभाष्य-विवरण' का उल्लेख किया है। हमारा विचार है कि ये दोनों ग्रन्थकार एक ही हैं।

# रामसेवक ( सं० १६५०-१७००वि० )

रामसेवक नाम के किसी विद्वान् ने 'महाभाष्यप्रदीपव्याख्या' की रचना की थी। इस का एक हस्तलेख अडियार के पुस्तकालय में है। देखो—सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ ७३।

रामसेवक के पिता का नाम देवीदत्त था। रामसेवक के पुत्र कृष्ण-मित्र ने भट्टोजिदीक्षितविरचित 'शब्दकौस्तुभ' की 'भावप्रदीप', ग्रीर 'सिद्धान्तकौमुदी' की 'रत्नाणंव' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इनका वर्णन यथास्थान ग्रागे किया जायगा। रामसेवक का काल सम्भवतः वि० सं० १६५०—१७०० के मध्य होगा।

# नारायग शास्त्री ( सं० १७१०-१७६० वि० )

नारायण शास्त्री कृत 'महाभाष्य-प्रदीप-व्याख्या' का निर्देश आरुट के बहुत् सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ ६५ पर मिलता है। इसका

एक हस्तलेख 'मद्रास के राजकीय पुस्तकालय' में विद्यमान है। देखो-सूचीपत्र भाग १, खण्ड १ A, पृष्ठ ५७, ग्रन्थाङ्क १।

वंश-नारायण शास्त्रों के माता-पिता का नाम अज्ञात है। इसकी एक कन्या थी, उसका विवाह नल्ला दीक्षित के पुत्र नारायण दीक्षित के साथ हुआ था। इसका पुत्र रङ्गनाथ यज्वा था। इसने हरदत्त-विरचित 'पदमञ्जरी' की व्याख्या रची थी।

गुरु—नारायण शास्त्री कृत 'प्रदीपव्याख्या' का जो हस्तलेख 'मद्रास के राजकीय पुस्तकालय' में विद्यमान है, उसके प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के बन्त में निम्न लेख हैं—

'इति श्रीमहामहोपाध्यायधर्मराजयज्वशिष्यशास्त्रिनारायणकृती कैयटब्याख्यायां प्रथमाध्याये प्रथमे पादे प्रथमाह्निकम् ।'

यह धर्मराज यज्वा कौण्डिन्य गोत्रज नल्ला दीक्षित का भाई और नारायण दीक्षित का पुत्र है। यज्वा वा दीक्षित वंश के अनेक व्यक्तियों ने व्याकरण के अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। इस वंश के कई व्यक्तियों का उल्लेख इस इतिहास में होगा। अतः हम अनेक ग्रन्थों के आधार पर इस वंश का चित्र नीचे देते हैं। यह उनके काल-ज्ञान में सहायक होगा—



कुप्पुस्वामी ने रामभद्र के दबसुर का नाम नीलकष्ठ मखीन्द्र लिखा है। द्र०—सं० का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २१२।

२. इस के पति का नाम रत्नगिरि था।

रे रामभद्र का शिष्य 'स्वरसिद्धान्तमञ्जरी' का कर्ता है।

#### काल

नल्ला दीक्षित के पौत्र रामभद्र यज्वा ने उणादिवृत्ति और परिभाषावृत्ति को व्याख्या में अपने को तञ्जीर के राजा शाहजी का समकालिक कहा है। शाहजी के राज्य का आरम्भ सं० १७४४ वि० से माना जाता है। अतः नारायण शास्त्री का काल लगभग सं० १७१०-१७६० वि० मानना उचित होगा।

# १०. नागेश भट्ट (सं० १७३०-१⊏१० वि०)

नागेश भट्ट ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप की 'उद्योत' अपर-नाम 'विवरण' नाम्नो प्रौढ़ व्याख्या लिखी है।

### परिचय

वंश-नागेश मट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था। इसका दूसरा नाम नागोजी भट्ट था। नागोजी भट्ट के पिता का नाम शिव भट्ट, ब्रीर माता का नाम सतीदेवी था। ' 'लघशब्देन्दुशेखर' के अन्तिम श्लोक से विदित होता है कि नागेश के कोई संतान न थी।

गुरु ग्रौर शिष्य - नागेश ने भट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था। वैद्यनाथ पायगुण्ड नागेशभट्ट का प्रधान जिख्य था। नागेशभट्ट की गुरुशिष्य-परम्परा इस प्रकार है-



१. इति श्रीमदुपाच्यायोपनामकविवभट्टसुतसतीगर्भजनागेशभट्टविरचित- । लवुश्रन्देन्दुशेखरे ....। नोट—(२, ३, ४ टिप्पणियां श्रगले पृष्ठ पर देखें) पाण्डित्य—नागेश भट्ट व्याकरण, साहित्य, अलंकार, धर्मशास्त्र, सांख्य, योग, पूर्वोत्तर मीमांसा, और ज्योतिष आदि अनेक विषयों का प्रकाण्ड पण्डित था। वैयाकरण निकाय में भर्नृ हरि के पश्चात् यही एक प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है। काशी के वैयाकरणों में किंवदन्ती है कि नागेश भट्ट ने महाभाष्य का १० वार गुरुमुख से अध्ययन किया था। आधुनिक वैयाकरणों में नागेश भट्ट विरचित महाभाष्यप्रदीपोद्योत, लघुशब्देन्दुशेखर और परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माने जाते हैं।

नागेश भट्ट ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत में 'लघुमञ्जूषा' और 'शब्देन्दुशेखर' को उद्घृत किया है। ग्राम एकान्तर सूत्र के शब्देन्दुशेखर में उद्योत भी उद्घृत है। अतः सम्भव है कि दोनों की रचना साथ-साथ हुई हो।

सहायक-प्रयाग के समीपस्थ श्रृङ्गवेरपुर का राजा रामसिंह नागेश भट्ट का वृत्तिदाता था।

#### काल

नागेश भट्ट कब से कब तक जीवित रहा, यह अज्ञात है। श्रनु-श्रुति है कि सं०१७७२वि० में जयपुराधीश ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें उसने नागेशभट्ट को भी निमन्त्रित किया था। परन्तु नागेश भट्ट ने संन्यासी हो जाने, अथवा क्षेत्रनिवासब्रत के कारण वह निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। भानुदत्तकृत 'रसमञ्जरी' पर नागेश भट्ट की

### [पिछले पृष्ठ की शेष २-४ टिप्पणियां]

२. शब्देन्दुशेखरः पुत्रो मञ्जूषा चैव कन्यका। स्वमतौ सम्यगुत्पाद्य वि.वयोर्पपतौ मया॥

३. ग्राफोक्ट ने इसे भट्टोजि दीक्षित का पुत्र लिखा है। बृहत्सूचीपत्र भाग १, पृष्ठ ५२५।

४. यह वैश्वनाथ का पुत्र है। देखों -एतस्कृत 'धर्मशास्त्रसंग्रह' का प्रारम्भ।

१. श्रविकं मञ्जूषायां इष्टब्यम् । प्रदीपोद्योत ४ । ३ । १०१ ॥

२. शब्देन्दुशेखरे निरूपितमस्माभिः । प्रदीपोद्योत २ । १ । २२ ॥ निर्णयसागर संस्करण पृष्ठ ३६० ।

३. प्लुतो नैवेति भाष्यप्रदीपोद्योते निकपितम् । माग २, पृष्ठ ११०६ ।

एक टीका है। इस टीका का एक हस्तलेख 'इण्डिया ग्राफिस लन्दन के पुस्तकालय' में विद्यमान है । उसका लेखनकाल संवत् १७६६ वि० है। देखो--ग्रन्थाङ्क १२२२। वैद्यनाथ पायगुण्ड का पुत्र वालशर्मा नागेश भट्टका शिष्य था। उसने धर्मशास्त्री मन्नुदेव की सहायता और हेनरी टामस कोलबुक की स्राज्ञा से 'धर्मशास्त्रसंग्रह' ग्रन्थ रचा था।' कोलब्रुक सन् १७८३-१८१५ अर्थात् वि० सम्वत् १८४०-१८७२ तक भारतवर्ष में रहा था। श्रम्नतः नागेश भट्ट सं ० १७३० से १८१० वि० के मध्य रहा होगा।

इससे अधिक हम नागेश भट्ट के विषय में कुछ नहीं जानते । यह कितने दुःख की बात है कि हम लगभग २०० वर्ष पूर्ववर्ती प्रकाण्ड पण्डित नागेश भट्ट के इतिवृत्त से भी सर्वथा अपरिचित हैं।

### अन्य व्याकरण-ग्रन्थ

नागेश भट्ट ने 'महाभाष्यप्रदीपोद्योत' के अतिरिक्त व्याकरण के निम्न ग्रन्थ रचे हैं--

१. लघुशब्देन्दुशेखर

२. बृहच्छब्देन्दुशेखर

३. परिभाषेन्द्रशेखर

प्र. परमलघ्मञ्जूषा

६. स्फोटबाद

७. महाभाष्यप्रत्याख्यान-

संप्रह

४. लघुमञ्जूषा इनका वर्णन इस इतिहास में यथाप्रकरण किया जायगा। नागेश भट्ट ने व्याकरण के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, अलं-कार आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ रचे हैं।

उद्योतव्याख्याकार वेद्यनाथ पायगुरुड (सं० १७५०-१⊏२५ वि०)

नागेश भट्ट के प्रमुख शिष्य वैद्यनाय पायगुण्ड ने महाभाष्यप्रदीपो-द्योत की 'छाया' नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या केवल नवा-

१. देखो-- 'धर्मशास्त्रसंग्रह' का इण्डिया माफिस का हस्तलेख, ग्रन्थाञ्च १५०७ का प्रारम्भिक भाग।

२. 'सरस्वती' जुलाई १६१४, पृष्ठ ४००।

३. इसका एक हस्तलेख 'काशी के सरस्वती भवन के पुस्तकालय' में है, उसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी है। ग्रव यह काशी की 'सारस्वती सुषमा' में छप चुका है।

ह्मिक पर उपलब्ध होती है। इसका कुछ ग्रंश पं० शिवदत्त शर्मा ने निर्णयसागर यन्त्रालय बम्बई से प्रकाशित महाभाष्य के प्रथम भाग में छापा है।

वैद्यनाथ का पुत्र वालशर्मा और मन्नुदेव था। बालशर्मा ने कोल ब्रुक साहब की आज्ञा, तथा धर्मशास्त्री मन्नुदेव और महादेव की सहायता से 'धर्मशास्त्रसंग्रह' रचा था। बालशर्मा नागेशभट्ट का शिष्य और कोलब्रुक से लब्धजीविक था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

# ११. प्रवर्तकोपाध्याय

प्रवर्तकोपाध्याय-विरचित 'महाभाष्यत्रदोपप्रकाशिका' के अनेक हस्तलेख मद्रास, श्रडियार, मैसूर, और द्विष्ट्रम् के पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। कहीं-कहीं इस ग्रन्थ का नाम 'महाभाष्यप्रदोपप्रकाक' भी लिखा है।

प्रवर्तकोपाध्याय का उल्लेख हमारी दृष्टि में अन्यत्र नहीं आया। इस का काल तथा इतिवृत्त अज्ञात है।

# १२. आदेन्न'

स्रादेश नाम के किसी वैयाकरण ने 'महाभाष्यप्रदीपस्फूर्त्त' संज्ञक ग्रन्थ लिखा है। इस के पिता का नाम वेद्धुट स्रतिराताप्तोर्या-मयाजी है। इस ग्रन्थ के तीन हस्तलेख 'मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र' भाग ३, पृष्ठ ६३२-६३४, ग्रन्थान्द्व १३०५-१३०७ पर निर्विष्ट हैं।

# १३. सर्वेश्वर मोमयाजी

सर्वेश्वर सोमयाजी विरचित 'महाभाष्यप्रदीपस्फूर्ति' का एक हस्तलेख 'म्रडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र' भाग २, पृष्ठ ७३ पर निर्दिष्ट है।

१. मित्रवर श्री पंज पद्मनाभ राव जी ने १०।११।६३ ई० के पत्र में लिखा है 'ग्रादेश व ग्रादीति नामैकदेशग्रहणादयम् ग्रादिनारायणो वा स्याद ग्रादिशेषो वा । व्यवहारश्चायमान्ध्रेषु सर्वेषा सुलभः । ग्रन्न, ग्रन्म, ग्रस्य, श्रम्म एवमादिशात्रादिवाचिनशब्दा नाम्नामन्ते निवेशनमेवात्र सम्प्रदायः ।'

# १४. हरिराम

आफ्रोक्ट ने अपने बृहत् सूचीपत्र में हरिरामकृत 'महाभाष्य-प्रदीपव्यास्या' का उल्लेख किया है। हमारी दृष्टि में इस का उल्लेख अन्यत्र नहीं आया।

१५. अज्ञातकतृ क

'दयानन्द एङ्गलो वैदिक कालेज लाहीर के लालचन्द पुस्तका-लय' में एक 'प्रदीपव्याख्या' ग्रन्थ विद्यमान है। इसका ग्रन्थाङ्क ६६०६ है। इस ग्रन्थ के कर्त्ता का नाम ग्रज्ञात है।

इस अध्याय में कैयट-विरचित 'महाभाष्यप्रदीप' के पन्द्रह टीका-कारों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इस प्रकार हमने ११ वें और १२ वें अध्याय में महाभाष्य और उसकी टीका-प्रटीकाओं पर लिखने-वाले ४० वैयाकरणों का वर्णन किया है। अगले अध्याय में अनुपद-कार और पदशेषकार नामक वैयाकरणों का उल्लेख होगा।

# तेरहवां अध्याय

# अनुपदकार और पदशेषकार

व्याकरण के वाङ्मय में अनुपदकार और पदशेषकार नामक वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। अनेक अन्यकार पदकार के नाम से पातञ्जल महाभाष्य के उद्धरण उद्धृत करते हैं। तदनुसार पतञ्जल का पदकार नामान्तर होने से स्पष्ट हैं कि महाभाष्य का एक नाम 'पद' भी था। शिशुपालवध के 'अनुत्सू अपदन्यासा' स्लोक की व्याख्या में बल्लभदेव भी 'पद' शब्द का अर्थ 'पदं शेषाहिबरिचतं भाष्यम्' करता है। इससे स्पष्ट है कि 'अनुपदकार' का अर्थ अनुपद महाभाष्य के अनन्तर रचे गये अन्य' का रचिता, और पदशेषकार का अर्थ पदशेष महाभाष्य से बचे हुए विषय के प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ का रचिता है। इसीलिये इनका वर्णन हम महाभाष्य और उस पर रची गई व्याख्याओं के अनन्तर करते हैं—

### **अनुपद्कार**

अनुपदकार का अर्थ अनुपदकार का अर्थ है—'अनुपद' का रचियता।

अनुपद — 'चरणब्यूह यजुर्वेद खण्ड' में एक अनुपद उपाङ्गों में गिना गया है। 'अनुपद' नाम का सामवेद का एक सूत्रग्रन्थ भी है। प्रकृत में 'अनुपद' का अर्थ पूर्विलिखित 'पद = महाभाष्य के अनु = अनुकूल लिखा गया प्रन्थ' ही है। क्योंकि अनुपदकार नाम से आगे उद्धियमाण वचन ब्याकरण-विषयक है।

अनुपदकार का निदंश-धृतंस्वामी ने आपस्तम्ब श्रीत ११।

१. देखो—पूर्वपृष्ठ ३३२। २.२।११२।।

तुलना करो पदशेषो ग्रन्थविकोय: । पदमञ्जरी ७ । २ । ५८ ॥

४. तुलना करो-अनुन्यास पद । तथा देखो-अगले पृष्ठ का विवरण ।

१।२ के भाष्य में अनुपदकार का उल्लेख किया है। यह बैदिक ग्रन्थकार है। रामाण्डार ने आपस्तम्ब श्रीत ११। १।२ की टीका में अनुपदकार को छान्दोग्य पड्विंश ब्राह्मण का व्याख्याता कहा है।

स्याकरण-वाङ्मय में ग्रनुपदकार—व्याकरण-वाङ्मय में भी ग्रनुपदकार का निर्देश ग्रनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यथा—

मैत्रेयरक्षित विरचित न्यासव्याख्या तन्त्रप्रदीप और शरणदेव रचित दुर्घटवृत्ति में 'अनुपदकार' के नाम से व्याकरण-विषयक दो उद्धरण उपलब्ध होते हैं। यथा

१—एवं च युवानमास्यत् अचोकलदित्यादिप्रयोगोऽनुपदकारेण नेव्यत इति लक्ष्यते ।

२ - प्रेन्वनिमिति अनुपदकारेणानुम उदाहरणमुपन्यस्तम् ।\* सम्भवतः ये उद्धरण यथाकम अष्टाध्यायो ७ । ४ । १ तथा ६ । ४ । २ के ग्रन्थ से उद्धृत किये गये हैं ।

'संक्षिप्तसार व्याकरण' की वृत्ति और गोयीचन्द्रकृत व्याक्या में निदिष्ट अनुपदकार के चार मत निम्न प्रकार हैं<sup>2</sup>—

- १ 'शबसे वर्गाद्यात्तद् द्वितीय इत्यनुपदकारः ।' सन्धिपाद ।
- २ 'पदमानोऽवर्तमानकाले, यजमानोऽवर्तमानकालेऽकत्रर्थे कियाफलेऽपीत्यनुपदकार इति ।' 'लङ्लृङ्वत्'० सूत्रवृत्ति में ।
- ३—'जयादित्यादीनां तु व्यवस्थया यद्यप्येनच्छित इति लक्ष्यते ग्रत्येनदिति च, तथापि न तदिहेष्टं भाष्यानुपदकारादीनां मतेन विरोधात्।' द्वितीया टीसन्तस्य समासे सूत्रवृत्ति की गोयीचन्द्र की व्याख्या।
- ४—'युवाखिनितसूत्रे युवजरित्रिति भाष्ये नोदाहृतम् । सनुपद-कारेण पुनरेतिन्निदिचतमेव ।' 'जरतपनित०' सूत्रवृत्ति की गोयीचन्द्र की व्याख्या ।

१. ग्रनुपदकारस्य तूर्व्वबाहुना .....।

२. स्रनुपदकार: छान्दोग्ययड्विशव्यास्याता .....।

३. भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८१४। ४. दुषंटवृत्ति पृष्ठ १२६।

५. मञ्जूषा पत्रिका वर्ष ५, ग्रंक ८, पृष्ठ २५६।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'अनुपद' ग्रन्थ सम्पूर्ण ग्रष्टाध्यायी पर था। यह सम्प्रति अप्राप्त है।

व्याकरण के वाङ्मय में जिनेन्द्रबुद्धिवरिचत 'न्यास' अपरनाम काशिकाविवरणपञ्जिका के अनन्तर इन्दुमित्र नामक वैयाकरण ने काशिका की 'अनुन्यास' नामक एक व्याख्या लिखी थी। इसके उद्धरण अनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।' 'अनुन्यास' पद से नुलना करने पर स्पष्ट विदित होता है कि अनुपद का हमारा पूर्व-लिखित अर्थ युक्त है। इस 'अनुपद' ग्रन्थ के रचियता का नाम और काल श्रज्ञात है।

### पदशेषकार

पदशेषकार के नाम से व्याकरणविषयक कुछ उद्धरण काशिका-वृत्ति, माधवीया धातुवृत्ति, और पुरुषोत्तमदेवविरचित महाभाष्य-लघुवृत्ति की 'भाष्यव्याख्याप्रपञ्च' नाम्नी टीका में उपलब्ध होते यथा—

१—'पदशेषकारस्य पुनिरदं दर्शनम्-गम्युपलक्षणार्थं परस्मैपद-ग्रहणम्, परस्मैपदेषु यो गमिरुपलक्षितस्तस्मात् सकारादेरार्धधातुक-

स्येड भवति'।

२—'ग्रत एव भाष्यवातिकविरोधात् 'गमेरिट्' इत्यत्र परस्मे-पवग्रहणं गम्युपलणार्थम्, परमेपदेषु यो निर्दिष्ट इति पदशेषकार'-दर्शनमुपेक्ष्यम्'।"

३—'पवजेषकारस्तु ज्ञब्दाघ्याहारं जेषमिति वदति'।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'पदशेष' नामक कोई ग्रन्थ ग्रष्टा-ध्यायी पर लिखा गया था। 'पदशेष' नाम से यह भी विदित होता है कि यह ग्रन्थ पद = महाभाष्य के ग्रनन्तर रचा गया था।

पदशेषकार का सब से पुराना उद्धरण अभी तक काशिकावृत्ति में मिला है। तदनुसार यह ग्रन्थ विकम की ७ वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती

१. देखो — 'काशिकावृत्ति के व्याख्याकार' नामक १५ वां घच्याय।

२. काशिका ७।२।५६॥ ३. पृष्ठ ४०५ की टि०१।

४. गम बातु, पृष्ठ १६२। ४. देखो-इ० हि० क्वार्टली सेप्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २ ७। तथा पूर्व पृष्ठ ४०४।

है, केवल इतना ही कहा जा सकता है। ग्रन्थकार का नाम अज्ञात है।

हम पूर्व पृष्ठ ३३४ पर लिख आए है कि 'अनुपदकार' और पदशेषकार दोनों एक ही है अथवा भिन्न व्यक्ति है, यह विचारणीय है। जब तक दोनों का भेद-निदर्शक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, तब नक इन्हें एक अन्यकार मानना अधिक युक्त है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। अब हम अगले अध्याय में अष्टाध्यायी के वृत्तिकारों का वर्णन करेंगे।



# चीदहवां ऋध्याय

# ऋष्टाध्यायी के वृत्तिकार

सूत्र-प्रत्यों की रचना में अत्यन्त लाघव से कार्य लिया जाता है। 'सूत्र' शब्द 'सूत्र वेष्टने' चौरादिक ण्यन्तघातु से 'ग्रच्' ग्रथया एक्षान्तर' में 'घत्र' प्रत्यय होकर बनता है। प्राचीन प्रन्थकार सूत्र शब्द का प्रर्थ 'सूचनात् सूत्रम्' भी दर्शाते हैं। तदनुसार सूत्र चतन्तु के श्रवयवों के समान श्रनेक श्रयों को वेष्टित अपने में गुम्फित करनेवाल श्रयवा विस्तृत श्रयों की सूचना देनेवाल संकेतमात्र सूत्रों का श्रामित्राय हृदयंगम करने वा कराने के लिए व्याख्यान-ग्रन्थों की श्रावव्यकता होती है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस प्रकार के ज्याख्यान-ग्रन्थों का स्वरूप निम्न शब्दों में प्रकट किया है—

'न केवलं चर्चापदानि व्यास्थानम्—वृद्धिः ग्रात् ऐज् इति । कि तर्हि ? 'उदाहरणम्, प्रत्युदाहरणम्, वाक्याध्याहारः' इत्येतत् समु-दितं व्यास्थानं भवति'।

अर्थात् – व्याख्यान में पदच्छेद, वाक्याध्याहार (पूर्वप्रकरणस्थ पदों की अनुवृत्ति वा सूत्रवाह्य पद का योग) उदाहरण और प्रत्यु-दाहरण होते चाहिएं।

पञ्चथा व्याख्यान—वैयाकरणों में एक क्लोक प्रसिद्ध है 'पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । पूर्वपक्षसनाथानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम्' ॥'

१. गुरज्ञव्यन्तानाभ् इति काशिका । ३ । ३ । ५६ ॥

२. इसी लक्षण को किसी ने विस्तार से इस प्रकार कहा है— 'लघूनि मूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुमैनीषिणः ॥ भामती (वेदान्त १ । १ । १ ) में उद्घृत ।

३. महाभाष्य १।१। आ०१॥

४. भाषावृत्ति की सध्टिघर-विरिचत विवृत्ति में (भाषावृत्ति के प्रारम्भ में पृष्ठ १६ पर)।

अर्थात्—पदच्छेद, पदों का अर्थ, समस्तपदों का विग्रह, बाक्य-योजना, पूर्वपक्ष और समाधान ये पांच व्याख्यान के अवयव हैं।

षड्विध व्याख्यान नागेशकृत 'उद्योत की छायाटीका' के आरम्भ में 'घड्विधा व्याख्या' का निदंश मिलता है। इस षड्विधा व्याख्या के तीन प्रकार छायाकार ने 'विष्णुधर्मोत्तर' से उद्धृत किये हैं।

इन वचनों से स्पष्ट है कि सूत्रग्रन्थों के प्रारम्भिक न्यास्यानों में पदच्छेद, पदार्थ, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, वाक्ययोजना = अर्थ, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, पूर्वपक्ष और समाधान ये ग्रंश प्रायः रहा करते थे। इसी प्रकार के लघु-व्याख्यानरूप ग्रन्थ 'वृत्ति' शब्द से व्यवहन होते हैं।

पाणिनीय अष्टाध्यायी पर प्राचीन अर्वाचीन अनेक आचार्यों ने वृत्तिग्रन्थ लिखे हैं। पतञ्जलि-विरचित महाभाष्य के अवलोकन से विदित होता है कि उससे पूर्व अष्टाध्यायी पर अनेक वृत्तियों की रचना हो चुकी थी। महाभाष्य १।१।४६ में लिखा है—

'यत्तदस्य योगस्य मूर्घाभिषिक्तमुदाहरणं तदिप संगृहोतं भवति? कि पुनस्तत् ? पट्च्या मृद्ध्येति ।'

इस पर कैयट लिखता है--'मूर्घाभिषिक्तमिति - सर्ववृत्तिषूदाहु-

पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी १।२।१ के भाष्य में उक्त सूत्र के बार विभिन्न सूत्रार्थ दर्शीये हैं। ये सूत्रार्थ पतञ्जलि के स्वकल्पना-प्रसूत नहीं हैं। निश्चय ही इन सूत्रार्थों का निर्देश पतञ्जलि ने प्राचीन वृत्तियों के ग्राधार पर किया होगा।

१. द्र०--नवाह्निक पृष्ठ २, ३ निर्णय सागर संस्करण।

२. गाङ्कुटाविभ्यः परोऽञ्णित् प्रत्ययः इत्संज्ञकङकार इत्यर्थः । द्र०— उद्योत । गाङ्कुटाविभ्यः परो योऽञ्णित् प्रत्ययः स डिद् भवति ङकार इत्संज्ञकस्तस्य भवतीत्यर्थः । द्र०—प्रदीप । संज्ञाकरणं तहींदं, गाङ्कुटाविभ्योऽञ्णित् प्रत्ययो डिन्संज्ञो भवति । महाभाष्य । तद्ववतिदेशस्तह्यं यम्—गाङ्कुटाविभ्यो-ऽञ्णित् डिहद् भवति । महाभाष्य ।

३. देखो-श्रीरियण्टल कालेज मेगजीन लाहौर, नवम्बर सन् १६३६ के श्रंक में मेरा 'श्रष्टाध्यायी की महाभाष्य से प्राचीन वृत्तियों का स्वरूप' शीर्षक लेख ।

महाभाष्य के अध्ययन से स्पष्ट विदित होता है कि महाभाष्य की रचना से पूर्व अष्टाध्यायी की न्यून से न्यून ४-५ वृत्तियां अवश्य बन चुकी थीं। महाभाष्य के अनन्तर भी अनेक वैयाकरणों ने अष्टा-ध्यायी की वृत्तियां लिखी हैं।

महाभाष्य से अर्वाचीन अष्टाध्यायी की जितनी वृत्तियां लिखी गई, उनका मुख्य आधार पातञ्जल महाभाष्य है। पतञ्जल ने पाणिनीयाष्टक की निर्दोषता सिद्ध करने के लिये जिस प्रकार अनेक सूत्रों वा सूत्रांशों का परिष्कार दर्शाया, उसी प्रकार उसने कतिपय सूत्रों की वृत्तियों का भी परिष्कार किया। अतः महाभाष्य से उत्तरकालीन वृत्तियों से पाणिनीय सूत्रों की उन प्राचीन सूत्रवृत्तियों का यथावत् परिज्ञान नहीं होता, जिनके आधार पर महाभाष्य की रचना हुई। इस कारण प्राचीन वृत्तियों के आधार पर लिखें महाभाष्य के अनेक पाठ अर्वाचीन वृत्तियों के अनुसार असंबद्ध उन्मत्तप्रलापवत् प्रतीत होते हैं। यथा —

श्रष्टाध्यायी के 'कष्टाय कमणे' (३।१।१४) सूत्र की वृत्ति काशिका में 'कष्टशब्दाच्चतुर्थीसमर्थात् कमणेऽथेंऽनाजंवे क्यङ् प्रत्ययो भवति' लिखी है। जिस छात्र ने यह वृत्ति पढ़ी है, उसे इस सूत्र के महाभाष्य की 'कष्टायेति कि निपात्यते? कष्टशब्दाच्चतुर्थी-समर्थात् कमणेऽनाजंवे क्यङ् निपात्यते' पङ्क्ति देखकर आश्चर्य होगा कि इस सूत्र में निपातन का कोई प्रसङ्ग ही नहीं, फिर महाभाष्यकार ने निपातनविषयक आश्चर्या क्यों उठाई? इसलिये महाभाष्य का अध्ययन करते समय इस बात का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

ग्रष्टाध्यायी पर रची गई महाभाष्य से प्राचीन श्रीर सर्वाचीन वृत्तियों में से जितनी वृत्तियों का ज्ञान हमें हो सका, उन का संक्षेप से वर्णन करते हैं -

# १. पाशिन (२६०० वि० पूर्व)

पाणिनि ने स्वोपज्ञ 'थकालक' व्याकरण का स्वयं धनेक बार प्रवचन किया था। महाभाष्य १।४।१ में लिखा है—

१- क्यं त्वेतत् सूत्रं पठितव्यम् । किमाकडारादेका संज्ञा, ग्राहो-

स्वित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति । कृतः पुनरयं सन्देहः ? उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः—केचिदाकडारादेका संज्ञेति, केचित् प्राक्कडारात् परं कार्यमिति ।

२-काशिका ४।१।११४ में लिखा है-

'शुङ्गाशब्दं स्त्रीलिङ्गमन्ये पठन्ति, ततो ढकं प्रत्युदाहरन्ति शौङ्गेय इति । हयमपि चैतत् प्रमाणम्, उभयथा सूत्रप्रणयनात् ।'

३-काशिका ६। २। १०४ में उदाहरण दिये हैं—'**पूर्वपाण-**नीयाः, ग्रयरपाणिनीयाः । इन से पाणिनि के शिष्यों के दो विभाग दर्शाए हैं।

इन उपयुं क बचनों से स्पष्ट है कि सूत्रकार ने अपने सूत्रों का स्वयं अनेक्या प्रवचन किया था। सूत्रप्रवचन-काल में सूत्रों की वृत्ति, उदाहरण, प्रत्युदाहरण दर्शाना आवश्यक है। क्योंकि इनके विना सूत्रमात्र का प्रवचन नहीं हो सकता, अथवा वह निरथंक होगा। अतः यह आपाततः स्वीकार करना होगा कि पाणिनि ने अपने सूत्रों की स्वयं किसी वृत्ति का भी अवश्य प्रवचन किया था। पाणिनि के शिष्यों ने सूत्रपाठ के समान उस का भी रक्षण किया। इसकी पुष्टि निम्नलिखित प्रमाणों से भी होती है—

१ —भर्तृंहरि 'इध्यणः संप्रसारणम्' सूत्र के विषय में 'महा-भाष्यदीपिका' में लिखता है—

'उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः—केचिद् वाक्यस्य, केचिद्वर्णस्य।'

अर्थात् — पाणिनि ने शिष्यों को 'इग्यणः संप्रसारणम्' सूत्र के दो अर्थ पढ़ाये हैं। किन्हीं को 'यणः स्थाने इक्' इस वाक्य की सम्प्रसारण संज्ञा बताई, और किन्हीं को यण् के स्थान पर होनेवाले इक् वर्ण की।

२ — अष्टाध्यायी ५।१।५० की दो प्रकार से व्याख्या करके जयादित्य लिखना है

'सूत्रार्थंद्वयमि चंतदाचार्येण शिष्याः प्रतिपादिताः । तदुभयमि प्रमाणम '।

१. सन्दा० १ । १ । ४५ ॥

अर्थात्-प्राचार्य (पाणिनि ) ने सूत्र के दोनों अर्थ शिष्यों को बताए, इसलिये दोनों अर्थ प्रमाण हैं।

ऐसी ही दो प्रकार की व्याख्या जयादित्य ने प्र । १। ६४ की भी की है।

३-महाभाष्य ६।१।४४ में पतञ्जलि ने लिखा है-

'यत्त्रहि मीनातिमीनोतिदीङां ल्यपि चेत्यत्र एज्यहणमनुवर्तयति ।' यहां अनुवर्तवित (=अनुवृत्ति लाता है ) किया का कत्ती पाणिनि के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।

४--महाभाष्य ३।१।१४ में लिखा है--

'ततु च य एव तस्य समयस्य कर्त्ता स एवेदमण्याह । यद्यसौ तत्र प्रमाणमिहापि प्रमाणं भवितुमहंति । प्रमाणं चासौ तत्र चेह च।

अर्थात्—'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तस्या न च केवलः प्रत्ययः' इस नियम का जो कर्ता है, वही 'वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्' सूत्र का भी रचियता है। यदि वह नियम में प्रमाण है, तो सूत्र के विषय में भी प्रमाण होगा। वह उस में भी प्रमाण है, और इस में भी।

यह नियम न पाणिनि के सुत्रपाठ में उपलब्ध होता है, और न खिलपाठ में। भाष्यकार के वचन से स्पष्ट है कि इस नियम का कर्ता पाणिनि है। अतः प्रतीत होता है कि पाणिनि ने उपयुंक्त नियम का प्रतिपादन सूत्रपाठ की वृत्ति में किया होगा।

 मणरत्नमहोदिधकार वर्षमान सूरि कौड्याद्यन्तर्गत 'चैतयत' पद पर लिखता है-'पाणिनिस्तु चित संवेदने इत्यस्य चैतयत इत्याह'।

१. ऐसी दो-दो प्रकार की ब्याख्या स्वेतवनवासी ने पञ्चपादी उणादि में कतिषय सूत्रों की की है, द्रष्टव्य-४। ११५, ११७, १२०। व्वेतवनवासी ने इन सूत्रों की द्वितीय व्याख्या दशपादीवृत्ति के प्राधार पर की है। द्र०---दशपादीवृत्ति १०। १६, १७; द । १४॥

२. शबरस्वामी ने मीमांसा ३ । ४ । १३ के भाष्य में 'प्रकृतिप्रत्ययाँ सहार्थं ब्रूतः' बचन को आचार्योपदेश कहा है इसी प्रसंग में सूत्रकार का भी निर्देश है। अतः उसके मत में यह आचार्य पाणिनि से भिन्न है। ३. ब्रष्टा० ३।१।६४। ४. काशिका में 'चैटयत' पाठ है। ५. गणरत्नमहोदिध पृष्ठ ३७

वर्धमान ने यह व्युत्पत्ति निश्चय ही 'ऋौड्यादिम्यदच'' सूत्र की पाणिनीय वृत्ति से उद्धृत की होगी।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन की वृत्ति का प्रवचन अवश्य किया था।

पाणिनि के परिचय और काल के विषय में हम पूर्व (पृष्ठ १७८-२०५ ) विस्तार से लिख चुके हैं।

# २. श्वोभृति ( २६०० वि० पूर्व )

श्राचार्य क्वोभूति ने श्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी। उसका उल्लेख जिनेन्द्रबुद्धि ने श्रपने न्यास ग्रन्थ में किया है। काशिका ७।२।११ के 'केचियत्र द्विककारनिर्देशेन गकारप्रक्लेषं वर्णयन्ति' पर वह लिखता है—

'केचितृ इवभूतिव्याडिप्रभृतयः 'श्रचुकः किति' इत्यत्र द्विककार-निर्देशेन हेतुना चर्त्वभूतो गकारः प्रहिलष्ट इत्येयमाचक्षते ।'

यहां श्वभूति का पाठान्तर 'सुभूति' है । सुभूति न्यासकार सेग्रर्वा चीन ग्रन्थकार है । हमारा विचार है कि न्यास में व्याडि के साहचर्य से 'श्वोभूति' पाठ शुद्ध है ।

### परिचय

स्वीभूति याचार्य का कुछ भी इतिवृत्त विदित नहीं है। महा-भाष्य १। १। ५६ में एक स्वीभूति का उल्लेख मिलता है। वचन इस प्रकार है—

'स्तोध्याभ्यहं पादिकमौदवाहिं ततः दवोभूते शातनीं पातनीं च। नेतारावागच्छन्तं धार्राण रावाण च ततः पदचात् स्रंस्यते ध्वंस्यते च'।।

उक्त वचन दवभूति को सम्बोधनरूप से निर्देश होने से प्रतीत होता है कि द्वोभूति इस दलोक के रचियता का शिष्य था। प्रदीप-कार कैयट का भी यही मत है। इस दलोक के रचियता का नाम अज्ञात है।

लक्ष्यानुसारी काव्यवचन-हमारे विचार में उक्त क्लोक

१. ब्रष्टा० ४ । १ । ५०॥

२. इबोभूतिर्नाम शिष्यः । कैयट महाभाष्यप्रदीप १ । १ । ५६ ॥

पाणिनीय सूत्रों को लक्ष्य में रखकर रावणाजुं नीय भट्टि स्नादि काव्यों

के सदृश लक्ष्य-प्रधान काव्य का है।

काल किन्हीं विद्वानों का मत है कि इवोभूति पाणिनि का साक्षात् शिष्य है (हमारा भो यही विचार है)। यदि यह बात प्रमाणान्तर से पुष्ट हो जाय, तो इवोभूति का काल निश्चय हो २६ सी वर्ष विकमपूर्व होगा। महाभाष्य में इवोभूति का उल्लेख होने से इतना विस्पष्ट है कि इवोभूति महाभाष्यकार पतञ्जिल से प्राचीन है।

३. ब्याहि ( २=०० वि० पूर्व )

क्वोभूति के प्रसङ्घ में न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि का जो वचन उद्-धृत किया है, उससे विदित होता है कि व्यादि ने भी क्वोभूति के समान अष्टाध्यायी की कोई वृत्ति लिखी थी।

यदि व्याहि ने अष्टाध्यायी ७ । २ । ११ सूत्र की उक्त व्यास्या संग्रह में न की हो, तो निश्चय ही व्याहि ने अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखी होगी ।

व्याडि के विषय में हम संग्रहकार व्याडि नामक प्रकरण में (पूर्व पृष्ठ २७५-२६१) विस्तार से लिख चुके हैं।

# ४. कुर्गि ( २००० वि० पुर्व से प्राचीन )

भतृंहरि कैयट और हरदत्त आदि ग्रन्थकार स्राचार्य कुणि विरचित 'स्रष्टाध्यायीवृत्ति' का उल्लेख करते हैं। भतृंहरि महाभाष्य १।१।३८ की व्याख्या में लिखता है

'भ्रत एषां व्यावृत्त्यर्थं कुणिनापि तद्धितग्रहणं कर्तव्यम्। .... श्रतो गणपाठ एव ज्यायान् ग्रस्यापि वृत्तिकारस्य इत्येतदनेन प्रतिपादयति।''

कैयट महाभाष्य १।१।७५ की टीका में लिखता है—

'कुणिना प्राग्यहणमाचार्यनिर्देशार्य व्यवस्थितविभाषार्यं च व्याख्यातम् । • भाष्यकारस्तु कुणिदर्शनमशिश्रयत् ।

हरदत्तभी 'पदमञ्जरी' में लिखता है—'कृणिना तु प्राचां ग्रहण-माचार्यनिर्देशार्थं व्यास्यातम्, भाष्यकारोऽपि तथैवाशिश्रयत् ।' इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि ग्राचार्य कुणि ने ग्रष्टाध्याया का कोई वृत्ति अवस्य रची थी।

### परिचय

वृत्तिकार स्राचार्य कुणि का इतिवृत्त सर्वथा स्रन्थकारावृत है । हम उस के विषय में कुछ नहीं जानते ।

'ब्रह्माण्ड पुराण' तीसरा पाद द। १७ के अनुसार एक 'कुणि' विसन्द का पुत्र था। इस का दूसरा नाम 'इन्द्रप्रमति' था। एक इन्द्रप्रमित ऋग्वेद के प्रवक्ता आचार्य पैल का शिष्य था।' निश्चय ही वृत्तिकार कुणि इन दोनों से भिन्न व्यक्ति है।

#### काल

आचार्य कुणि का इतिवृत्त अज्ञात होने से उसका काल भी अज्ञात है। भर्तृहरि आदि के उपर्युक्त उढ़रणों से केवल इतना प्रतोत होता है कि यह आचार्य महाभाष्यकार पतञ्जलि से पूर्ववर्ती है।

# प्र. माथुर ( २००० वि० पूर्व से प्राचीन )

भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने ग्रष्टाध्यायी १।२।५७ की वृत्ति में ग्राचार्य माथुर-प्रोक्त वृत्ति का उल्लेख किया है। महाभाष्य ४।३।१०१ में भी माथुर नामक ग्राचार्य-प्रोक्त किसी वृत्ति का उल्लेख मिलता है।

### परिचय

माथुर नाम तद्धितप्रत्ययान्त है, तदनुसार इस का अर्थ 'मथुरा में रहनेवाला' अथवा 'मथुरा अभिजनवाला' है। ग्रन्थकार का वास्तविक नाम श्रज्ञात है। महाभाष्य में इसका उल्लेख होने से इतना स्पष्ट है कि यह श्राचार्य पतञ्जिल से प्राचीन है।

# माथुरी-वृत्ति

महाभाष्य में लिखा है--यत्तेन प्रोक्तंन च तेन कृतम् माथुरी वृत्तिः'।

१. बैदिक बाङ्मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ ७८ प्र० सं०।

२. डा॰ कीलहान ने 'माधुरी वृत्तिः' पाठ माना है। उसके चार हस्त-

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि 'माथुरी-वृत्ति' का रचियता माथुर' से भिन्न व्यक्ति था। माथुर तो केवल उसका प्रवक्ता है।

## माथुरी वृत्ति का उद्धरश

संस्कृत वाङ्मय में ग्रभी तक 'मायुरी-वृत्ति' का केवल एक उद्धरण उपलब्ध हुग्रा है। पुरुषोत्तमदेव भाषावृत्ति १।२। ५७ में लिखता है—

## 'माथुयाँ तु वृत्तावशिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते ।'

स्र्यात् मायुरी वृत्ति में 'तदिशाख्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्' सूत्र के 'ग्रिशाख्य' पद की अनुवृत्ति प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति तक है।

# माथुरी वृत्ति और चान्द्र व्याकरण

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'ग्रशिष्य' पद की अनुवृत्ति १।२। १७ तक मानी है। माथुरी वृत्ति में इस पद की अनुवृत्ति १।२।७३ तक जाती है। अतः माथुरी-वृत्ति के अनुसार अष्टाष्यायी १।२।४६ से १।२।७३ तक १६ सूत्र भी अशिष्य हैं। चन्द्राचायं ने अपने व्याकरण में जिस प्रकार अष्टाष्यायी १।२।४३--४७ सूत्रस्य विषयों का अशिष्य होने से समावेश नहीं किया, उसी प्रकार उसने अष्टाष्यायी १।१। ४६-७३ सूत्रस्य वचनातिदेश और एकशेष का निर्देश भी नहीं किया। इस से प्रतीत होता है कि आचार्य चन्द्रगोमी ने इन विषयों को भी अशिष्य माना है। इस समानता से विदित होता है कि चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण की रचना में 'माथुरी-वृत्ति' का साहाय्य अवस्य लिया था। महाभाष्कार ने भी जाति और व्यक्ति दोनों को पदार्य मानकर अष्टाष्यायी १।१। ४६-७३ सूत्रों का प्रत्याख्यान किया है। सम्भव है कि पतञ्जित ने भी इन के प्रत्याख्यान में माथुरी वृत्ति का आश्रय लिया हो।

लेखों में 'माश्रुरी वृत्तिः' पाठ भी है। तुलना करो-'धन्येन कृता माश्रुरेण 'धोका माथुरी वृत्तिः।' काशिका ४ १ ३ । १०१ ॥

१. मायुर + प्रण्। प्रदीप ४। ३। १०१॥

२. सच्टा० १।२।५३॥

### ६. वररुचि (विक्रम-समकालिक)

श्राचार्यं वरुर्शच ने श्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी। यह वरुष्य वार्तिककार कात्यायन वरुर्शच से भिन्न श्रर्वाचीन व्यक्ति है। वरुष्यिवर्षित श्रष्टाध्यायीवृत्ति का उल्लेख श्राफ्रेक्ट ने अपने वृहत् सूचीपत्र में किया है। 'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' में इस नाम का एक हस्तलेख विद्यमान है। देखो—सूचीपत्र सन् १८८० का छपा, पृष्ठ ३४२।

### परिचय

यह वररुचि भी कात्यायन गोत्र का है। 'सदुक्तिकणीमृत' के एक इलोक से विदित होता है कि इसका एक नाम श्रुतिघर भी था।' वारुच निरुक्तसमुच्चय से प्रतीत होता है कि यह किसी राजा का वर्माधिकारी था।' अनेक इसे विकमादित्य का पुरोहित मानते हैं।' इसका भागिनेय वासवदत्ता-लेखक मुबन्धु था।' इससे अधिक हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते।

#### काल

भारतीय अनुश्रुति के अनुसार आचार्य वररुचि संवत्-प्रवर्तक महाराज विकमादित्य का सभ्य था। कई ऐतिहासिक इस सम्बन्ध को काल्पनिक मानते हैं। अतः हम वररुचि के कालनिर्णायक कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं—

१ — काशिका से प्राचीन कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गैसिंह के मतानु-सार कातन्त्र ब्याकरण का कृदन्त भाग वररुचि कात्यायन कृत है।

१. ख्यातो यरच श्रुतिघरतया विक्रमादित्यगोष्ठी-विद्याभर्तुः खलु वररुचे-राससाद प्रतिष्ठाम् । पृष्ठ २६७ ।

२. युष्मत्प्रसादादहं क्षितसमस्तकस्मयः सर्वसंपत्संगतो धर्मानुष्ठानयोग्यवच संजातः । पृष्ठ ५१ (द्वि० सं०)

३. इ० अनुपाद 'काल' निर्देश प्रकरण में ७ वां प्रमाण ।

४. पं॰ भगवद्दत्तजी कृत भारतवर्षं का इतिहास, पृ॰ ६(डि॰ सं॰)।

भारतवर्षं का बृहद् इतिहास भाग १, पृष्ठ ६८ (द्वि० सं०)

६. इ०-धार्गे पृष्ठ ४४५ पर काल-निर्देशक व वां प्रमाण।

६. वृक्षादिवदमी रूढा न कृतिना कृताः कृतः । कात्यायनेन ते सृष्टा विवृद्धप्रतिपत्तये ॥ २ - संवत् ६६५ वि॰ में शतपथ का भाष्य लिखने वाले हरि-स्वामी का गुरु स्कन्दस्वामी निरुक्तटीका में वाररुच निरुक्तसमुच्चय से पर्याप्त सहायता लेता है, और उसके पाठ उद्धृत करता है।'

३ — स्कन्द महेश्वर की 'निरुक्तटीका' १०। १६ में भामह के अलंकार ग्रन्थ का २। १७ श्लोक उद्धृत है। भामह ने वररुचि के 'प्राकृतप्रकाश' की 'प्राकृतमनोरमा' नाम्नी टीका लिखी है। सतः वररुचि निश्चय ही संवत् ६०० वि० से पूर्ववर्ती है। पं० सदाजिव लक्ष्मीधर कात्रे के मतानुसार हरिस्वामी संवत् प्रवर्तक विक्रम का समकालिक है।

भारतीय इतिहास के प्रामाणिक विद्वान् श्री पं० भगवइत्तजी ने अपने 'भारतवर्ष का इतिहास' ग्रन्थ में वररुचि ग्रीर विक्रम साह-साङ्क की समकालिकता में अनेक प्रमाण दिये हैं"। उनमें से कुछ एक

नीचे लिखे हैं -

४—वरुष्चि अपने 'लिङ्गानुशासन' के अन्त में लिखता है— 'इति श्रोमदिखलवाग्विलासमण्डित-सरस्वती-कण्ठाभरण-अनेक-विशरण-श्रोनरपति--विकमादित्य-किरीटकोटिनिघृष्टचरणारविन्द-ग्राचार्यवररुचिविरचितो लिङ्गिविशेषविधिः समाप्तः।'

प्र—वरहिच अपनी 'पत्रकोमुदी' के आरम्भ में लिखता है— विक्रमादित्यभूपस्य कोतिसिद्धेनिदेशतः। श्रीमान् वरहिचर्धोमांस्तनोति पत्रकौमुदीम्।।

६ — वररुचि अपने 'विद्यासुन्दर काव्य' के अन्त में लिखता है — 'इति समस्तमहीमण्डलाधिपमहाराजविक्रमादित्यनिदेशलब्धधी-

द्वात समस्तमहामण्डलाचिपमहाराजावकमा।दत्यानदशलव्यव मन्महापण्डितवरकचिविरचितं विद्यासुन्दरप्रसंगकाव्यं समाप्तम्।

लक्ष्मणसेन (वि० सं० ११७६) के सभापण्डित धोयी
 का एक क्लोक 'सर्नुक्तिकर्णामृत' में उद्घृत है। उसमें लिखा है—
 स्थातो यक्त श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी विद्याभर्तः खलु वरक्वेराससाद प्रतिष्ठाम्॥"

१. देखो-हमारे द्वारा सम्पादित 'निस्ततसमुख्यय' की भूमिका पृष्ठ १।

२. ग्वालियर से प्रकाशित 'विकासस्मारक ग्रन्थ' में पं० सदाशिव कात्रे का नेख। ३. देखो—हितीय संस्करण, पृष्ठ ३२७ तथा ३४१।

४. सदुक्तिकर्णामृत पृष्ठ २६७ ।

द-कालिंदास अपने 'ज्योतिर्विदाभरण' २२।१० में लिखता

् धन्वन्तरिःक्षपणकोऽमरसिंहशङ्क्वेतालभट्टघटखपरकालिदासाः । स्यातो वराहमिहिरो नृपतेःसभायां रत्नानि वै वररुचिनंव विक्रमस्य ।

४-द तक के पांच प्रमाणों से बरहीच और विक्रमादित्य का सम्बन्ध विस्पष्ट है। आठवें प्रमाण में 'वराहमिहिर' का उल्लेख है। वराहमिहिर ने 'वृहत्संहिता' में ५५० शक का उल्लेख किया है। यह शालिवाहन शक नहीं है। 'शक' शब्द संवत्सर का पर्याय है। इस तथ्य शालिवाहन शक नहीं है। 'शक' शब्द संवत्सर का पर्याय है। इस तथ्य को न जानकर इसे शालिवाहन शक मानकर आधुनिक ऐतिहा- सिकों ने महती भूल की है। विक्रम से पूर्व नन्दाब्द, चन्द्रगुप्ताब्द, जूद्रकाब्द आदि अनेक शक प्रचलित थे। वराहमिहिर ने किस शक बा उल्लेख किया है, यह अजात है।

वारहच-वृत्ति का इस्तलेख

हमने 'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' में विद्यमान वारहच-वृत्ति की प्रतिलिपि मंगवाई है। यह आरम्भ से अध्टाध्यायी २।४। ३४ सूत्र पर्यन्त है। यदि यह प्रतिलिपि भूल से अन्य ग्रन्थ की न भेजी गई हो, तो निश्चय ही वह हस्तलेख वारहच वृत्ति-का नहीं है। इस ग्रन्थ में भट्टोजि दीक्षित विरचित सिद्धान्तकोमुदी की ही सूत्रवृत्ति सूत्रकमानुसार तत्तत् सूत्रों पर संगृहीत है।

## वररुचि के कतिपय अन्य प्रन्थ

वर रुचि के नाम से अनेक ग्रन्थ उपलब्घ होते हैं । उनमें से कुछ-एक निम्न लिखित हैं

१ - तैस्तिरीय प्रातिशास्य-व्यास्या - इस व्यास्या के अनेक उद्ध-रण तैस्तिरीयप्रातिशास्य के 'त्रिरत्नभाष्य' और वीरराधवकृत 'शब्द-वह्मविलास' नामक टीका में मिलते हैं। इसका विशेष वर्णन 'प्राति-शास्य और उसके टीकाकार' नामक २६ वें अध्याय में किया जायगा।

२ निरुक्तसमुच्चय — इस ग्रन्थ में स्नाचार्य दरहिन ने १०० मन्त्रों की व्याख्या नैहक्तसम्प्रदायानुसार की है। यह निरुक्त-सम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसका सम्पादन हमने किया है।

१. इसका परिष्कृत द्वितीय संस्करण २०२२ वि० में पुनः छपवाया है।

३ - सारसमुख्यय-इस ग्रन्थ में वरक्चि ने महाभारत से ब्राचार-व्यवहार सम्बन्धी अनेक विषयों के क्लोकों का संग्रह किया है। यह ग्रन्थ बालि द्वीप से प्राप्त हुआ। है। इस पर बालि भाषा में व्याख्या भी है। इसका सुन्दर ,संस्करण अभी-अभी श्री डा० रघवीर ने 'सरस्वती विहार' से प्रकाशित किया है।

४— तिङ्गविशेषविधि—इसका वर्णन 'लिङ्गानुशासन ग्रीर उसके वृत्तिकार' नामक २४ वें अध्याय में किया जायगा।

५ - प्रयोगविध-यह व्याकरणविषयक लघु ग्रन्थ है। यह नारा-यणकृत टीका सहित द्विंग्ड्रम से प्रकाशित हो चुका है।

६-कातन्त्र उत्तराधं-इसका वर्णन 'कातन्त्र' व्याकरण के प्रक-रण में किया जायगा।

७-- प्राकृतप्रकाश-यह प्राकृत भाषा का व्याकरण है। इस

पर भामह की 'प्राकृतमनोरमा' टीका छप चुकी है।

 कोश—अमरकोष आदि की विविध टीकाओं में कात्य, कात्यायन तथा वरहचि के नाम से किसी कोष-ग्रन्थ के अनेक वचन उद्घृत हैं। वररुचिकृत कोष का एक सटीक हस्तलेख 'मद्रास राज-कीय पुस्तकालय' में विद्यमान है, देखो-सूचीपत्र भाग २७, खण्ड १ ग्रन्थान् १४६७२।

ए-उपसर्ग-सूत्र—माधवनिदान की मधुकोष व्याख्या में वरहिच का एक उपसर्ग-सूत्र उद्घृत है।'

१०-पत्रकोमुदी। ११-विद्यासुन्दरप्रसंग काव्य।

# ७. देवनन्दी ( सं० ४०० वि० से पूर्व )

'जैनेन्द्र-शब्दानुशासन' के रचयिता देवनन्दी श्रपर नाम पूज्यपाद ने पाणिनीय व्याकरण पर 'शब्दावतारन्यास' नाम्नी टीका लिखी थी । इसमें निम्न प्रमाण हैं-

१—शिमोगा जिले की 'नगर' तहसील के ४३ वें शिलालेख में निसा है-

१. वररुचेरुपसर्गसूत्रम्-'नि निश्चयनिषेषयोः ।' निर्णयसागर सं० पृ० ५ ।

'न्यासं जैनेन्द्रसंज्ञं सकलबुधनतं पाणिनीयस्य मूयो, न्यासं शब्दावतारं मनुजतिहितं वैद्यशास्त्रं च कृत्वा। यस्तत्त्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिह भात्यसौ पूज्यपादः, स्वामी मूपालवन्द्यः स्वपरहितवचः पूर्णदृग्बोधवृत्तः ॥'

स्रथात् — पूज्यपाद ने अपने व्याकरण पर जीनेन्द्र' न्यास, पाणि-नीय व्याकरण पर शब्दावतार-न्यास, वैद्यक का ग्रन्थ और तत्त्वार्थ-मूत्र की टीका लिखी।

२—वि० सं० १२१७ के वृत्तविलास ने 'घर्मपरीक्षा' नामक कन्नड भाषा के काव्य की प्रशस्ति में लिखा है—

'भर्राद जैनेन्द्रभासुरं = एनल् झोरेदं पाणिनीयक्के टीकुम्' इसमें पाणिनीय व्याकरण पर किसी टीका-प्रन्थ के लिखने का उल्लेख है।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि ग्राचार्य देवनन्दी ने पाणिनीय व्या-करण पर कोई टीका ग्रन्थ अवश्य रचा था। आचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित 'शब्दावतार-न्यास' इस समय अप्राप्य है।

#### परिचय

चन्द्रय्य कवि ने कन्नड भाषा में पूज्यपाद का चरित लिखा है। उसमें लेखक लिखता है —

'देवनन्दी के पिता का नाम 'माघव भट्ट' और माता का नाम 'श्रीदेवी' था। ये दोनों वैदिक मतानुयायी थे। इनका जन्म कर्नाटक देश के 'काले' नामक ग्राम में हुआ था। माघव भट्ट ने अपनी स्त्री के कहने से जैन मत स्वीकार किया था। पूज्यपाद को एक उद्यान में मेंढक को सांप के मुंह में फंसा हुआ देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे जैन साधु बन गये।'

यह चरित्र ऐतिहासिक दृष्टि से अनुपादेय माना जाता है। अतः उपर्युक्त लेख कहां तक सत्य है, यह नहीं कह सकते। फिर भी यह सम्भावना ठीक प्रतीत होती है कि देवनन्दी के पिता वैदिक

१. 'जैन साहित्य और इतिहास' पृष्ठ १०७, टि० १; द्वि० सं० पृष्ठ ३३ टि० २। देवनन्दी का प्रकरण प्रायः इसी बन्ध के आधार पर लिखा गया है।

२. 'जैन साहित्य ग्रीर इतिहास' पृष्ठ ६३, टि० २(प्र० सं०)।

मतानुयायी रहे हों। ऐतिह्य-प्रसिद्ध जैन ग्रन्थकारों में अनेक ग्रन्थकार पहले स्वयं वैदिकधर्मी थे, ग्रथवा उनके पूर्वज वैदिकमतानुयायी थे।

देवनन्दी जैनमत के प्रामाणिक आचार्य हैं। जैन लेखक इन्हें पूज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि के नाम से स्मरण करते हैं। गणरत्नमही-दिश्व के कर्ता वर्षमान ने इन्हें 'दिग्वस्त्र' नाम से स्मरण किया है।'

#### काल

आचार्य देवनन्दी का काल अभी तक अनिविचत है। उनके काल-निर्णायक जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

१-- जैन ग्रन्थकार वर्षमान ने वि० सं० ११६७ में अपना 'गणरत्नमहोदिध' ग्रन्थ रचा। उसमें ग्राचार्य देवनन्दी को 'दिग्वस्त्र' नाम से बहुत्र स्मरण किया है।

२—राष्ट्रकृट के जगत्तुङ्ग राजा का समकालिक वामन अपने 'लिङ्गानुशासन' में आचार्य देवनन्दी-विरचित जैनेन्द्र लिङ्गानुशासन को बहुषा उद्धृत करता है। जगत्तुङ्ग का राज्यकाल वि॰ सं० ६५१-६७१ तक था।

३—कनार्टककिवचिरित्र के कर्ता ने गङ्गवंशीय राजा दुर्विनीत को पूज्यपाद का शिष्य लिखा है। दुर्विनीत के पिता महाराज अवि-नीत का मर्करा (कुगं) से शकाब्द ३८८ का एक ताम्रपत्र मिला है। तदनुसार अविनीत वि० सं० ५२३ में राज्य कर रहा था। 'हिस्ट्री आफ कनाडी लिटरेचर' और 'कर्नाटककिवचिरित्र' के अनुसार महाराज दुविनीत का राज्यकाल वि० सं० ५३६-५६६ तक रहा है।

४—वि० सं० ६६० में वने हुए 'दर्शनसार' नामक प्राकृत ग्रन्थ में लिखा है—

श. शालानुरीयशकटाङ्काजचन्द्रगोमिदिग्बस्त्रभत् हरिवामनभोजमुख्याः ।\*\*\*:
 दिग्बस्त्रो देवनन्दी । पृष्ठ १, २ ।

२. ब्याडिप्रणीतमध वाररूचं सचान्द्रं जैनेन्द्रलक्षणगतं विविधं तथान्यत् । क्लोक ३१ । ३. 'जैन साहित्य और इतिहास' पृष्ठ ११६ (प्र० सं०) । ४. वहीं, पृष्ठ ११६ (प्र० सं०) ।

सिरिपुज्जपादसीसो द्वाविडसधस्स कारगो दुहो।
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो।।
पंचसए छन्दीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स।
दिक्खणमहुरा-जादो दाविणसंघो महामोहो॥

अर्थात् पूज्यपाद के शिष्य वज्जनन्दी ने विक्रम के मरण के पश्चात् ४२६ वें वर्ष में दक्षिण मथुरा वा मदुरा में द्रविड्संघ की स्थापना की थी।

प्रमाणाङ्क ३ और ४ से विस्पष्ट होता है कि आचार्य देवनन्दी का काल विक्रम की षष्ठ शताब्दी का पूर्वार्थ है।

विवेचना —श्री नाथूराम प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास' के द्वितीय संस्करण में पृष्ठ ४४ पर पूज्यपाद और राजा दुर्विनीत के गुरुशिष्य भाव का खण्डन कर दिया है।

नया प्रमाण—'भारतीय ज्ञानपीठ काशी' से प्रकाशित जैनेन्द्र व्याकरण के श्रारम्भ में 'जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' प्रकरण में श्राचार्य पूज्यपाद के काल के निश्चय के लिए हमने एक नया प्रमाण उपस्थित किया था। उसे ही संक्षेप से यहां उपस्थित करते हैं—

प्रायः सभी वैयाकरणों ने एक विशेष नियम का विधान किया है, जिसके अनुसार 'ऐसी कोई घटना जो लोकविश्वत हो, प्रयोक्ता ने उसे साक्षात् न देखा हो, परन्तु प्रयोक्ता के दर्शन का विषय सम्भव हो, अर्थात् प्रयोक्ता के जीवनकाल में घटी हो, तो उसको कहने के लिए भूतकाल में लड़ प्रत्यय होता है'—

'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्देशनविषये।''
इस नियम के निम्न उदाहरण व्याकरण-ग्रन्थों में मिलते हैं —
ग्रहणद् यवनः साकेतम्, ग्रहणद् यवनो माध्यमिकाम्।
महा० ३ । २ । ११ ॥

अजयज्जर्तो हूणान्<sup>३</sup>। चान्द्र १।२। ६१॥

१. जैन साहित्य ग्रोर इतिहास, टि०, प्र० सं० पृष्ठ ११७, द्वि० सं० पृष्ठ ४३। २. कात्यायन वार्तिक । महा० ३ । २ । ११ ।।

३. पाञ्चात्य भतानुयायियों ने 'जर्तः' के स्थान पर 'गुप्तः' पाठ घड़

ग्रहणन्महेन्द्रो मथराम् । जैनेन्द्र' २ । २ । ६२ ॥ ग्रदहदमोधवर्षोऽरातीन् । शाक० ४ । ३ । २०८ ॥ श्रहणत् सिद्धवर्षोऽवन्तीम् । हैम ४ । २ । ८ ॥

इन में अन्तिम दो उदाहरण सर्वधा स्पष्ट हैं। आचार्य पाल्य-कीर्ति [शाकटायन] अमोघवर्ष, और आचार्य हेमचन्द्र सिद्धराज के काल में विद्यमान थे, इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं। परन्तु जर्त और महेन्द्र नामक व्यक्ति को इतिहास में साक्षात् न पाकर पाश्चात्य मतानुयायो भारतीय विद्वानों ने जर्त को गुप्त और महेन्द्र को मेनेन्द्र-मिनण्डर वनाकर अनर्गल कल्पनाएं की हैं। इस प्रकार की कल्प-नाओं से इतिहास नष्ट हो जाता हं। हमारे विचार में जैनेन्द्र का अहणन्महेन्द्रो मथुराम् पाठ सर्वथा ठीक है। उसमें किञ्चन्माव आन्ति की सम्भावना नहीं। आचार्य पूज्यपाद के जीवनकाल को यह महत्त्वपूर्ण घटना इतिहास में मुरक्षित है।

जैनेन्द्र उिल्लिखत महेन्द्र - जैनेन्द्र व्याकरण में स्मृत महेन्द्र गुप्तवंशीय कुमारगुप्त है। उसका पूरा नाम महेन्द्रकुमार है। जैनेन्द्र के विनापि निमित्तं पूर्वोत्तरपदयोवी खं वक्तव्यम् (४।१।१३६) वार्तिक, अथवा पदेषु पदेकदेशान् न्याय के अनुसार महेन्द्रकुमार के लिए महेन्द्र अथवा कुमार शब्दों का प्रयोग इतिहास में मिलता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्र, महेन्द्रसिंह, महेन्द्रवर्मा, महेन्द्र-कुमार आदि कई नाम उपलब्ध होते हैं ।

महेन्द्र का मथुरा विजय-तिब्बतीय प्रन्थ 'चन्द्रगर्भ परिपृच्छा'

लिया है। इ॰—वृबं पृष्ठ ३४२, ३४३ तथा पृष्ठ ३४२ की टि॰ ३ '

१. यद्यपि यह तथा इसके पूर्व उदाहरण कमशः धर्मदास और अभयनन्दी की दिलयों से दिए हैं, परन्तु इन वृत्तिकारों ने ये उदाहरण चन्द्र और पूज्यपाद की स्वीपन वृत्ति से लिए हैं।

२. देखो-पूर्व ४४६ पृष्ठ की टि॰ ३।

इ. 'जैनेन्द्र महावृत्ति' भारतीय ज्ञानपीठ काझी संस्करण की श्री डा॰ वासुदेवशरण ग्रयवाल लिखित भूमिका पृष्ठ १०-११।

४. पं भगवदद्त कृत भारतवर्षं का बृहद् इतिहास भाग २, पृष्ठ

सूत्र में लिखा है—'यवनों वित्हकों शकुनों (कुशनों) ने मिलकर तीन लाख सेना लेकर महेन्द्र के राज्य पर आक्रमण किया। गङ्गा के उत्तर प्रदेश जीत लिए। महेन्द्रसेन के युवा कुमार ने दो लाख सेना लेकर उन पर आक्रमण किया, और विजय प्राप्त की। लौटने पर पिता ने उसका अभिषेक कर दिया '।'

'चन्द्रगर्भसूत्र' में निर्दिष्ट महेन्द्र निश्चय ही महाराज महेन्द्र = कुमार गुप्त है, स्रोर उसका युवराज स्कन्दगृष्त । 'मञ्जूक्षोमूलकत्प' इलोक ६४६ में भी श्री महेन्द्र श्रीर उसके सकारादि पुत्र ( = स्कन्द-गुप्त ) को स्मरण किया है।

'चन्द्रगर्भसूत्र' में लिखित घटना की जैनेन्द्र के उदाहरण में उल्लिखत घटना के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जैनेन्द्र के उदाहरण में उक्त महत्त्वपूर्ण घटना का ही संकेत है। अतः उक्त उदाहरण से यह भी विदित होता है कि विदेशी आकान्ताओं ने गङ्गा के आस-पास का प्रदेश जीतकर मथुरा को अपना केन्द्र बनाया था। इसलिए महेन्द्र की सेना ने मथुरा का ही धेरा डाला।

जैनेन्द्र के उक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि उक्त ऐतिहा-सिक घटना आचार्य पूज्यपाद के जीवनकाल में घटी थी। अतः आचार्य पूज्यपाद और महाराज महेन्द्रकुमार = कुमारगुष्त समका-"लिक हैं।

महेन्द्रकुमार का काल—महाराज महेन्द्रकुमार अपरनाम कुमारगुप्त का काल पाइचात्य विद्वानों ने वि० सं० ४७०-५१२ (=४१३-४५५ ई०) माना है। भारतीय कालगणनानुसार कुमारगुप्त का काल विक्रम सं० ६६-१३६ तक निश्चित है। क्योंकि उसके शिलालेख उक्त संवत्सरों के उपलब्ध हो चके हैं। यदि भारतीय कालगणना को अभी स्वीकार न भी किया जाए, तो भी पाइचात्य मतानुसार इतना तो निश्चित है कि पूज्यपाद का काल विक्रम की पांचवीं शती के उत्तरार्ध से पष्ठ शती के प्रथम चरण के मध्य है।

111170

१. इम्पीरियल हिस्ट्री आफ इण्डिया, जायसवाल, पृष्ठ ३६, तथा मारतवर्ष का बृहद् इतिहास, भाग २ पृष्ठ ३४८।

२. महेन्द्रनृपवरो मुख्यः सकाराद्यो मतः परम्।

इस विवेचना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जैनेन्द्र के 'ग्रहणन्महेन्द्रो मथुराम्' उदाहरण में महेन्द्र को विदेशी आकामक मेनेन्द्र = मिनण्डर समभना भी भारी भ्रम है।

#### डा० काशीनाथ बापूजी पाठक की मूल

स्वर्गीय डा० काशोनाथ वापूजी पाठक का शाकटायन व्याकरण के सम्बन्ध में एक देख 'इण्डियन एण्टिक्वेरी' (जिल्द ४३ पृष्ठ २०४-२१२ ) में छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है—

'पाणिनीय व्याकरण में वार्षणण्य पद की सिद्धि नहीं है। जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण में इस का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के शरहच्छुनकदर्भाद् भृगुबत्साग्रायणेषु सूत्र के स्थान में जैनेन्द्र का सूत्र है—शरहच्छुनकदर्भाग्निश्चमंकृष्णरणाद् भृगुबत्सा-ग्रायणबाह्यणवसिष्ठे। इसी का अनुकरण करते हुए शाकटायन ने सूत्र रचा है—शरहच्छुनकरणाग्निशमंकृष्णदर्भाद् भृगुबत्सवसिष्ठ-वृषणणबाह्यणाग्रायणे। इसकी अमोघा वृत्ति में 'श्राम्नशम्यणो वार्षणण्यः, ग्राग्निशमिरन्यः' व्याख्या की है। वार्षणण्य सांख्यकारिका के रचिता ईश्वरकृष्ण का दूसरा नाम है। चीनी विद्वान् डा० टक्कुसु के मतानुसार ईश्वरकृष्ण वि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान था। जैनेन्द्र व्याकरण में उसका उल्लेख होने से जैनेन्द्र व्याकरण वि० सं० ५०७ के वाद का है।

इस लेख में पाठक महोदय ने चार भयानक भूलें की हैं। यथा— प्रथम सांख्यशास्त्र के साथ संबद्ध वार्षगण्य नाम सांख्यकारिका-कार ईश्वरकृष्ण का है, यह लिखना सर्वथा अशुद्ध है। सांख्यकारिका को युक्ति-दीपिका नाम्नी व्याख्या में 'वार्षगण्य' और वार्षगणाः' के नाम से अनेक उद्धरण उद्धृत हैं, वे ईश्वरकृष्ण-विरचित सांख्य-कारिका में उपलब्ध नहीं होते। आचार्य भतृंहरि-विरचित वाक्य-पदीय ब्रह्मकाण्ड में 'इदं फेनो न' और 'ग्रन्धो मणिमविन्दद्' दो पद्य पहें हैं। इन में से द्वितीय पद्य तीनिरीय आरण्यक १। ११। ५

१. यहां हमने संक्षेप से लिया है। विशेष देखो—'जैन साहित्य मौर इतिहास' प्र० सं० पृथ्ठ ११७-११६।

२. ग्रष्टा० ४।१।१०२॥

३. शब्दार्णव ३।१।१३४।

४. राषावद्या

४. कारिका ८, ६।

में तथा योगदर्शन ४।३१ के व्यासभाष्य में स्वल्प पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है। वाक्यपदीय के प्राचीन व्याख्याकार वृषभदेव के मतानुसार ये पद्य सांख्यशास्त्र के पिटतन्त्र ग्रन्थ के हैं। अनेक लेखकों के मत में पिटतन्त्र भगवान् वार्षभण्य की कृति है। यदि यह ठीक हो, तो मानना होगा कि वार्षभण्य ग्राचार्य तैत्तिरीय ग्रारण्यक के प्रवचनकाल ग्रंथात् विक्रम से लगभग तीन सहस्र वर्ष से प्राचीन है। महाभारत में भी सांख्यशास्त्रकार वार्षभण्य का बहुधा उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि वार्षभण्य ग्रत्यन्त प्राचीन ग्राचार्य है। उसका ईश्वरकृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ना महती भ्रान्ति है।

द्वितोय— जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों के उद्धरण देकर पाठक महोदय ने वार्षगण्य पद की सिद्धि दर्शाई है, वह भी चिन्त्य है। उक्त सूत्रों में 'वार्षगण्य' पद की सिद्धि नहीं है, अपितु उन में बताया है कि यदि अग्निशमां वृषगण-गोत्र का होगा, तो उसका अपत्य 'आग्निशमांयण' कहलावेगा। और यदि वह वृषगणगोत्र का न होगा, तो उसका अपत्य 'आग्निशमां होगा। इस बात को पाठक महोदय द्वारा उद्घृत अमोघा वृक्ति का पाठ स्पष्ट दर्शा रहा है। व्याकरण का साधारणसा भी बोघ न होने से कैसी भयक्कर भूलें होती हैं, यह पाठक महोदय के लेख से स्पष्ट है।

तृतीय—जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से पाठक महोदय ने जो सूत्र उद्घृत किया है, वह जैनेन्द्र व्याकरण का नहीं है। वह है जैनेन्द्र व्याकरण के गुणनन्दी द्वारा परिष्कृत 'शब्दार्णव' संज्ञक संस्करण का। र गुणनन्दी का काल विकम की दशम शताब्दी है। र अतः उसके

१. इदं फेन इति । पष्टितन्त्रग्रन्थरचायं यावदम्यपूजयदिति । पृष्ठ १८।

२. देखो — हमारे मित्र विद्वद्वर श्री० पं उदयवीरजी शास्त्री कृत 'सांस्य

दर्शन का इतिहास' पृष्ठ ६६। ३. 'सांख्य दर्शन का इतिहास' ग्रन्थ में माननीय शास्त्री जी ने वार्षगण्य को तैतिरीयारण्यक से उत्तर कान का माना है। परन्तु हमारा विचार है कि वह तैतिरीयारण्यक से पूर्ववर्ती है।

४. जैन साहित्य और इतिहास प्र० सं०, पृष्ठ १००-१०६। तथा इसी इतिहास का 'पाणिनि से ग्रवीचीन वैयाकरण' नामक १७ वां अध्याय।

प्र. जैन साहित्य और इतिहास प्र० सं०, पृष्ठ १११, तथा इसी इतिहास का १७ वां प्रध्याय।

श्राधार पर श्राचार्य पूज्यपाद का का काल निर्धारण करना सर्वेषा

ययुक्त है।

चतुर्थं—पाठक महोदय जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों में वार्षगण्य पद का निर्देश समभक्तर पाणिनीय व्याकरण में उसका अभाव बताते हैं, वह भी अनुचित है। क्योंकि पाणिनि ने वार्षगण्य गोत्र के आग्निशमायण की सिद्धि के लिये नडादिगणे में 'अग्निशमम् वृष्यणे' सूत्र पढ़ा है। अतः पाणिनि उसका पुनः सूत्रपाठ में निर्देश क्यों करता ? आचार्य पूज्यपाद ने भी इस विषय में पाणिनि का ही अनुकरण किया है। उसने आग्निशमायण वार्षगण्य का साधक 'अग्निशमम् वृष्यणे' सूत्र नडादिगणे' में पढ़ा है (पाठक महोदय ने जैनेन्द्रव्याकरण के नाम से जो सूत्र उद्धृत किया है, वह सूल जैनेन्द्र व्याकरण का नहीं है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं)। शास्त्र के पूर्वापर का भले प्रकार अनुशीलन किये बिना उसके विषय में किसी प्रकार का मत निर्धारित कर लेने से कितनी असङ्कर भूलें हो जाती है, यह भी इस विवेचन से स्पष्ट है।

डा० काशीनाथ वापूजी पाठक के लेख को डा० वेल्वाल्कर तथा श्री पं० नाथूरामजी प्रेमी ने भी अपने-अपने अन्यों में उद्धृत करके उनके परिणाम को स्वीकार किया। अतः इनके लेखों में भी उपर्युक्त सब भूलें विद्यमान हैं।

प्रेमी जी की निरिभमानता—मैंने द अगस्त सन् १६४६ के पत्र में श्रीमान् प्रेमीजी का ध्यान इस आर आकृष्ट किया। उसके उत्तर में आपने २१-द-१६४६ के पत्र में इस प्रकार लिखा—

'श्रापने मेरे जैनेन्द्र-सम्बन्धी लेख में दो न्यूनताएं बतलाई, उन पर मैंने विचार किया। आपने जो प्रमाण दिये, वे बिल्कुल ठीक हैं। इनके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। यदि 'जैन साहित्य और इतिहास' को फिर से छपवाने का अवसर आया, तो उक्त न्यूनताएं दूर करदी जायेंगी।......

१. गणपाठ ४ । १ । १०५ ॥

२. जैनेन्द्र गणपाठ ४।१।८०।।

३. सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर, पैरा नं ४८।

V. जैन साहित्य ग्रीर इतिहास, पृष्ठ ११७-११६ (प्रव सं०)

इस निरिभमानता और सहृदयता के लिये मैं उन का

ग्राभारी हं।

स्वर्गीय प्रेमीजी ने 'जैन साहित्य और इतिहास' के द्वितीय संस्करण में मेरे मुक्ताव को स्वीकार करके वार्षगण्य सम्बन्धी प्रकरण हटा दिया।

## व्याकरण के अन्य प्रन्थ

श्राचार्य देवनन्दी विरचित व्याकरण के निम्न ग्रन्थ और हैं-१—जैनेन्द्र व्याकरण—इसका वर्णन 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण' नामक प्रकरण में किया जायगा।

२ —धातुपाठ ३ —गणपाठ ४ —लिङ्गानुझासन ५ — परिभाषा-पाठ, इनका वर्णन यथास्थान तत्तत् प्रकरणों में किया जायगा।

# दुर्धिनीत ( मं० ४३२-४६६ बि० )

महाराज पृथिवीकोंकण के दानपत्र में लिखा है -

'श्रीमत्कोंकणमहाराजाघिराजस्याविनीतनाम्नः पुत्रेण शब्दा-वतारकारेण देवभारतीनिबद्धबृहत्कथेन किरातार्जुनीयपञ्चदशसर्ग-टीकाकारेण दुर्विनीतनामधेयेन ....। "

अर्थात् महाराज दुविनीत ने 'शब्दावतार', 'संस्कृत की ब हत्कथा' ग्रौर किरातार्जुं नीय के पन्द्रहवें या पन्द्रह सर्गों की व्याख्या लिखी थी।

इससे प्रतीत होता है कि महाराज दुर्विनीत ने 'शब्दावतार' नामक ग्रन्थ लिखा था। अनेक विद्वानों का मत है कि यह शब्दाव-तार नामक ग्रन्थ पाणिनीय व्याकरण को टीका है।

हम ऊपर लिसे चुके हैं कि आचार्य पूज्यपाद ने भी पाणिनीय व्याकरण पर 'शब्दावतार'संज्ञक एक ग्रन्थ रचा था। महाराज दुविनीत-विरचित ग्रन्थ का नाम भी उपर्युक्त दानपत्र में 'शब्दावतार' लिखा है।

१. पं॰ कृष्णमाचार्यविरचित 'हिस्ट्री ग्राफ बलासिकल संस्कृत लिटरेचर' पुष्ठ १४० में उद्युत ।

महाराज दुर्विनीत आचार्य पूज्यपाद का शिष्य है, यह पूर्व लिखा जा चुका है। गुरू-शिष्य दोनों के पाणिनीय व्याकरण पर लिखे ग्रन्थ का एक ही नाम होने से यह सम्भावना होती है कि आचार्य पूज्यपाद ने ग्रन्थ लिखकर अपने शिष्य के नाम से प्रचरित कर दिया हो।

=. चुन्नि मिट्ट ( मं० ७०० वि० से पूर्व )

चुल्लि भट्टि विरचित 'श्रष्टाध्यायी-वृत्ति'का उल्लेख जिनेन्द्रबुद्धि-कृत न्यास स्रौर उसकी तन्त्रप्रदीप नाम्नी टीका में उपलब्ध होता है। काशिका के प्रथम क्लोक की व्याख्या में न्यासकार लिखता है—

'वृत्तिः पाणिनीयसूत्राणां विवरणं चुल्लिभट्टिनिर्लूरादिविर-चितम् ।''

इस वचन से ब्यक्त होता है कि 'चुल्लि भट्टि' और 'निर्लूर' विरचित दोनों वृत्तियां काशिका से प्राचीन हैं।

तन्त्रप्रदीप = । ३ । ७ में मैत्रेय रक्षित लिखता है-

'सब्येष्ठा इति सारथिवचनोऽयम्। अत्र चुल्लिभट्टिवृत्ताविप तत्पुरुषे कृति बहुलिमत्यलुग् दृश्यते'।

'हरिनामामृत' सूत्र १४७० की वृत्ति में लिखा है— 'हृदयङ्गमा वागिति चुल्लिभट्टिः।'

हरदत्त ने काशिका के प्रथम क्लोक की व्याख्या में 'कुणि' का उल्लेख किया है। न्यास के उपयुंक्त वचन का पाठान्तर 'चुन्नि' है। इसकी 'कुणि' ग्रौर 'चूणि' दोनों से समानता है।

### ह. निर्लूर (सं० ७०० वि० से पूर्व)

निलू र-विरचित वृत्ति का उल्लेख न्यास के पूर्वोद्धृत पाठ में उपलब्ध होता है। काशिका के व्याख्याता विद्यासागर मुनि ने भी इस वृत्ति का उल्लेख किया है। अधिपतिदत्त ने 'कातन्त्रपरिशिष्ट' में निलू र-वृत्ति का निम्न पाठ उद्धृत किया है—

१. न्यास भाग १, पृष्ठ ६। २. न्यास की भूमिका पृष्ठ ८।

३. वृत्ताविति सूत्रार्थप्रधानो अन्यो भट्टनल्पूरप्रभृतिभिविरचितः .....। 'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' का सूचीपत्र भाग ३ खण्ड १ A, पृष्ठ ३४०७, सन्याङ्ग २४६३। हस्तलेख के पाठ में 'नल्पूर' निश्चय ही 'निल्'र'

निर्लू रवृत्ती चोक्तम्—भाषायामिष यङ् लुगस्तीति ।' पुरुषोत्तमदेव अपने 'ज्ञापक-समुच्चय' में लिखता है— 'तेन बोभवीति इति सिद्धचतीति नेलू री वृत्तिः' ।'

न्यासकार और विद्यासागर मुनि के वचनानुसार यह वृत्ति काशिका से प्राचीन है।

### १०. चूर्णि

न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र भट्टाचार्य ने श्रीपतिदत्तविरचित 'कातन्त्रपरिशिष्ट' तथा जगदीश भट्टाचार्य कृत 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' से चूर्णि के दो उद्भरण उद्धृत किये हैं

'मतमेतच्चू णिरप्यनुगृह्णाति'।

'संयोगावयवव्यञ्जनस्य सजातीयस्यैकस्य वानेकस्योच्चारणामेद इति चूणिः' ।\*

जगदीश भट्टाचार्य ने भर्तृ हरि के नाम से एक कारिका उद्धृत की है\*—

हन्तेः कर्मण्युपष्टम्भात् प्राप्तुमर्थे तु सप्तमीम् । चतुर्यौ बाधिकामाहुश्चूणिभागुरिचाग्भटाः ॥

इस कारिका में भी चूर्णि का मत उद्घृत है। यह कारिका भर्तृ हरिकृत नहीं है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

इन में 'संयोगावयवव्यञ्जनस्य' उद्धरण का समानार्थक पाठ महाभाष्य में इस प्रकार उपलब्ध होता है—

का भ्रष्ट पाठ है। 'भट्ट' शब्द निल्'र का विशेषण हो सकता है, फिर भी हमारा विचार है कि 'भट्ट' सम्भवतः 'चुल्लिभट्टि' के एकदेश 'भट्टि' का भ्रष्ट पाठ है।

- १. न्यास की भूमिका पृष्ठ ६ । मुद्रित पाठ 'यङो लुगस्तीति' । सन्धि-प्रकरण सूत्र ३३ । २. राजशाही बंगाल मुद्रित, पृष्ठ ८७ ।
  - ३. कातन्त्रपरिशिष्ट णत्वप्रकरण । न्यासभूमिका पृष्ठ 🖘 ।
  - ४. शब्दशक्तिप्रकाशिका न्यासभूमिका पृष्ठ ६।
  - ४. शब्दशक्तिप्रकाशिका पृष्ठ ३८६। ६. पृष्ठ ६८, टिप्पणी ८।

## 'न व्यञ्जनपरस्यैकस्यानेकस्य वा श्रवणं प्रति विशेषोऽस्ति'।'

सम्भव है कि जगदीश भट्टाचार्य ने महाभाष्य के अभिप्राय को अपने शब्दों में लिखा हो। प्राचीन अन्थकार प्रायः चूणि और चूणि-कार के नाम से महाभाष्य और पतञ्जलि का उल्लेख करते हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। चूणि के पूर्वोद्धृत अन्य मतों का मूल अन्वषणीय है। अतः हमें इस नाम की अष्टाच्याया की कोई वृत्ति थी, इसमें सन्देह है।

# ११-१२. जयादित्य और वामन ( सं० ६५०-७०० वि० )

जयादित्य और वामन विरचित सम्मिलित वृत्ति 'काशिका' नाम सं प्रसिद्ध है। सम्प्रति उपलभ्यमान पाणिनीय व्याकरण के ग्रन्थों में महाभाष्य और भतृ हरिविरचित ग्रन्थों के अनन्तर यही वृत्ति सब से प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है। इसमें बहुत से सूत्रों की वृत्ति और उदा-हरण प्राचीन वृत्तियों से संगृहीत हैं। 'काशिका' में अनेक स्थानों पर महाभाष्य का अनुसरण नहीं किया गया, इससे काशिका का गौरव अल्प नहीं होता। क्योंकि एसे स्थानों पर ग्रन्थकारों ने प्रायः प्राचीन वृत्तियों का अनुसरण किया है।

चोनी यात्रों इत्सिग ने अपनी भारतयात्रा के वर्णन में जियादित्य को काशिका का रचियता लिखा है। उसने 'वामन' का निर्देश नहीं किया। संस्कृत वाङ्मय में अनेक प्रन्थ ऐसे हैं, जिन्हें दो-दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, परन्तु उन को उद्धृत करनेवाले प्रन्थकार किसी एक व्यक्ति के नाम से हो सम्पूर्ण प्रन्थ के पाठ उद्धृत करते हैं। यथा स्कन्द और महेश्वर ने मिलकर निरुक्त की टोका लिखी,

१. महाभाष्य ६। ४। २२॥ २. पृष्ठ ३३१, ३३२।

३. काशिका ४ । २ । १०० की वृत्ति महाभाष्य से विरुद्ध है । काशिका-वृत्ति की पृष्टि चान्द्रसूत्र ३ । २ । १६ से होती है । ब्रतः दोनों का मूल संस्टा-ध्यायी की कोई प्राचीन वृत्ति यही होगी ।

४. इल्सिम की भारतयात्रा, पृष्ठ २६६ ।

निक्त ७ । ३१ की महेक्बरियक्ति टीका की देवराज ने स्कन्द के नाम से उद्घृत किया है । देखी—निधण्डुटीका, पृष्ठ १६२ । इसी प्रकार अन्यव भी ।

परन्तु देवराज ने समग्र ग्रन्थ के उद्धरण स्कन्द के नाम से ही उद्धृत किये, महेश्वर का कहीं स्मरण भी नहीं किया। सम्भव है कि इसी प्रकार इिंसग ने भी केवल जयादित्य का नाम लेना पर्याप्त समभा हो। 'भाषावृत्त्यर्थं विवृत्ति'के रचियता सृष्टिधराचार्यं ने भी भाषावृत्त्त्यर्थं विवृत्ति'के रचियता सृष्टिधराचार्यं ने भी भाषावृत्त्त्व के ग्रान्तिम श्लोक की व्याख्या में काशिका को जयादित्य-विरचित ही लिखा है, परन्तु ध्यान रहे कि आठवां अध्याय वामनविरचित है।

'काशिका' को सब से प्राचीन व्याख्या जिनेन्द्रबुद्धिवरिचत 'काशिकाविवरणपञ्जिका' है। वैयाकरण-निकाय में यह 'न्यास नाम से प्रसिद्ध है। यह व्याख्या जयादित्य और वामन की सम्मिलत वृत्ति पर है।

### जयादित्य और वामन के ग्रन्थ का विभाग

पं० वालशास्त्री द्वारा सम्पादित काशिका में प्रथम चार अध्यायों के अन्त में जयादित्य का नाम छपा है, और शेष चार अध्यायों के अन्त में वामन का। हिर दीक्षित ने 'प्रौडमनोरमा' की शब्दरत्न व्याख्या में प्रथम दितीय पञ्चम तथा षष्ठ अध्याय को जयादित्यविर्वित, और शेष अध्यायों को वामनकृत लिखा है। प्राचीन अन्यकारों ने जयादित्य और वामन के नाम से काशिका के जो उद्धरण दिये हैं, उन से विदित होता है कि प्रथम पांच अध्याय जयादित्यविर्वित हैं, और अन्तिम तीन वामनकृत।

जयादित्य के नाम से काशिका के उद्धरण निम्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं—

ग्रध्याय १—भाषावृत्ति पृष्ठ १८, २६। पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ २५२। भाषावृत्त्यर्थविवृति के प्रारम्भ में।

ग्रध्याय २ - भाषावृत्ति पृष्ठ १। पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ

१. काद्ययति प्रकाशयति सूत्रार्थमिति काशिका, जयादित्यविरिचता वृत्तिः। द । ४ । ६ द ॥

२. प्रथमद्वितीयपञ्चमयष्ठा जयादित्यकृतवृत्तयः, इतरे वामनकृतवृत्तयः इत्यभियुक्ताः । भाग १, पृष्ठ ५०४ ।

अध्याय ३—पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ६६२ । अमरटीकासर्वस्व भाग ४, पृष्ठ १० । परिभाषावृत्ति सीरदेवकृत, पृष्ठ ८१ ।

अध्याय ४—अमरटीकासवंस्व, भाग १, पृष्ठ १३८। भाषा-वृत्ति पृष्ठ २४३, २५४।

श्रव्याय ४—भाषावृत्ति पृष्ठ २६६, ३१०, ३२४, ३२८, ३३४, ३४२, ३४२, ३६२, ३६६। पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ३८६, ८६१। अध्टाङ्गहृदय की सर्वाङ्गसुन्दरा टीका, पृष्ठ ३।

वामन के नाम से काशिका के उद्धरण अधोलिखित प्रन्थों में मिलते हैं --

अध्याय ६--भाषावृत्ति पृष्ठ ४१८, ४२०, ४८२। पदमञ्जरी भाग २, पृष्ठ ४२, ६३२।

अध्याय ७--सोरदेवकृत परिभाषावृत्ति पृष्ठ ६, २४। पद-मञ्जरी भाग २, पृष्ठ ३ ६ ।

अध्याय = भाषावृत्ति पृष्ठ ५४३, ५५६। पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ६२४।

काशिका की शैली का सूक्ष्म दृष्टि से पर्यवेक्षण करने से भी यहीं परिणाम निकलता है कि प्रथम पांच अध्याय जयादित्य की रचना है, स्रीर स्निन्तम तीन स्रध्याय बामनकृत हैं। जयादित्य की स्रपेक्षा वामन का लेख स्रधिक प्रौढ़ है।

#### जयादित्य का काल

इत्सिंग के लेखानुसार जयादित्य की मृत्यु वि० सं० ७१६ के लगभग हुई थी। यदि इत्सिंग का लेख ग्रीर उसकी भारतयात्रा का माना हुग्रा काल ठीक हो, तो यह जयादित्य की चरम सोमा होगी। काशिका १।३।२३ में भारवि का एक पद्यांश उद्धृत है। महाराज दुविनीत ने किरात के १५ वें सर्ग को टीका लिखो थी। दुविनीत का राज्यकाल सं० ५३६—५६६ वि० तक है, यह हम पूर्व लिख

श्रद्धायानुवाकयोरित्यादौ सूत्रे विकल्पेन चायं लुगिष्यत इति जगाद जयादित्यः ।
 २. इत्सिग की भारतयात्रा, पृष्ठ २७० ।

३. 'संबाध्य कर्णादिषु तिष्ठते यः।' किरात ३ । १४ ॥

४. देखो पूर्व पृष्ठ ४५५ ।

चुके हैं। अतः भारिव सं० ५३६ वि० से पूर्ववर्ती है, यह निश्चित है। यह काशिका की पूर्व सीमा है।

#### वामन का काल

संस्कृत वाङ्मय में वामन नाम के अनेक विद्वान् प्रसिद्ध हैं। एक वामन 'विश्वान्तविद्याधर' संज्ञक जैन व्याकरण का कर्ता है।' दूसरा 'अलङ्कारशास्त्र' का रचयिता है, और तीसरा 'लिङ्गानुशासन' का निर्माता है। ये सब पृथक्-पृथक् व्यक्ति हैं। काशिका का रचयिता वामन इन सब से भिन्न व्यक्ति है। इसमें निम्न हेतु हैं—

भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने काशिका और भागवृत्ति के अनेक पाठ साथ-साथ उद्धृत किये हैं। उनकी तुलना से व्यक्त होता है कि भागवृत्तिकार स्थान-स्थान पर काशिका का खण्डन करता है। यथा—

१. 'साहाय्यमित्यपि ब्राह्मणादित्वादिति जयादित्यः, नेति

भागवृत्तिः'।

२. 'कथमद्यश्वीनो वियोगः ? विजायत इत्यस्यानुवृत्तेरिति जयादित्यः । स्त्रीलिङ्गिनिर्देशादुपमानस्याप्यसंभवान्नैतदिति भाग-वित्तः' ।

३. 'इह समानस्येति योगविभागः, तेन सपक्षसधमंसजातीयाः सिद्धचन्तीति वामनवृक्तिः । म्रनार्षोऽयं योगविभागः, तथाह्यस्ययानाम-नेकार्थत्वात् सदृ भार्थस्य सहज्ञब्दस्यैते प्रयोगाः कथंनाम समानपक्ष इत्यादयोऽपि भवन्तीति भागवृत्तिः' ।<sup>१</sup>

४. 'वृशिग्रहणादिह पूरुषो नारक इत्यादावय्ययं दीर्घ इति वामन-वृत्तिः । श्रनेनोत्तरपदे विधानादप्रान्तिरिति पूरुषादयो दीर्घोपदेशा एव संज्ञाशब्दा इति भागवृत्तिः' ।

इन में प्रथम दो उद्धरणों में जयादित्य का, और तृतीय चतुर्थ

१ . देखो-पूर्व पृष्ठ ४४८ ।

२. वामनो विश्वान्तविद्याधरस्थाकरणकर्ता । गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २ ।

३. भाषावृत्ति, पृष्ठ ३१० । ४. भाषावृत्ति, पृष्ठ ३१४ ।

भाषावृत्ति, पृष्ठ ४२० ।
 भाषावृत्ति, पृष्ठ ४२७ ।

में वामनवृत्ति का खण्डन है। भागवृत्ति का काल विक्रम संवत् ७०२-७०५ तक है, यह हम अनुपद लिखेंगे। तदनुसार वामन का काल वि० सं० ७०० से पूर्व मानना होगा। 'अलङ्कारशास्त्र' और 'लिङ्कानुशासन' के प्रणेता वामन का काल विक्रम की नवम शताब्दी है।' 'विश्रान्तविद्याधर' का कर्ता वामन विक्रम संवत् ३७५ अथवा ५७३ से पूर्वभावी है। यह हम आगे सप्रमाण लिखेंगे। अतः काशिकाकार वामन इन सब से भिन्न व्यक्ति है। उसका काल विक्रम की सप्तभ शताब्दी है।

# कन्नड पञ्चतन्त्र और जयादित्य वामन

५—कन्नडभाषा में दुर्गसिंह कृत एक पञ्चतन्त्र है। उसका मूल वसुभाग भट्ट का पाठ है। उसमें निम्न पाठ है—

'गुप्तवंश वसुधाधोशावली राजधानीयन् उज्जैनि—धन्नैदि ....गुप्तान्वय जलघर मार्ग यभस्ति मालियुं, वामन-जयादित्य-प्रमुख मुखकमलविनिर्गत-सुक्तिमुक्तावली मणी-कुण्डल-मण्डितकणेनुं ...—विक्रमाञ्चनं साहसाञ्चम्'।

इस पाठ में वामन ने जयादित्य को गुप्तवंशीय विक्रम साहसाङ्क का समकालिक कहा है।

ए. वेङ्कट सुभिया के अनुसार यह दुर्गसिह ईसा की ११ वीं शती का है। अखिलभारतीय प्राच्यविद्या परिषद् ( आल इण्डिया ओरियण्टल कान्फस ) नागपुर, पृष्ठ १५१ पर के. टी. पाण्डुरंग का मिल्लिनाथ कृत टीका पर एक लेख छपा है। इनका मत है कि कन्नड पञ्चतन्त्र का कर्ता दुर्गसिह 'कातन्त्र वृत्तिकार' दुर्गसिह ही है। "

हमारे विचार में यह दुर्गसिंह 'कातन्त्रवृत्तिकार' नहीं हो सकता। क्योंकि वह काशिकाकार से प्राचीन है, यह हम कातन्त्र के प्रकरण

कन्हैयालाल पोद्दार कृत 'संस्कृत साहित्य का इतिहास,' भाग १ पृष्ठ
 १५३ । तथा वामनीय लिङ्गानुशासन की भूमिका ।

२. 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण' प्रकरण में । ३. झाल इण्डिया ग्रोरि० कान्फोंस, मैसूर, दिसम्बर १६३५, पृष्ठ ४६८, मुद्रण सन् १६३७।

४. पं० भगवद्त्तं कृत भारतवर्षं का बृहद् इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३२४ के स्राधार पर।

में सप्रमाण लिखेंगे। हां, यह 'कातन्त्र-दुर्गवृत्ति' का टीकाकार द्वितीय दुर्गिसह हो सकता है। कातन्त्र पर लिखनेवाले दो दुर्गिसह पृथक्-पृथक् हैं, इस का भी हम उसी प्रकरण में प्रतिपादन करेंगे।

कन्नड पञ्चतन्त्र में जयादित्य और वामन को गुप्तवंशीय विक-माङ्क साहसांक का समकालिक कहा है। यह गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय है। पाश्चात्य मतानुसार इसका काल वि० सं० ४६७– ४७० तक माना जाता है। यही विक्रम संवत् का प्रवर्तक है। यदि दुर्जनसन्तोष न्याय से चन्द्रगुप्त द्वितीय का पाश्चात्य मतानुसारी काल भी स्वीकार कर लिया जाय, तो भी 'काशिका' का काल विक-माद्द की चतुर्थ शती का मध्य मानना होगा। यदि कन्नड पञ्चतन्त्र का लेख प्रमाणान्तर से और परिपुष्ट हो जाए, तो इत्सिंग आदि चीनी यात्रियों के काल तथा वर्णन में भारी संशोधन करना होगा।

कन्नड पञ्चतन्त्र में जयादित्य और वामन के द्वारा कही गई मूक्तिमुक्ताविलयों की ओर संकेत है। 'सुभाषिताविल' में जयादित्य और वामन दोनों के सुभाषित संगृहीत हैं। अतः इस अंश में कन्नड पञ्चतन्त्रकार का लेख निश्चय ही प्रामाणिक है। इस आधार पर उसके द्वितीय अंश की प्रामाणिकता में सन्देह करना स्वयं सन्देहास्पद हो जाता है।

## काशिका और शिशुपालवध

माध-विरचित 'शिशुपालवध' में एक श्लोक

'ग्रनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सम्निबन्धना । शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥'

इस क्लोक में 'सद्बृत्ति' पद से काशिका की ग्रोर संकेत है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। शिशुपालवध के टीकाकार 'सद्बृत्ति' ग्रीर 'न्यास' पद से काशिका ग्रीर जिनेन्द्रबुद्धि विरचित न्यास का संकेत मानते हैं। उसी के ग्राधार पर न्यास के संपादक श्रीशचन्द्र भट्टाचार्य ने माघ का काल ६०० ई० (=६५७ वि०) माना है, वह ग्रमुक्त है। माघ कवि के पितामह के आश्रयदाता महाराज वर्मलात का सं०

६८२ (=सन् ६२४) का एक शिलालेख मिला है। सीरदेव के लेखा-नुसार भागवृत्तिकार ने माघ के कुछ प्रयोगों को अपशब्द माना है। 'भागवृत्ति' की रचना सं० ७०२-७०५ के मध्य हुई है, यह प्रायः निश्चित है। अतः शिशुपालवध का समय सं० ६८२-७०० वि० के मध्य मानना होगा । धातुवृत्तिकार सायण के मतानुसार काशिका की रचना शिशुपाल-वध से उत्तरकालीन है। अतः उसके सद्वृत्ति शब्द का संकेत काशिका की ओर नहीं है।

प्राचीनकाल में 'न्यास' नाम के अनेक अन्य विद्यमान थे। भत्-हरिबिरचित 'महाभाष्यदीपिका' में भी एक न्यास उद्धृत है। अतः माघ ने किस न्यास की ओर संकेत किया है, यह अज्ञात है।

### जयादित्य और वामन की सम्पूर्ण वृत्तियां

जिनेन्द्रबृद्धिवरिचत 'काशिकाविवरणपञ्चिका' जयादित्य और वामन विरचित सम्मिलित वृत्तियों पर है। परन्तु न्यास में जयादित्य और वामन के कई ऐसे पाठ उद्धृत हैं, जिनसे विदित होता है कि जयादित्य और वामन दोनों ने सम्पूर्ण अब्टाब्यायी पर पृथक्-पृथक् बृत्तियां रची थीं। न्यास के जिन पाठों से ऐसी प्रतीति होती है, वे ग्रघोलिखित हैं -

१. 'म्लाजिस्थइच ( प्रष्टा० ३।२।१३६ ) इत्यत्र जयादित्यवृत्ती ग्रन्थः । श्रच् कः किति ( भ्रष्टा० ७ । २ । ११ ) इत्यत्रापि जया-दित्यवृत्तौ ग्रन्थः -गकारोऽप्यत्र चत्वंभूतो निर्दिदयते सूष्णुरित्यत्र यथा स्यादिति । बामनस्य त्वेतत् सर्वमनभिमतम् । तथाहि तस्यैव

निभमतमेव । यातुवृत्ति पृष्ठ २६७ काकी संस्करण ।

१. देखो-वसन्तगढ़ का जिल्लालेख-'द्विरशीत्यधिके काले पण्णां वर्ष-शतोत्तरे । जगन्मातुरिदं स्थानं स्थापितं गोष्टपुंगवैः ॥ ११ ॥

२. यत एव तत्रैव सूत्रे (१।१।२७) भागवृत्तः-पुरातनम्ने-मुं निताम् (किरात ६। १६) इति, पुरातनीनंदीः (माष १२। ६०) इति च प्रमादपाठावेती गतानुगतिकतया कवयः प्रयुञ्जते, न तेषां लक्षणं चक्षुः । परिभाषावृत्ति, पृष्ठ १३७ । ३. 'कमादम् नारद इत्मबोधि सः' इति माघे सकर्मकत्वं वृत्तिकारादीनाम-

४. महाभाष्यदीपिका उद्धरणान्द्र ३६, देखी-पूर्व पृष्ठ ३८८ ।

५. तूलना करो-न्यास ३।२।१३६॥

सूत्रस्य ( ग्रष्टा० ७ । २ । ११ ) तद्विरचितायां वृत्तौ ग्रन्थः— केचिदत्र ।

इस उद्धरण में न्यासकार ने अष्टाध्यायी ७ । २ । ११ सूत्र की जयादित्य और वामन विरचित दोनों वृत्तियों का पाठ उद्धृत किया है । ध्यान रहे कि जिनेन्द्रबुद्धि ने सप्तमाध्याय का न्यास वामनवृत्ति पर रचा है ।

न्यासकार ३ । १ । ३३ में पुनः लिखता है -

२. नास्ति विरोधः, भिन्नकर्तृत्वात् । इदं हि जयादित्यवचनम्, तत्पुनर्वामनस्य । वामनवृत्तौ (३।१।३३) तासिसिचोरिकार उच्चारणार्थो नानुबन्धः पठ्यते ।

न्यासकार ने इस उद्धरण में अष्टाध्यायी ३ । १ । ३३ की वामनवृत्ति का पाठ उद्धृत किया है । ध्यान रहे कि तृतीयाध्याय का न्यास जयादित्यवृत्ति पर है ।

आगे पुन: लिखता है-

३. म्रनित्यत्वं तु प्रतिपादियव्यते ( ग्र॰ ६ । ४ । २२ ) जया-दित्येन ।<sup>3</sup>

४. न्यासकार ३।१।७⊏पर भी जयादित्य विरचित ६। ४।२३ की वृत्ति उद्घृत करता है।

इनसे व्यक्त है कि जयादित्य की वृत्ति पष्ठाष्याय पर भी थी।

प्रहरदत्तविरिचत पदमञ्जरी ६।१।१३ (पृष्ठ ४२८) से विदित होता है कि वामन ने चतुर्य अध्याय पर वृत्ति लिखी थी।

न्यासकार और हरदत्त के उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जयादित्य और वामन दोनों ने सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर पृथक्-पृथक् वृत्तियां रची थीं, और न्यासकार तथा हरदत्त के काल तक वे सुप्राप्य थीं।

जयादित्य और वामन की वृत्तियों का सम्मिश्रण हम पूर्व लिख चुके हैं कि वर्तमान में काशिका का जो संस्करण

१. न्यास १।१।१॥ पृष्ठ ४७, ४८। २. न्यास २।१।३२॥ पृष्ठ ४२४। २. न्यास २।१।३३॥ पृष्ठ ४२४।

मिलता है, उसमें प्रथम पांच अध्याय जयादित्य विरचित हैं, और अन्तिम तीन अध्याय वामनकृत । जिनेन्द्रवृद्धि ने अपनी न्यास-व्याख्या दोनों की सम्मिलित वृत्ति पर रची है। दोनों वृत्तियों का सम्मिश्रण क्यों और कब हुआ, यह अज्ञात है। 'भाषावृत्ति' आदि में 'भागवृत्ति' के जो उद्धरण उपलब्ध होते हैं, उन में जयादित्य और वामन की संभिश्रत वृत्तियों का खण्डन उपलब्ध होता।' अतः यह संमिश्रण भागवत्ति बनने (वि० सं० ७००) से पूर्व हो चुका था, यह निश्चित है।

## काशिका का रचना-स्थान

काशिका के व्याख्याता हरदत्त मिश्र ग्रोर रामदेव मिश्र ने लिखा है-

'काजिका देशतोऽभिधानम्, काशीषु भवा'।

अर्थात् 'काशिका वृत्ति' की रचना काशों में हुई थी। उज्ज्वल दत्त और भाषावृत्त्यर्थविवृत्तिकार सुब्टिघर का भी यही मत है।

## काशिका के नामान्तर

काशिका के लिये एकवृति श्रीर प्राचीन वृत्ति शब्दों का व्यव-

हार मिलता है।

एकवृत्ति नाम का कारण काशिका की प्रतिद्वन्द्विनी 'भागवृत्ति' नाम की एक वृत्ति थी ( इस का अनुपद ही वर्णन किया जायगा )। उस में पाणिनीय सूत्रों को लौकिक और वैदिक दो विभागों में बाट कर भागशः व्याख्या की गई थी । काशिका में पाणिनीय कमानुसार लोकिक वैदिक सुत्रों की यथास्थान व्याख्या की गई है। इसलिए

१. देखो — हमारा 'भागवृत्ति संकलन' पृष्ठ २१, २३, २४ इत्यादि, लाहोर संस्करण ।

२. पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४ । तथा वृत्तिप्रदीप के प्रारम्भ में ।

३. उणादिवृत्ति पृष्ठ १७३ ॥ ४. भाषावृत्तिटीका दाधा६७॥

५. स्रनायं इत्येकवृत्तानुपयुक्तम् । भाषावृत्ति १।१।१६॥

इति सूत्रं छन्द्रो भागः । विशेष द्र०-क्रोरियण्टल कान्फेंस वाराणसी सन् १६४३-४४ के लेख-संग्रह में एस० पी० भट्टाचार्य का लेख।

भागवृत्ति की प्रतिद्वन्द्वता में 'काशिका' के लिए एकवृत्ति शब्द का व्यवहार होता है।'

### काशिका-वृत्ति का महत्त्व

काशिका-वृत्ति व्याकरणशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस में निम्न विशेषताएं हैं —

१—काशिका से प्राचीन कुणि आदि वृत्तियों में गणपाठ नहीं था। इसमें पणपाठ का यथास्थान सम्निवेश है।

२—अष्टाध्यायी की प्राचीन बिलुष्त वृत्तियों और ग्रन्थकारों के अनेक मत इस ग्रन्थ में उद्धृत हैं, जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता।

३—इसमें अनेक सूत्रों की व्याख्या प्राचीन वृत्तियों के आधार पर लिखी है। अतः उनसे प्राचीन वृत्तियों के सूत्रार्थ जानने में पर्याप्त सहायता मिलती है।

काशिका में जहां-जहां महाभाष्य से विरोध है, वहां-वहां काशिकाकार का लेख प्रायः प्राचीन वृत्तियों के अनुसार है। आधुनिक वैयाकरण महाभाष्यविषद्ध होने से उन्हें हेय समभते हैं, यह उनकी महती भूल है।

४—काशिकान्तगंत उदाहरण-प्रत्युदाहरण प्रायः प्राचीन वृत्तियों के अनुसार हैं। जिनसे अनेक प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होता है।

१. एकवृत्ती साधारणवृत्ती वैदिके लौकिके च विवरणे इत्यर्थः । एक-वृत्ताविति काशिकायां वृत्तावित्यर्थः । सृष्टिधर । भाषावृत्ति पृष्ठ ५, टि० ८ ।

२. वृत्त्वन्तरेषु सूत्राष्येव व्यास्यायन्ते · · · · वृत्त्यन्तरेषु तु गणपाठ एव नास्ति । पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४ ।

देखों—श्रोरियण्टल कालेज मेगजीन लाहीर नवम्बर १६३६ में हमारा 'महाभाष्य से प्राचीन श्रष्टाध्यायी की सूत्रवृत्तियों का स्वरूप' लेख ।

४. धपचितपरिमाणः शृगातः किली । अप्रसिद्धोदाहरणं चिरन्तनप्रयोगात् । पदमञ्जरी २।१।४।। मुद्रित काशिका में 'सदृशं सख्या ससिल' पाठ है । वहां 'सदृशं किस्पा सिकिंख' पाठ होना चाहिये । पुनः निला है—अवतप्तेनकुल-स्थितं तबैतदिति चिरन्तनप्रयोगः, तस्यार्थमाह । पदमञ्जरी २।१।४७॥

५—यह ग्रन्थ साम्प्रदायिक प्रभाव से भी मुक्त है। सारे ग्रन्थ में केवल २-३ उदाहरण ही ऐसे हैं, जिन्हें कथंचित् साम्प्रदायिक कहा जा सकता है।

भट्टोजि दीक्षित आदि ने जहां अपने ग्रन्थों में नये-नये उदाहरण देकर प्राचीन ऐतिहासिक निर्देशों को लोप कर दिया, वहां साथ ही साम्प्रदायिक उदाहरणों का बाहुल्येन निर्देश करके पाणिनीय शास्त्र को भी साम्प्रदायिक रूप में प्रस्तुत करने की चेव्टा की।

### काशिका का पाठ

काशिका के जो संस्करण इस समय उपलब्ध हैं, वे सब महा अशुद्ध हैं। इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रामाणिक परिशुद्ध संस्करण का प्रकाशित न होना अत्यन्त दुःस की बात है। काशिका में पाठों की अव्यवस्था प्राचीन काल से ही रही है। न्यासकार काशिका १। १। ५ की व्याख्या में लिखता है—

'ग्रन्ये तूत्तरसूत्रे कणिताइबो रणिताइब इत्यनन्तरमनेन ग्रन्थेन भवितव्यम्, इह तु दुविन्यस्तकाकपदजनितभ्रान्तिभिः कुलेखके-लिखितमिति वर्णयन्ति'।

न्यास श्रीर पदमञ्जरी में काशिका के श्रनेक पाठान्तर उद्घृत किये हैं। काशिका का इस समय जो पाठ उपलब्ध होता है, वह श्रत्यन्त श्रष्ट है। ६। १। १७४ के प्रत्युदाहरण का पाठ इस प्रकार छपा है---

'हल्पूर्वादिति किम् बहुनावा ब्राह्मण्या'। इसका शुद्ध पाठ 'बाहुतितवा ब्राह्मण्या' है। काशिका में ऐसे

इसका शुद्ध पाठ 'बाहु तितवा बाह्य प्या' है। काशका में एस पाठ भरे पड़े हैं। इस वृत्ति के महत्त्व को देखते हुए इसके शुद्ध संस्करण की महती ग्रावश्यकता है।

#### नवीन संस्करण

'उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद की संस्कृत परिषद' द्वारा

१. प्रभी कुछ वर्ष पूर्व 'उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद' से इसका एक नया संस्करण प्रकाशित हुआ है । उसके सम्बन्ध में आगे देखें ।

२. न्यास भाग १, पृष्ट ४६।

अनेक हस्तलेखों के आधार पर काशिका का एक तथा संस्करण छपा है। यह अपेक्षाकृत पूर्व संस्करणों से उत्तम है। तथापि सम्पादकों का पाणिनीय तन्त्र पर अधिकार न होने से इसमें भी बहुत स्थानों पर अपपाठ विद्यमान हैं। डा० तथा एम० ए० उपाधिधारी विद्वानों ने पाश्चात्य ढंग पर ही सम्पादन कार्य किया है। जिस विषय के प्रन्थ का सम्पादन करना हो, उसमें यदि यथावत् गति न हो, तो ग्रन्थ कभी शुद्ध सम्पादित नहीं हो सकता। इसी प्रकार पाश्चात्य सम्पादन-कला से अनिभन्न तिद्वषयन्न विद्वान् भी यथावत् सम्पादन नहीं कर सकता। सम्पादन-कार्य के लिये दोनों वार्तों का सामञ्जस्य होना चाहिये।

### काशिका के व्याख्याकार

जयादित्य ग्रीर वामन विरचित काशिकावृत्ति पर श्रनेक वैयाकरणों ने व्याख्याएं लिखी हैं। उनका वर्णन हम अगले ग्रध्याय में करेंगे।

### १३. भागवृत्तिकार ( मं० ७०२-७०६ वि० )

अष्टाध्यायी की वृत्तियों में काशिका के अनन्तर 'भागवृत्ति 'का स्थान है। यह वृत्ति इस समय अनुपलब्ध है। इसके लगभग दो सी उद्धरण पदमञ्जरो भाषावृत्ति, दुर्घटवृत्ति और अमरटीकासवस्व आदि विभिन्न अन्थों में उपलब्ध होते हैं। पुरुषोत्तमदेव की भाषा-वृत्ति के अन्तिम इलोक से जात होता है कि यह वृत्ति काशिका के समान प्रामाणिक मानी जाती थी।'

बड़ीदा से प्रकाशित कवीन्द्राचायं के सूचीपत्र में 'भागवृत्ति'का नाम मिलता है। मट्टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ और सिद्धान्त-

१. काशिकाभागवृत्त्योश्चत् सिद्धान्तं बोद्धुमस्ति धीः । तदा विचिन्त्यतां भातभीषावित्तिरियं मम् ॥

२. केवीन्द्राचार्यं काशी का रहनेवासा था। इसकी जन्मभूमि गोदावरी तट का कोई ग्राम था। यह परम्परागत ऋग्वेदी ब्राह्मण था। इसने वेदबेदाङ्गों का सम्यग् अभ्यास करके संन्यास ग्रहण किया था। इसने काशी और प्रयाग को मुसलमानों के जिज्या कर से मुक्त कराया था। देखो—कवीन्द्राचार्यं विरचित 'कवीन्द्रकल्पद्र्म,' इण्डिया आफिस लन्दन का सूचीपन, पृथ्ठ ३९४७। इसका समय लगभग वि० सं० १६५०-१७५० तक है। ३. देखो—पृष्ठ ३।

कौमुदी में भागवृत्ति के अनेक उद्धरण दिये हैं। इससे प्रतीत होता है कि विक्रम की १६ वीं १७ वीं शताब्दी तक भागवृत्ति के हस्तलेख मुप्राप्य थे।

## भागवृत्ति का रचयिता

'भाषावृत्ति' के व्याख्याता 'सृष्टिघर चक्रवर्ती' ने लिखा है— 'भागवृत्तिभंतृ'हरिणा श्रीधरसेननरेन्द्रादिष्टा विरचिता'।

इस उद्धरण से विदित होता है कि वलभी के राजा श्रीधरसेन की ग्राजा से भर्तृ हरि ने भागवृत्ति की रचना की थी।

'कातन्त्रपरिशिष्ट' का रचयिता श्रीपतिदत्त सन्विसूत्र १४२ पर लिखता है—

'तथा च भागवृत्तिकृता विमलमतिनाष्येवं निपातितः।'

इससे प्रतीत होता कि भागवृत्ति के रचयिता का नाम 'विमल-मित' था।

पं० गुरुपद हालदार ने सृष्टिधर के वचन को अप्रामाणिक माना है। परन्तु हमारा विचार है कि सृष्टिधराचार्य और श्रीपितदत्त दोनों के लेख ठीक हैं, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। यथा कविसमाज में अनेक कवियों का कालिदास औपाधिक नाम है, उसी प्रकार वैया-करणितकाय में अनेक उत्कृष्ट वैयाकरणों का भतु हिर औपाधिक नाम रहा है। विमलमित ग्रन्थकार का मुख्य नाम है, और भतृ हिर उसकी औपाधिक संज्ञा है। भट्टि के कर्ता का भतृ हिर औपाधिक नाम था। यह हम पूर्व पृष्ठ ३७० पर लिख चुके हैं। विमलमित वौद्ध सम्प्रदाय का प्रसिद्ध व्यक्ति है।

एस० पी० भट्टाचायं का विचार है कि भागवृत्ति का रचयिता सम्भवतः इन्दु था। हमारे मत में यह विचार चिन्त्य है।

१. सिद्धान्त-कौमुदी पृष्ठ ३६६, काशी चौखम्बा, मूल संस्करण।

२. भाषावृत्ययंविवृति काश्वद्या

३. आल दण्डिया भोरियण्टल कान्फ्रॅस १६४३-१६४४ (बनारस) में भागवृत्ति-विषयक लेख।

### भागवृत्तिकार का काल

सृष्टिधराचार्य ने लिखा है कि 'भागवृत्ति' की रचना महाराज श्रीधरसेन की आजा से हुई थी। वलभी के राजकुल में श्रीधरसेन नाम के चार राजा हुए हैं, जिनका राज्यकाल सं० ५५७-७०५ वि० तक माना जाता है। इस 'भागवृत्ति' में स्थान-स्थान पर काशिका का खण्डन उपलब्ध होता है'। इससे स्पष्ट है कि 'भागवृत्ति' की रचना काशिका के अनन्तर हुई है। काशिका का निर्माणकाल लगभग सं० ६५०-७०० वि० तक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। चतुर्थ श्रीधरसेन का राज्यकाल सं० ७०२-७०५ तक है। अतः भागवृत्ति का निर्माण चतुर्थ श्रीधरसेन की आजा से हुआ होगा।

न्यास के सम्पादक ने भागवृत्ति का काल सन् ६२५ ई० ( सं० ६८२ वि० ), और काशिका का सन् ६५० ई० (=सं० ७०७ वि० )माना है, अर्थात् भागवृत्ति का निर्माण काशिका से पूर्व स्वी-कार किया है, वह ठीक नहीं है। इसी प्रकार श्री पं० गुरुपद हाल-दार ने भागवृत्ति की रचना नवम शताब्दी में मानी है, वह भी अशुद्ध है। वस्तुतः भागवृत्ति को रचना वि० सं० ७०२-७०५ के मध्य हुई है, यह पूर्व विवेचना से स्पष्ट हैं।

## काशिका और भागवृत्ति

हम पूर्व लिख चुके हैं कि 'भागवृत्ति' में काशिका का स्थान-स्थान पर खण्डन उपलब्ध होता है। दोनों वृत्तियों में परस्पर महान् अन्तर है। इस का प्रधान कारण यह है कि काशिकाकार महाभाष्य को एकान्त प्रमाण न मानकर अनेक स्थानों में प्राचीन वृत्तिकारों के मतानुसार व्याख्या करता है। अतः उसकी वृत्ति में अनेक स्थानों में महाभाष्य से विरोध उपलब्ध होता है। भागवृत्तिकार महाभाष्य को पूर्णतया प्रमाण मानता है। इस कारण वह वैयाकरण-सम्प्रदाय में अप्रसिद्ध शब्दों की कल्पना करने से भी नहीं चूकता।

१. भागवृत्ति-संकलन १।१।३२; १।२।१३; ६।३।८४।।

२. न्यास-भूमिका, पृष्ठ २६।

३. 'लीलूय - सन्' इस भवस्या में भागनृत्तिकार 'लुलोलूविषित' रूप मानता है। वह लिखता है—'भ्रनभ्यासग्रहणस्य न किञ्चित् प्रयोजनमुक्तम्।

### भागवृत्ति के उद्धरण

भागवृत्तिके १६८ उद्घरण अभी तक हमें ३७ ग्रन्थों में उपलब्ध हुए हैं। इनमें २४ ग्रन्थ मुद्रित, ६ ग्रन्थ ग्रमुद्रित, तथा ४ लेखसंग्रह, हस्तलेख, सूचीपत्रादि हैं। वे इस प्रकार हैं—

### मुद्रित प्रन्थ

१. महाभाष्यप्रदोप-कैयट १४. प्रक्रियाको मुदी-सटीक २. महभाष्यप्रदीपोद्योत-नागेश १५. व्याकरणसिद्धान्तसुधा निधि-विश्वेश्वर सूरि ३. पदमञ्जरी- हरदत्त ४. भाषावृत्ति-पुरुषोत्तमदेव १६. संक्षिप्तसार-जुमरनन्दीवृत्ति १७. संक्षिप्तसार टीका ५. दुर्घटवृत्ति-शरणदेव १८. कातन्त्र परिशिष्ट-श्रीपतिदत्त ६. दैव-पुरुषकारोपेत १६. हरिनामामृतब्याकरण ७. परिभाषावृत्ति-सीरदेव २०. नानार्थाणंवसंक्षेप-केशव परिभाषावृत्ति-पुरुषोत्तमदेव २१. ग्रमरटीकासर्वस्व-सर्वानन्द उणादिवृत्ति-श्वेतवनवासी २२. हेनुविन्दुटीकालोक-दुर्वेकिमध १०. उणादिबुत्ति-उज्ज्वलदत्त २३. शब्दशक्तिप्रकाशिका ११. घातुवृत्ति-सायण २४. व्याकरणदर्शनेरितिहास-१२. ज्ञापकसमुच्चय-पुरुषोत्तमदेव गुरुपदहालदार

#### हस्त लिखितग्रन्य

३०. संक्षिप्तसार परिशिष्ट २५. तन्त्रप्रदीप-मैत्रेय रक्षित ३१. कातन्त्रप्रदीपव्याख्या-पुण्डरीक २६. समरटीका-भ्रज्ञातकर्तृक विद्यासागर २७. श्रमरटीका-रायमुकुट ३२. तत्त्वचन्द्रिका-गदसिंह २८. शब्दसाम्राज्य ३३. भाषावृत्त्यर्थविवृति-सृष्टिघराचार्य २१. चर्करीतरहस्य

#### सहायक-ग्रन्थ

३४. स्रोरियण्टल कान्फ्रेंस बनारस-लेख संग्रह ३५. इण्डिया श्राफिस लन्दन हस्तलेख-सूचीपत्र

१३. सिद्धान्तकौमुदी-भट्टोजिदीक्षित

ततक्चोत्तरार्थमपि तन्न भवतीति भाष्यकारस्याभिन्नायो लक्ष्यते । तेनात्र भवितन्यं द्विवंचनेन । पदमञ्जरी ६।१।६, पृष्ठ ४२६ पर उद्घृत ।

३६. मद्रास राजकीय हस्तलेख सूचीपत्र ३७. मद्रास ओरियण्टल रिसर्च जर्नल ।

भागवृत्ति को उद्धृत करनेवाले ग्रन्थों में सब से प्राचीन कयट-विरचित महाभाष्यप्रदीप है।

### भागवृत्ति के उद्धरणों का संकलन

लगभग दश वर्ष' हुए हमने १२ मुद्रित ग्रन्थों से भागवृत्ति के उद्धरणों का संकलन करके 'भागवृत्ति-संकलनम्' नाम से उनका संग्रह 'लाहौर श्रोरियण्टल पत्रिका' में प्रकाशित किया था। इसका परिवृहित संस्करण संवत् २०१० वि० में सरस्वती भवन काशी की 'सारस्वती सुषमा' में प्रकाशित किया था। इसका पुनः परिवृहित संस्करण हमने वि० सं० २०२१ में पुनः प्रकाशित किया है।

### मगावृत्ति-व्याख्याता-श्रीधर

कृष्णलीलाशुक मुनिने 'दैवम्' ग्रन्थ की 'पुरुषकार' नाम्नी व्याख्या लिखी है। उसमें भागवृत्ति का उद्धरण देकर कृष्णलीलाशुक मुनि लिखता है—

'भागवृत्ती तु सीकृसेकु इत्यधिकमिष पठचते । तच्च सीकृ सेचने इति श्रीधरो व्याकरोत्, एतानब्टौ वर्जयित्वा इति चाधिक्यमेव मुक्त-कण्ठमुक्तवान्'।

इस उद्धरण से व्यक्त है कि श्रीधर ने भागवृत्ति की व्याख्या लिखी थी। कृष्णलीलाशुक मुनि ने श्रीधर के दो वचन और उद्धृत किये हैं। देखो—'दैवं-पुरुषकार' पृष्ठ १४, ६०। माधवीया धातुवृत्ति में श्रीकर अथवा श्रीकार नाम से इसका निर्देश मिलता है। धातु-

१. संवत् २००७ में प्रथम संस्करण के समय।

२. दैवम्-पुरुषकार, पृष्ठ १५, हमारा संस्करण ।

३. देखो-हमारा संस्करण •

४. नृतिनन्दीति वाक्ये नाष्ट्रवर्ज नृत्यादीन् पठित्वैतान् सप्त विजित्वेति वदन् श्रीकरोऽप्यत्रैवानुकूलः । धातुवृत्ति पृष्ठ १८ । तुलना करो—'तया च श्री-क्यो नृत्यागेन नृत्यादीन् पठित्वा एतान् सप्त वर्जयत्वा इत्याह । दैवम् ६० । यहां धातुवृत्ति में उद्धृत श्रीकर निष्चय ही भागवृत्ति-टीकाकार श्रीवर है ।

वृत्ति के जितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं. वे सब अत्यन्त भ्रष्ट हैं। हुमें श्रीकार वा श्रीकर श्रीधर नाम के ही भ्रपभ्रंश प्रतीत होते हैं।

श्रीधर नाम के अनेक ग्रन्थकार हुए हैं। भागवृत्ति की व्याख्या

किस श्रीघर ने रची, यह सजात है।

काल — कृष्णलीलाशुक मृति लगभग १३ वीं शताब्दी का प्रन्थ-कार है। अतः उसके द्वारा उद्घृत प्रन्थकार निश्चय ही उससे प्राचीन है। हमारा विचार है कि श्रीधर मैत्रेयरक्षित से प्राचीन है। इसका आधार 'पुरुषकार' पृष्ठ ६० में निदिष्ट श्रीधर और मैत्रेय दोनों के उद्धरणों की तुलना में निहित है।

भागवृत्ति जैसा प्रामाणिक ग्रन्थ और उसकी टीका दोनों ही

इस समय अप्राप्य हैं।

१४. भर्तीश्वर ( मं० ७८० वि० से पूर्ववर्ती )

वर्धमान सूरि अपने 'गणरत्नमहोदधि' में लिखता है—
'भर्त्रोदवरेणापि वारणार्थानामित्यत्र पुल्लिङ्ग एव प्रयुक्तः'।'

अर्थात् — भर्वीश्वर ने अष्टाध्यायो के वारणार्थानामीप्सितः' सूत्र की व्याख्या में 'प्रेमन्' शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग किया है।

इस उद्धरण से विदित होता है कि भर्तीश्वर ने म्रध्टाध्यायी की कोई ब्याख्या लिखी थी।

### मत्रीश्वर का काल

भट्ट कुमारिल प्रणीत 'मीमांसाश्लोकवातिक' पर भट्ट उम्बेक की ब्याख्या प्रकाशित हुई है । उस में उम्बेक लिखता है—

'तथा चाहुभैत्रींदवरादयः कि हि नित्यं प्रमाणं दृष्टं, प्रत्यक्षादि वा यदनित्यं तस्य प्रामाण्ये कस्य विप्रतिपत्तिः, इति ।'

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि भर्त्रीश्वर भट्ट उम्बेक से पूर्व-वर्ती है, और वह बौद्धमतानुयायी है।

## उम्बेक और भवभृति का ऐक्य

भवभूतिप्रणीत 'मालतीमाधव के' एक हस्तलेख के खन्त में ग्रन्थ-

१. गणरत्नमहोदचि, पृष्ठ २१६ । २. १।४।२७॥ ३. देखो-पृष्ठ ३८ ।

कत्ती का नाम उम्बेक लिखा है, ग्रीर उसे भट्ट कुमारिल का शिष्य कहा है। भवभूति 'उत्तररामचरित' ग्रीर 'मालतीमाधव' की प्रस्तावना में अपने लिये 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' पद का व्यवहार करता है। पदवाक्यप्रमाणज्ञ पद का अर्थ पद =ब्याकरण, वाक्य = मोमांसा, और प्रमाण=न्यायशास्त्र का ज्ञाता है। इस विशेषण से भवभूति का मीमांसकत्व व्यक्त है। दोनों के ऐक्य का उपोद्वलक एक प्रमाण और है—उम्बेकप्रणीत'इलोकवार्तिकटीका' और'मालतीमाधव' दोनों के प्रारम्भ में 'ये नाम केचित् प्रथयन्त्यवज्ञाम्' इलोक समानरूप से उपलब्ध होता है। ग्रतः उम्बेक ग्रीर भवभूति दोनों एक व्यक्ति हैं। मीमांसक-सम्प्रदाय में उसकी 'उम्बेक' नाम से प्रसिद्धि है, और कविसम्प्रदाय में 'भवभूति' नाम से। मालतीमाधव में भवभूति ने ग्रपने गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' लिखा है। क्या ज्ञाननिधि भट्ट कुमा-रिल का नामान्तर था ? उम्बेक भट्ट कुमारिल का शिष्य हो वा न हो, परन्तु क्लोकवार्तिकटीका, मालतीमाधव और उत्तररामचरित के अन्तरङ्ग साक्ष्यों से सिद्ध है कि उम्बेक और भवभूति दोनों नाम एक ब्यक्ति के हैं। पं० सीताराम जयराम जोशी ने अपते संस्कृत साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में उम्बेक को भवभूति का नामान्तर लिखा है। परन्तु मीमांसक उम्बेक को उससे भिन्न लिखा है, यह ठीक नहीं। भवभूति का मीमांसक होना 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' विशेषण से विस्पष्ट है।

महाकवि भवभूति महाराज यशोवर्मा का सभ्य था। इस कारण भवभूति का काल सं• ७८०-८०० वि० के लगभग माना जाता है । ख्रतः भवभूति के द्वारा स्मृत भर्वीश्वर सं०७८० से पूर्ववर्ती है। कितना पूर्ववर्ती है, यह खजात है।

भवभूति का व्याकरण-ग्रन्थ—दुर्घटवृत्ति ७ । २ । ११७ में 'क्योतिषं शास्त्रम्' में वृद्धधभाव के लिए भवभूति का एक वचन उद्घृत है । उससे विदित होता है कि भवभूति ने कोई व्याकरण

१. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ, ३८६।

२. वहीं, पृष्ठ ३८६।

३. संस्कृत कविचर्चा, पृष्ठ ३१३; संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ३८६। ४. उच्यते-संज्ञापूर्वकानित्यत्वादिति भवभूति:। पृष्ठ ११५।

ग्रन्थ भी लिखा था। अथवा दुघंटवृत्तिकार ने भवभूति के किसी अज्ञातग्रन्थ से यह उद्धरण दिया हो।

### १४. मह जयन्त ( सं० ८२४ वि० के लगभग )

न्यायमञ्जरीकार जरश्रयायिक भट्ट' जयन्त ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर एक वृत्ति लिखी थी। इसका उल्लेख जयन्त ने स्वयं अपने 'श्रभिनवागमाडम्बर' नामक रूपक के प्रारम्भ में किया है। उसका लेख इस प्रकार है—

'स्रत्रभवतः शैशव एव व्याकरणिववरणकरणाद् वृत्तिकार इति प्रथितापरनाम्नो भट्टजयन्तस्य कृतिरिभनवागमाद्रम्बरनाम किमिप रूपकम्'।

#### परिचय

भट्ट जयन्त ने न्यायमञ्जरी के अन्त में अपना जो परिचय दिया है, उससे विदित होता है कि जयन्त के पिता का नाम 'चन्द्र' था। शास्त्रार्थों में जीतने के कारण वह 'जयन्त' नाम में प्रसिद्ध हुआ, श्रीर इसका 'नववृत्तिकार' नाम भी था। जयन्त के पुत्र 'ग्रिभनन्द' ने 'कादम्बरीकथासार' के प्रारम्भ में अपने कुल का कुछ परिचय दिया है। वह इस प्रकार है—

'गोड़वंशीय भारद्वाज कुल में 'शक्ति' नाम का विद्वान् उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र 'मित्र', और उसका 'शक्तिस्वामी' हुआ। शक्ति-स्वामी'कंकोंट वंश के महाराज 'मुक्तापीड' का मन्त्री था। शक्तिस्वामी का पुत्र 'कल्याणस्वामी', और उसका 'चन्द्र' हुआ। चन्द्र का पुत्र 'जयन्त' हुआ। उसका दूसरा नाम 'वृक्तिकार' था। वह 'वेदवेदाङ्गों का ज्ञाता, और सर्व शास्त्रार्थों का जीतनवाला था। उसका पुत्र साहित्यतत्त्वज्ञ 'अभिनन्द' हुआ।''

१. मानायं पुष्पाञ्जलि वाल्युम में पं. रामकृष्ण कवि का लेख, पृ० ४७।

२. 'भट्टः चतुःशासाभिज्ञः ।'जगद्धर मालतीमाधव की टीका के प्रारम्भ में।

३. बादेव्वाप्तजयो जयन्त इति यः स्यातः सतामग्रणी-रन्वयौ नववृत्तिकार इति यं शंसन्ति नाम्ना बुधाः । सूनुर्न्याप्तदियन्तरस्य यशसा चन्द्रस्य चन्द्रत्विषा, चक्रे चन्द्रकलाववृत्वचरणाध्यायी सधन्यां कृतिम् ॥ पृष्ठ ६४६ ।

४. शक्तिनीमाभवद् गौडो भारद्वाजकुले द्विजः । दीर्घाभिसारमासाद्य

भट्ट जयन्त नैयायिकों में जरजैयायिक के नाम से प्रसिद्ध है'। यह व्याकरण, साहित्य, न्याय, ग्रीर मीमांसाशास्त्र का महापण्डित था। इसके पितामह कत्याणस्वामां ने ग्राम की कामना से सांग्रह-णीष्टि की थी। उसके अनन्तर उन्हें 'गौरमूलक' ग्राम की प्राप्ति हुई थी।

#### काल

जयन्त का प्रियतामह शक्तिस्वामी कश्मीर के महाराज मुक्ता-पीड़ का मन्त्री था। मुक्तापीड़ का काल विकम की झाठवीं शताब्दी का उत्तराघं है। अतः भट्ट जयन्त का काल विकम की नवम शताब्दी का पूर्वार्थ होना चाहिये।

#### अन्य ग्रन्थ

न्यायमञ्जरी—यह न्यायदशंन के विशेष सूत्रों की विस्तृत टीका है । इसका लेख धत्यन्त प्रौढ़ और रचनाशैली अत्यन्त परिष्कृत तथा प्राञ्जल है । न्याय के ग्रन्थों में इसका प्रमुख स्थान है ।

न्यायकितका -- गुणरत्न ने 'षड्दर्शन-समुच्चय' की वृत्ति में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र-विषयक है। सरस्वती भवन ग्रन्थमाला काशी से प्रकाशित हो चुका है।

कृतदारपरिग्रहः ॥ तस्य मित्राभिधानोऽभूदात्मजस्तेजसां निधिः । जनेन दोषोपरम-प्रबुद्धे नाचितोदयः ॥ स जन्तिस्वामिनं पुत्रमवाप श्रुतिशालिनम् । राज्ञः कर्कोटवंशस्य मृक्तापीडस्य मन्त्रिणम् ॥ कल्याणस्वामिनामास्य याज्ञवल्वय इवा-भवत् । तनयः शुद्धयोगीद्ध-निधुं तज्ञवकल्मषः ॥ सगाधहृदयात् तस्मात् परमे-इवरमण्डनम् । सजायतः मृतः कान्तद्रचन्द्रो दुग्धोदधीरव ॥ पुत्रं कृतजनानन्दं स जयन्तमजीजनत् । व्यक्ताः कवित्ववक्तृत्वफला यत्र सरस्वती ॥ वृक्तिकार इति व्यक्तं द्वितीयं नाम विभ्रतः । वेदवेदाङ्गविदुषः सर्वशास्त्रार्थवादिनः ॥ जयन्त-नाम्नः सुधियः साबुसाहित्यतस्यवित् । सूनुः समभवत्तस्मादभिनन्द इति श्रुतः ॥

- १. न्यायचिन्तामणि, उपमान खण्ड, पृष्ठ ६१, कलकत्ता सोसाइटी सं०।
- २. वेदप्रामाण्यसिद्धचर्यमित्वमेताः कथाः इताः । न नु मीमांकस्याति प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानतः ॥ न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २६० ।
- ३. तथा ह्यस्मत्यितामह एव ग्रामकामः सांग्रहणीं कृतवान्, स इष्टिसमा-चितसमनन्तरमेव गौरमूलकं ग्राममवाप । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७४ ।

पल्लव—डा० बी० राघवन् एम० ए० ने लिखा है कि श्रीदेव ने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकाल द्धार' की स्याद्वादरत्नाकर की टीका में जयन्तविरचित 'पल्लव' ग्रन्थ के कई उद्धरण दिये हैं।' पल्लव और मञ्जरी समानार्थंक हैं। पल्लव के उद्घृत उद्धरण न्यायमञ्जरी में उपलब्ध हो जाते हैं। श्रत: 'पल्लव' न्यायमञ्जरी ग्रन्थ ही है।

# १६. श्रुतपाल ( सं० ८७० वि० से पूर्व )

श्रुतपाल के व्याकरण-विषयक अनेक मत माषावृत्ति, लिलत-परिभाषा, कातन्त्रवृत्तिटीका, और जैन शाकटायन की अमोषावृत्ति में उपलब्ध होते हैं। यह हम पूर्व लिख चुके हैं। उनके अवलोकन से विदित होता है कि श्रुतपाल ने पाणिनीय शास्त्र पर कोई वृत्ति लिखो थी।

#### काल

श्रुतपाल के उद्धरण जिन ग्रन्थों में उद्धृत हुए हैं, उनमें श्रमोधा-वृत्ति सबसे प्राचीन है। श्रमोधाकार पाल्यकीति का काल सं॰ ५७१-६२४ वि॰ के श्रासपास है। यह हम स्रागे 'श्राचार्य पाणिनि से श्रवी-चीन वैयाकरण प्रकरण' में लिखेंगे।

## १७. केशव (सं० ११६५ वि० से पूर्व )

केशव नाम के किसी वैयाकरण ने अध्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी। केशववृत्ति के अनेक उद्धरण व्याकरण-ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। पुरुषोत्तमदेव भाषावृत्ति में लिखता है—

'पृषोदरादित्वादिकारलोपे एकदेशविकारद्वारेण पर्यच्छब्दादिष वलजिति केशवः'।

'केशववृत्ती तु विकल्प उक्तः—हे प्रान्, हे प्राण् वा'।'
भाषावृत्ति का व्याख्याता सृष्टिघराचार्यं केशववृत्ति का एक क्लोक उद्घृत करता है—

१. स्याद्वादरत्नाकर भाग १, पृष्ठ ६४, ३०२ । पृष्ठ ४३२, ४३३ । तथा भाग ४, पृष्ठ ७८० । देखो-श्रेमी अभिनन्दनग्रन्थ में डा० राघवन् का लेख ।

२. देखो-पूर्व पृष्ठ ४०२, टि० २, ३, ४, ४।

३. प्राशाहरूमा ४. दार्थार्गा

### ग्रपास्पाः पदमध्येऽपि न चैकस्मिन् पुना रविः। तस्माद्रोरीति सूत्रेऽस्मिन् पदस्येति न बध्यते ॥

पं गुरुपद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास में

लिखा है-

'ब्रव्टाध्यायीर केशववृत्तिकार केशव पण्डित इहार प्रवक्ता। भाषावृत्तिते (४।२।११२) पुरुषोत्तमदेव, तन्त्रप्रदीपे (१। २।६;१।४।५४) मैत्रेयरक्षित, एवं हरिनामामृतब्याकरणे ( ५०० पुष्ठ ) श्रीजीवगोस्वामी केशवपण्डितर करियाछेन'।

इन उद्धरणों से केशव का अष्टाष्यायी की वृत्ति लिखना

स्व्यक्त है।

देश-केशव की वृत्ति के जितने उद्धरण उपलब्ध होते हैं, वे सभी वंगदेशीय ग्रन्थकार हैं। ग्रतः सम्भावना यही है कि केशव भी वंगदेशीय हो।

### केशव का काल

केशव नाम के अनेक ग्रन्थकार हैं। उनमें से किस केशव ने अच्टाध्यायी की वृत्ति लिखी, यह अज्ञात है। पं गुरुपद हालदार के लेख से विदित होता है कि यह वैयाकरण केशव मैत्रेयरक्षित से प्राचीन है। मैत्रेयरक्षित का काल सं० ११६५ वि० के लगभग है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। ग्रातः केशव वि० सं० ११६५ से पूर्ववर्ती है, इतना पं० गुरुपदहालदार के उद्धृत वचनानुसार निश्चित है।

# १८. इन्दुमित्र ( सं० ११४० वि० से पुर्व )

विट्ठल ने प्रक्रियाकीमुदी की प्रसादनाम्नी टीका में 'इन्दुमित्र' ग्रीर 'इन्दुमती वृत्ति' का बहुधा उल्लेख किया है। इन्दुमित्र ने काशिका की 'अनुन्यास' नाम्नी एक व्याख्या लिखी थी। इसका वर्णन हम अगले 'काशिका वृत्ति के व्याख्याकार' नामक अध्याय में

१. भाषावृत्ति, वृष्ठ ५४४ की टिप्पणी। २. देखो-वृष्ठ ४५३।

३. देखो-पूर्व पृष्ठ ३६६। ४. भाग १, पृष्ठ ६१०, ६८६। भाग २. des 588 1

करेंगे। यद्यपि इन्दुमित्रविरचित सन्दाध्यायीवृत्ति के कोई साक्षात् उद्धरण उपलब्ध नहीं हुए, तथापि विट्ठल द्वारा उद्धृत उद्धरणों को देखने से प्रतीत होता है कि 'इन्दुमती वृत्ति' सन्दाध्यायी की वृत्ति थी, स्रीर इसका रचयिता इन्दुमित्र था। यथा—

"एतच्च इन्दुमित्रमतेनोक्तम् । प्रत्ययं इति सूत्रे प्रत्याय्यते जायतेऽ थॉंऽस्मादिति प्रत्ययः । 'पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' इति घान्तस्य प्रत्ययशब्दस्यान्वर्थस्य निवेधो ज्ञापक इति भावः । तथा च इन्दुमत्यां वृत्तायुक्तम् —'प्रतेस्तु व्यञ्जनव्यवहितो य इति न भवति निमित्तम्' इति केषाञ्चिन्मते प्रतेरपि भवति" ।

अनेक ग्रन्थकार इन्दुमित्र को इन्दु नाम से भी स्मरण करते हैं। एक इन्दु अमरकोष की क्षीरस्वामी की व्याख्या में भी उद्धृत है। परन्तु वह वाग्भट्ट का साक्षात् शिष्य आयुर्वेदिक ग्रन्थकार पृथक् व्यक्ति है।

#### काल

सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति में अनुन्यासकार और मैत्रेय के निम्न पाठ उद्घृत किये हैं—

'ग्रनुन्यासकार 'प्रत्ययसूत्रे ग्रनुन्यासकार उक्तवान् प्रतियन्त्य-नेनार्थानिति प्रत्ययः, एरच् -( ३ । ३ । ५६ ) इत्यच्, पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ( ३।३।११८ ) इति वा घ इति'।'

मैत्रेय — 'मैत्रेयः पुनराह पुंसि संज्ञायां (३।३।११६) इति घ एव। एरच् (३।३।१६) इत्यच् प्रत्ययस्तु करणे त्युटा बाधितत्वास शक्यते कर्त्तुम्। न च वा सरूपविधिरस्ति, कृतत्यु- डित्यादिवचनात्'।

यद्यपि विट्ठल द्वारा ऊपर उद्धृत अंश अनुन्यासकार के नाम से उद्धृत वचन से पर्याप्त मिलता है, तथापि द्वान्दुमस्यां वृत्तौ, और अनुन्यासकार रूप नामभेद से अष्टाध्यायी की वृत्ति और अनुन्यास दोनों ग्रन्थों की रचना इन्दुमित्र ने की थी, यह मानना ही उचित है।

१. प्रक्रिया कौमुबी, प्रसाद टीका भाग २, पृष्ठ १४५।

२. पृष्ठ ७६ । शरणदेव ने इन उपर्युक्त दोनों पाठों को स्रपने शब्दों में उद्धृत किया है । देखो—दुर्घटवृत्ति, पृष्ठ ६७ ।

पूर्वोद्घृत अनुन्यासकार और मैत्रेय दोनों के पाठों की पारस्प-रिक तुलना से स्पष्ट बिदित होता है कि मैत्रेयरक्षित अनुन्यासकार का खण्डन कर रहा है। अतः इन्दुमित्र मैत्रेयरक्षित से पूर्वभावी है। इन्दुमित्र के ग्रन्थ की 'अनुन्यास' संज्ञा से बिदित होता है कि यह ग्रन्थ न्यास के अनन्तर रचा गया है। अतः इन्दुमित्र का काल बि०सं० ६०० से ११४० के मध्य है, इतना ही स्थूल रूप से कहा जा सकता है।

## १६. मैत्रेयरचित (सं० ११६५ वि० के लगभग)

मैत्रेयरक्षित ने अष्टाध्यायों की एक 'दुर्घटवृत्ति' लिखी थीं। वह इस समय अनुपलब्ध है। उज्ज्वलदत्त ने अपनी उणादिवृत्ति में मैत्रेयरक्षित विरचित 'दुर्घटवृत्ति' के निम्न पाठ उद्धत किये हैं—

'श्रीयमित्यपि भवतीति दुर्घटे रक्षितः ।' 'कृदिकारादिति ङीघि लक्ष्मीत्यपि भवतीति दुर्घटे रक्षितः'।"

मैत्रेयरक्षितविरचित 'दुर्घटवृत्ति' के इनके श्रतिरिक्त श्रन्य उद्धरण हमें उपलब्ध नहीं हुए ।

शरणदेव ने भी एक 'दुर्घटवृत्ति' लिखी है। सर्वरिक्षत ने उसका संक्षेप और परिष्कार किया है। रिक्षित शब्द से सर्वरिक्षत का ग्रहण हो सकता है, पर्न्तु सर्वरिक्षत द्वारा परिष्कृत दुर्घटवृत्ति में उपर्युक्त पाठ उपलब्ध नहीं होते। उज्ज्वलदत्त ने ग्रन्य जितने उद्धरण रिक्षत के नाम से उद्धत किये हैं, वे सब मैत्रेयरिक्षतिवरिचित ग्रन्थों के हैं। अतः उज्ज्वलदत्तोद्धृत दुर्घटवृत्ति के उपर्युक्त उद्धरण भी निश्चय ही मैत्रेयरिक्षतिवरिचित दुर्घटवृत्ति से ही लिये गये हैं, यह स्पष्ट है। मैत्रेयरिक्षतिवरिचित 'दुर्घटवृत्ति' के विषय में हमें इससे ग्रिक्ष ज्ञान नहीं है। मैत्रेयरिक्षत का ग्रानुमानिक काल लग-भग वि० संवत् ११६५ है, यह हम पूर्व पृष्ठ ३६६ पर लिख चुके हैं।

# २०. पुरुषोत्तमदेव (सं० १२०० वि० से पूर्व)

पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की एक लघवृत्ति रची है। इसमें अष्टाध्यायी के केवल लौकिक सूत्रों की व्याख्या है। अत एव इसका दूसरा अन्वर्थ नाम 'भाषावृत्ति' है। इस अन्य में अनेक ऐसे प्राचीन अन्यों के उद्धरण उपलब्ध होते हैं, जो सम्प्रति अप्राप्य हैं। पुरुषोत्तमदेव के काल आदि के विषय में हम पूर्व 'महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में लिख चुके हैं।'

## दुर्घट-वृत्ति

सर्वानन्द 'श्रमरकोषटीकासर्वस्व' में लिखता है—
'पुरुषो तमदेवेन गुविणीत्यस्य दुर्घटेऽसाधुत्वमुक्तम्' ।

इस पाठ से प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव ने कोई 'दुर्घटवृत्ति' भी रची थी। शरणदेव ने अपनी दुर्घटवृत्ति में 'गुर्विणी' पद का साधुत्व दर्शाया है। सर्वानन्द ने टीकासर्वस्व वि० सं० १२१६ में लिखा था। शरणदेवीय दुर्घटवृत्ति का रचना-काल वि०सं० १२३०है। अतः सर्वानन्द के उद्धरण में 'पुरुषोत्तमदेवेन' पाठ अनवधानता-मूलक नहीं हो सकता। शरणदेव ने दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव के नाम से अनेक ऐसे पाठ उद्धृत किये हैं, जो भाषावृत्ति में उपलब्ध नहीं होते। 'शरणदेव ने उन पाठों को पुरुषोत्तमदेव की दुर्घटवृत्ति अथवा अन्य ग्रन्थों से उद्धृत किया होगा।

## भाषावृत्ति-व्याख्याता मृष्टिधर

सृष्टिधर चकवर्ती ने भाषावृत्ति की 'भाषावृत्त्यर्थविवृति' नाम्नी एक टीका लिखी है। यह व्याख्या बालकों के लिये उपयोगी है। लेखक ने कई स्थानों पर उपहासास्पद अशुद्धियां की हैं। चकवर्ती उपाधि से व्यक्त होता है कि सृष्टिधर बङ्ग प्रान्त का रहनेवाला था।

काल—सृष्टिधर ने ग्रन्थ के आद्यन्त में ग्रपना कोई परिचय नहीं दिया, और न ग्रन्थ के निर्माणकाल का उल्लेख किया है। अतः सृष्टिधर का निश्चित काल स्रज्ञात है। सृष्टिधर ने भाषावृत्त्यर्थ-विवृति में निम्न ग्रन्थों ग्रीर ग्रन्थकारों को उद्धृत किया है—

मेदिनी कोष. सरस्वतीकण्ठाभरण ( ६ । २ । १३ ), मैत्रेय-रक्षित, केशव, केशववृत्ति, उदात्तराधव, कातन्त्र परिशिष्ट (६ । २ । १६ ), धमंकीति रूपावतारकृत्, उपाध्यायसर्वस्व, हट्टचन्द्र (६ । २ । २६ ), कैयट भाष्यटीका (प्रदीप), कविरहस्य (७।२।४३), मुरारि,

१. देखो-पूर्व पृष्ठ ३६६-४०१। २. भाग २, पृष्ठ २७७।

३. देखी—मागे पृष्ठ ४८३, ४८४। ४. दुर्घट वृत्ति पृष्ठ १६, २७, ७१।

सनर्घराघव (३।२।२६), कालिदास, भारिव, भट्टि, माघ, श्रीहर्षं नैपधचरितकार, वल्लभाचार्य माघकाव्यटीकाकार (३।२।११२), कमदीश्वर (४।१।७=), पद्मनाभ, मंजूषा (४।४।१४३)।

इनमें मञ्जूषा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार विकम की १४ वीं शताब्दी से अर्वाचीन नहीं हैं। यह मञ्जूषा नागोजी भट्ट विरचित लघुमञ्जूषा नहीं है। नागोजी भट्ट का काल विकम की अठारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है। भाषावृत्ति के सम्पादक ने शकाब्द १६३१और १६३६ अर्थात् वि०सं० १७६६ और १७७१ के भाषावृत्त्यर्थविवृति के दो हस्तलेखों का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि भाषावृत्त्यर्थविवृति की रचना नागोजी भट्ट से पहले हुई है। हमारा विचार है कि सृष्टिधर विक्रम की १५ वीं शताब्दी का ग्रन्थकार है।

## २१. शरणदेव ( सं० १२३० वि०)

शरणदेव ने अष्टाध्यायी पर 'दुर्घट' नाम्नी वृत्ति लिखी है। यह व्याख्या अष्टाध्यायी के विशेष सूत्रों पर है। संस्कृतभाषा के जो पद व्याकरण से साधारणतया सिद्ध नहीं होते, उन पदों के साधुत्व-ज्ञापन के लिये यह अन्य लिखा गया है। अतः एव अन्यकार ने इसका अन्वर्थनाम 'दुर्घटवृत्ति' रक्खा है।

ग्रन्थकार ने मञ्जलक्लोक में सर्वज्ञ अपरनाम बुद्ध को नमस्कार किया है, तथा बौद्ध ग्रन्थों के ग्रनेक प्रयोगों का साधृत्व दर्शाया है। इससे प्रतीत होता है कि शरणदेव बौद्धमतावलम्बी था।

१. भाषावृत्ति की भूमिका, पृष्ठ १०।

२. भाषावृत्त्यर्थं विवृति में उद्घृत मेदिनीकोष का काल विक्रम की १४ वीं सताब्दी माना जाता है, यह ठीक नहीं है। उणादिवृत्तिकार उज्ज्वलदत्त वि० सं० १२४० से पूर्ववर्ती है, यह हम 'उणादि के यृत्तिकार' प्रकरण में लिखेंगे। उज्ज्वलदत्त ने उणादिवृत्ति १।१०१, पृष्ठ ३६ पर मेदिनीकार को उद्घृत किया है।

३. देखो — पूर्व पृष्ठ ४२६-४२७।

४. भाषावृत्ति की भूमिका, पृष्ठ १० की टि०।

५. नत्वा भारणदेवेन सर्वेजं ज्ञानहेतवे । वृहदुदुजनाभ्भोजकोशवीकास-भास्वते ॥

काल —शरणदेव ने प्रत्य के ग्रारम्भ में 'दुर्घटवृत्ति' की रचना का समय शकाब्द १०६४ लिखा है।' ग्रयीत् वि० सं० १२३० में यह ग्रन्थ लिखा गया।

प्रतिसंस्कर्ता-'दुर्घटवृत्ति'के प्रारम्भ में लिखा है कि शरणदेव के कहने से श्री सर्वरक्षित ने इस ग्रन्थ का संक्षेप करके इसे प्रतिसंस्कृत किया।"

प्रस्थ का वैशिष्ट्य—संस्कृत वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त शतशः दुःसाध्य प्रयोगों के साधुत्विनदर्शन के लिये इस ग्रन्थ की रचना हुई है। प्राचीन काल में इस प्रकार के अनेक ग्रन्थ थे। मैत्रेय रिक्षत ग्रीर पुरुषोत्तमदेव विरचित दो दुर्घटवृत्तियों का वर्णन हम पूर्व कर चुके है। सम्प्रति केवल शरणदेवीय दुर्घटवृत्ति उपलब्ध होती है। यद्यपि शब्दकौस्तुभ आदि अविचीन ग्रन्थों में कहीं-कहीं दुर्घटवृत्ति का खण्डन उपलब्ध होता है, तथापि कच्छुसाध्य प्रयोगों के साधुत्व दशिन के लिए इस ग्रन्थ में जिस शैली का आश्रय लिया है, उसका प्रायः अनुसरण अविचीन ग्रन्थकार भी करते हैं। ग्रतः 'गच्छतः स्खलनं क्वापि' न्याय से इसके वैशिष्टच में किञ्चिन्मात्र न्यूनता नहीं आती।

इस ग्रन्थ में एक महान् वंशिष्टच ग्रीर भी है। ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ में ग्रनेक प्राचीन ग्रन्थों ग्रीर ग्रन्थकारों के वचन उड़ृत किये हैं। इनमें ग्रनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकार ऐसे हैं, जिनका उल्लेख ग्रन्थन नहीं मिलता। ग्रन्थकार ने ग्रन्थ-निर्माण का काल लिखकर महान् उपकार किया है। इसके द्वारा अनेक ग्रन्थों ग्रीर ग्रन्थकारों के काल-निर्णय में महती सहायता मिलती है।

# २२. अपन नैनार्य (सं० १४२०-१४७० वि०)

ग्रप्पत नैनार्य ने पाणिनीयाष्टक पर 'प्रकिया-दीपिका' नाम्नी वृत्ति लिखी है । ग्रन्थकार का दूसरा नाम वैष्णवदास था। प्रक्रियादीपिका

१. शाकमहीपतिवस्सरमाने एकनभोनवपञ्चिवमाने । दुर्घटवृत्तिरकारि मुदेव कण्डविभूषणहारलतेव ॥

२. वाक्याच्छरणदेवस्य च्छायावबह्पीडया । श्रीसर्वरक्षितेनैषा संक्षिप्य प्रतिसंस्कृता ॥

का एक हस्तलेख 'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय' में विद्यमान हैं। देखो—सूचीपत्र भाग ३, खण्ड १ A, पृष्ठ ३६०१, ग्रन्थाङ्क २४४१। इसके ग्राद्यन्त में निम्न पाठ है—

श्रादि में — ग्रप्पननैनार्येण वेङ्कटाचार्यसूनुना। प्रक्रियादीपिका सेयं कृता वात्स्येन धीमता।।

ग्रन्त में - श्रीमद्वात्स्यान्वयपयःपारावारसुधाकरेण वादिमत्तेभ-कण्ठरिपुकण्ठलुण्टाकेन श्रीमद्वेङ्कटायंपादकमलचञ्चरीकेण श्रीमत्पर-वादिमतभयङ्करमुक्ताफलेन ग्रप्पननैनार्याभिधश्रीवैष्णवदासेन कृता प्रक्रियादीपिका समाप्ता।

इस लेख से स्पष्ट है कि अप्पन नैनायं के पिता का नाम वेड्क-

टार्य था, और वात्स्य गोत्र था।

काल-हमारे मित्र श्री पं० पद्मनाभराव ने १०-११-१६६३

के पत्र में लिखा है-

'ग्राध्न प्रदेश में वैयाकरणरूप से विख्यात नैनायं पदाभिमधेय एक ही है। यह नैनायं = नयनायं ग्रप्पन = ग्रप्पण = ग्रप्पल = ग्रप्पल नाम से प्रसिद्ध है। यह विजयनगर के महाराजा कृष्णदेवराय सार्वभौम (सं०१५६६-१५६६ राज्यकाल) के अष्ट दिग्गज पण्डितों में ग्रन्यतम तेनालिरामिलङ्ग महाकवि का व्याकरणगुरु है। यह रामिलङ्ग ने 'पाण्डुरङ्ग विजयमु' नामक महाकाव्य के ग्रादि में लिखा है। ग्रप्पला-चार्य का वैयाकरणत्य 'ग्रप्शब्दभयं नास्ति ग्रप्पलाचार्यसन्निधौ' से सुस्पष्ट है।

इस निर्देश से सुब्यक्त है कि अप्पन नैनाय का काल सं० १५२०-

१५७० वि० के मध्य होना चाहिये।

ग्रन्थ का 'प्रिकिया-दीपिका' नाम होने से सन्देह होता है कि यह प्रिक्रिया-ग्रन्थ हो ग्रथवा 'प्रिक्रिया-कौमुदी' की टीका हो।

२३. अन्तरभट्ट (सं०१४४०-१६०० वि०)

महामहोपाध्याय अन्न भट्ट ने अघ्टाघ्यायी पर 'पाणिनीयमिता-क्षरा' नाम्नी वृत्ति रची है। यह वृत्ति काशी से प्रकाशित हो चुकी है। यह वृत्ति साधारण है।

ग्रश्नेभट्ट के विषय में 'महाभाष्यप्रदीप के टीकाकार' प्रकरण में

हम पूर्व (पृष्ठ ४२१-४२२) लिखं चुके हैं।

## २४. भट्टोजि दीचित (सं० १५७०-१६५० वि० के मध्य)

भट्टोजि दीक्षित ने अष्टाच्यायी की 'शब्दकौस्तुभ' नाम्नी महती वृत्ति लिखी है। यह वृत्ति इस समय समग्र उपलब्ध नहीं होती, केवल प्रारम्भ के ढाई श्रष्ट्याय और चतुर्व श्रष्ट्याय उपलब्ध होते हैं।

'शब्दकौस्तुभ' के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद में प्राय: पतञ्जलि कैयट और हरदत्त के ग्रन्थों का दीक्षित ने अपने शब्दों में संग्रह किया है। यह भाग ग्रधिक विस्तार से लिखा गया है, अगले भाग में संक्षेप से काम लिया है।

### परिचय

वंश-भट्टोजि दीक्षित महाराष्ट्रिय ब्राह्मणया। इसके पिता का नाम लक्ष्मीघर और लघु आता का नाम रङ्गोजि भट्ट था। इनका वंशवृक्ष इस प्रकार है—



पुर-पण्डितराज जगन्नाथ-कृत प्रौढमनोरमाखण्डन से प्रतीत होता है कि भट्टोजि दीक्षित ने नृसिंहपुत्र शेषकृष्ण से व्याकरणशास्त्र का प्रध्ययन किया था। भट्टोजि दीक्षित ने भी शब्दकौस्तुभ में प्रक्रियाप्रकाशकार शेषकृष्ण के लिये गुरु शब्द का व्यवहार किया

१, 'इह केचित् (मट्टोजिदीक्षिताः) …शेषवंशावतंसानां श्रीकृष्णपण्डितानां चिरायाचितयोः पादुकयोः प्रसादादासादितशब्दानुशासनास्तेषु च पारमेश्वरपदं प्रयावेषु तत्रभवद्भिरुक्तासितं प्रक्रियाप्रकाशं … द्रथणैः स्वनिमितायां मनोरमा-यामाकुल्यमकार्युः।' चौलम्बा संस्कृत सीरिज काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रीढमनोरमा भाग ३ के श्रन्त में मुद्रित, पृष्ठ १।

है।' तत्त्वकौस्तुभ में भट्टोजि दीक्षित ने अप्पय्य दीक्षित को नमस्कार किया है।

#### काल

डाक्टर वेल्वालकर ने भट्टोजि दीक्षित का काल सन् १६००-१६५० अर्थात् वि० सं० १६५७-१७०७ तक माना है। अन्य ऐति-हासिक वि० सं० १६३७ मानते हैं। शेषकुष्ण-विरचित प्रिकया-कौमुदी' की व्याख्या का वि०सं० १५१४का एक हस्तलेख 'भण्डारकर स्रोरियण्यल रिसर्च इन्स्टीटघूट पूना' के संग्रह में विद्यमान है। देखो-सन् १६२४ में प्रकाशित सूचीपत्र पृष्ठ १२ ग्रन्था ह्यू ३२८। इस काल को पुष्टि एक अन्य हस्तलेख से भी होती है। 'लन्दन के इण्डिया म्राफिस के पुस्तकालय' में विठ्ठलविरचित 'प्रक्रियाप्रसादटीका' का एक हस्तलेख संगृहीत है। उसके अन्त में लेखनकाल सं० १५३६ लिखा है। विट्ठल ने व्याकरण का अध्ययन शेषकृष्ण-सूनु वीरेश्वर अपर-नाम समेश्वर से किया था। विट्ठल के ग्रध्ययन-काल में शेष कृष्ण का स्वर्गवास होगया था, इसमें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। यह ग्रधिक सम्भव है कि विट्ठल ने शेष कृष्ण के जीवित रहते हुए भी किन्हीं कारणों से वीरेश्वर से अध्ययन किया हो। हमारा विचार है कि शेष कृष्ण वृद्धावस्था में काशीवास के लिये काशी चले गये हों, भीर वहीं भट्टेजि दीक्षित ने व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया हो । इसके साथ ही यह भी सम्भव है कि शेष कृष्ण चिरजीवी रहे हों, और उनके ग्रन्तिम काल में भट्टोजि दीक्षित ने शिष्यत्व ग्रहण किया हो। यह बात प्रमाणान्तर से परिपुष्ट हो जाये, तो भट्टोजि दीक्षित का काल वि० सं० १५७० से १६५० के मध्य उपपन्न हो सकता है, और कालविषयक कई विसंगतियां दूर हो सकती हैं।

१. तदेतत् सकलमभिधाय प्रक्रियाप्रकाशे गुरुचरणैशक्तम् । पृष्ठ १४५ ।

२. सूचीपत्र भाग २. पृष्ठ ६७ प्रन्याङ्क ६१६।

३. संवत् १५३६ वर्षं माघ वदी एकादशी रवी श्रीमदानन्दपुरस्थानोत्तमे ग्राभ्यन्तरनामरजातीयपण्डितझनन्तसुतपण्डितनारायणादीनां पठनार्थं कुठारीच्य-वगाहितसुतेन विश्वकृषेण लिखितम् ।

४. 'तमर्भकं कृष्णगुरोर्नमामि रामेदवराचार्यगुरुं गुणाब्धिम् ।' प्रक्रिया-कोमुदीप्रसादान्ते ।

### छन्य व्याकरण-प्रन्थ

दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ के अतिरिक्त 'सिद्धान्तकौमुदी' और उसकी व्याख्या 'प्रौडमनोरमा' लिखी है। इनका वर्णन आगे 'गाणि-नीयव्याकरण के प्रक्रिया-भ्रत्यकार' नामक १६ वें अध्याय में किया जायगा।

भट्टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ को सिद्धान्तकौमुदी से पूर्व रचा था। वह उत्तर कृदन्त के ग्रन्त में लिखता है—

## इत्यं लोकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दक्षितम्। विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दक्षितः शब्दकौस्तुभे॥

इससे यह भी व्यक्त होता है कि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ ग्रन्थ सम्पूर्ण ग्रव्टाघ्यायी पर रचा था। 'ग्रतो लोपः' सूत्र की प्रोढमनोरमा ग्रीर उस की शब्दरत्न व्याख्या से इतना स्पष्ट है कि शब्दकौस्तुभ षष्ठाघ्याय तक ग्रवश्य लिखा गया था।

भ्रत्य ग्रन्थ—भट्टोजि दीक्षित ने विभिन्न विषयों पर ग्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं। दीक्षित का एक 'वेदभाष्यसार' नामक ग्रन्थ 'भारतीय विद्या-भवन बम्बई' से प्रकाशित हुआ है। यह ऋग्वेद के प्रथम अध्याय पर है, और यह सायणीय ऋग्भाष्य का संक्षेप है। दीक्षित लिखित अमर्-टीका का एक हस्तलेख 'मद्रास राजकीय-हस्तलेख संग्रह में है। द्र०—सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ В. पृष्ठ ५०७५, संख्या ३४११।

# शब्दकोस्तुभ के टीकाकार

माफ कट के वृहत्सूचीपत्र में शब्दकौस्तुभ के प्रथम पाद के छः टीकाकारों का उल्लेख मिलता है। उनके नाम निम्नलिखित हैं—

१. नागेश — विधमपदी २. वैद्यनाथ पायगुण्ड — प्रभा — उद्योत

३. विद्यानाथ शुक्ल — उद्योत ४. राघवेन्द्राचार्य — प्रभा

१. म्रष्टा॰ ६ । ४ । ५ ८ ।। २. विस्तरः शब्दकौस्तुमे बोध्यः ।

 वेदमाध्यसार की अंग्रेजी मूमिका पृष्ठ १, टि॰ ३ में दीक्षित केंद्र ३४ प्रत्यों का उल्लेख है। उन में एक 'घातुपाठ-निर्णय' प्रत्य भी है। ५. कृष्णमित्र

— भावप्रदीप

६. भास्करदीक्षित — शब्दकीस्तुभदूषण

नागेश और वैद्यनाथ पायगुण्ड के विषय में हम पूर्व लिख चुके हैं।

कृष्णिमित्र का दूसरा नाम कृष्णाचार्य था। इसके पिता का नाम रामसेवक, और पितामह का नाम देवीदत्त था। रामसेवक कृत 'महाभाष्य-प्रदीपव्याख्या' का उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं।' कृष्णिमित्र ने सिद्धान्तकीमुदी की 'रत्नाणव' नाम्नी टीका लिखी है। इसका वर्णन ग्रगले ग्रध्याय में किया जायगा। कृष्णाचार्यकृत युक्ति-रत्नाकर, वादचूडामणि और वादमुधाकर नाम के तीन ग्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं। देखी—सूचीपत्र पृष्ठ ४५, ४६।

केष टीकाकारों के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। कौस्तुभखण्डनकर्ता—पण्डितराज जगननाथ

पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रौडमनोरमा-खण्डन 'मनोरमाकुचमर्दन' में लिखा है—

'इत्यं च स्रोत् सूत्रगतकौस्तुभग्रन्थः सर्वोष्यसंगत इति ध्येयम् । द्रिधकं कौस्तुभसण्डनादवसेयम् । ³

इससे स्पष्ट है कि जगन्नाथ ने शब्दकौस्तुभ के खण्डन में कोई ग्रन्थ लिखा था। यह ग्रन्थ सम्प्रति श्रनुपलब्ध है।

भट्टोिज से विग्रह का कारण—पण्डितराज जगन्नाथ का भट्टोिज दीक्षित के साथ ग्रहिनकुलवेर के समान जो सहज वैर उत्पन्न होगया या, उसके विश्य में एक किव ने लिखा है—'गर्वील द्राविड़ (ग्रप्पय दीक्षित) के दुराग्रहरूपी भूतावेश से गुरुद्रोही भट्टोिज ने भरी सभा में विना विचारे पण्डितराज को 'म्लेच्छ' कह दिया था। उसको धैर्य-निधि पण्डितराज ने उनकी मनोरमा का कुचमर्दन करके सत्य कर

१. इ०-पूर्व पुष्ठ ४२५-४२६ । २. इ०-पूर्व पुष्ठ ४२३ ।

३. चौखम्बा संस्कृतसीरीज काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रौड-मनोरमा माय ३ के अन्त में मुद्रित, पृष्ठ २१।

दिखाया । अप्पय दीक्षितादि (भट्टोजि के समर्थक ) देखते रह गये ।

## परिचय तथा काल

पण्डितराज तैल ङ्ग ब्राह्मण थे। इनका दूसरा नाम 'वेल्लनाडू' था, और इनको 'त्रिशूली' भी कहते थे। इनके पिता का नाम पेरभट्ट और माता का नाम लक्ष्मी था। पेरंभट्ट ने ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदान्त, महेन्द्र से न्याय वैशेषिक, भट्टदीपिकाकार खण्डदेव से मीमाँसा, और शेष से महाभाष्य का अध्ययन किया था। पण्डितराज जगन्नाय दिल्ली के सम्राट् शाहजहां ग्रीर दाराशिकोह के प्रेमपात्र थे। शाहजहां ने इन्हें पण्डितराज की पदवी प्रदान की थी। शाहजहां विश्वं०१६५४में गही पर बैठा था । ये चित्रमीमांसाकार अप्पयदीक्षित के समकालिक कहे जाते हैं। परन्तु इसमें कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है। पण्डितराज ने शेष-कृष्ण के पुत्र वीरेश्वर अपरनाम रामेश्वर से विद्याघ्ययन किया था। विट्ठल ने वि० सं० १५३६ से कई वर्ष पूर्व वीरेश्वर से व्याकरण पढ़ा था, यह हम पूर्व पृष्ठ ४१० पर लिख चुके हैं। इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ का काल न्यूनातिन्यून वि० सं० १५७५-१६६० तक स्थिर होता है। परन्तु इतना लम्बा काल सम्भव प्रतीत नहीं होता। हम इस कठिनाई को सुलक्ताने में असमर्थ हैं।

भट्टोजि दीक्षित ने शेषकृष्ण से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया था । भट्टोजि दीक्षित ने ग्रपने'शब्दकौस्तुभ' ग्रौर 'प्रौडमनोरमा' ग्रन्थों में बहुत स्थानों पर शेषकृष्णविरचित प्रक्रियाप्रकाश का खण्डन किया है। अतः पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रीहमनोरमाखण्डन में भट्टोजि

१. दृष्यद् द्राविडदुर्गं हवलाम्लिष्टं गुरुद्रोहिणा, यन्म्लेच्छेति वचोऽविचिन्त्य सदिस प्रोहेऽपि भट्टोजिना । तत्सस्यापितमेव धैर्यनिधिना यत्स व्यमृद्नात् कुचम्, निर्वेध्यास्य मनोरमामवशयसप्पयाद्यान् स्थितान् ॥ रसगंगाघर हिन्दी टीका (काशी) में उद्घृत।

एक क्लोक है— यह विक्वजिता यता परिचरं सर्वे बुधा निजिता, भट्टोजिप्रमुखाः स पण्डितजगन्नाथोऽपि निस्तारितः । पूर्वेवं चरमे द्विसप्ततितम-स्याब्दस्य सद् विश्वजिद्, याजी यश्च चिदम्बरे स्वयमभजन् ज्योतिः सती पश्यताम् ॥ रसगङ्गाधर हिन्दी टीका (काशी) में उद्धृत ।

३. ग्रस्मद्गुरुवोरेश्वरपण्डितानां ..... । प्रीहमनोरमा खण्डन, पृष्ठ १।

दोक्षित को 'गुरुद्रोही' शब्द से स्मरण किया है।' प्रौडमनोरमाखण्डन के विषय में सोलहवें अध्याय में लिखेंगे।

२४. अप्यय दीचित (१४७४-१६४० वि० के मध्य)

अप्पर्य दीक्षित ने पाणिनीय सूत्रों की 'सूत्रप्रकाश' नाम्नी व्यास्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख 'अडियार के राजकीय पुस्त-कालय' में विद्यमान है। देखो — सूत्रीपत्र भाग २, पृष्ठ ७४।

#### परिचय

अप्परय दीक्षित के पिता का नाम 'रङ्गराज अध्वरी' और पितामह का [नाम 'आचार्य दीक्षित' था। कई इनका पूरा नाम 'नारायणाचार्य' था ऐसा कहते हैं। इनका गोत्र भरद्वाज था। यह अपने समय में शैवमत के महान् स्तम्भ माने जाते थे। अप्परय दीक्षित के लघु आता का नाम 'अच्चान दीक्षित' था। अच्चान दीक्षित के पीत्र नीलकण्ठ दीक्षित के 'शिवलीलाणंव' काव्य से ज्ञात होता है कि अप्परय दीक्षित ७२ वर्ष की आयु तक जीवित रहे, और उन्होंने लगभग १०० अन्य लिखे।

#### काल

अप्यय्य दीक्षित का काल भी बड़ा सिन्दिग्घ सा है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वह वि० सं० १५५०-१७२० के मध्य विदित होता है। अतः हम इनके काल-निर्णय पर उपलब्ध सभी सामग्री संगृहीत कर देते हैं, जिससे भावी लेखकों को विचार करने में मुविधा हो—

१-हमने महाभाष्य के टीकाकार शेषनारायण के प्रकरण में पृष्ठ ४१० पर लिखा है कि विट्ठलकुत 'प्रकियाकौमुदीप्रसाद' का वि० सं०

१. स्यति सर्वं गुरुद्रुहाम् । प्रौडमनोरमा सण्डन, पृष्ठ १ ।

३. कालेन शम्भुः किल तावतापि, कलाश्चृतुष्यिक्टिमिताः प्रणिन्ये । द्वासप्तिति प्राप्य समाः प्रवन्धाञ्छतं व्यद्यादप्ययदीक्षितेन्द्रः ॥ सर्ग १ ॥ ७२ वर्ष की श्रायु के विषय में पूर्वपृष्ठ ४६० की टि० २ में उद्धृत रलोक भी देखें ।

१५३६ का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में विद्यमान है। भट्टोजि के गुरु शेषकृष्ण ने प्रक्रियाकोमुदी पर 'प्रक्रियाप्रकाश' नाम की एक व्याख्या लिखी थी। इसका दूसरा नाम 'प्रक्रियाकोमुदी-वृत्ति' भी है। इसका वि. सं. १५१४ का एक हस्तलेख 'प्रक्रियाकोमुदी-वृत्ति' भी है। इसका वि. सं. १५१४ का एक हस्तलेख 'प्रक्रियाकोमुदी-वृत्ति' भी है। इसका वि. सं. १५१४ का एक हस्तलेख 'प्रका के भण्डारकर प्राच्यविद्या पुस्तकालय' में सुरक्षित है। शेष कृष्ण को चिरजेवो मानकर भट्टोजि दीक्षित का काल वि० सं० १५७०-१६५० के मध्य स्वीकार किया है(द्र०-पूर्व पृष्ठ४८६-४८७)। भट्टोजि दीक्षित ने 'तत्त्वकौस्तुभ' में अप्लय्य दोक्षित को नमस्कार किया है। इसलिए अप्लय्य दीक्षित का काल वि० सं० १५७५-१६५० के मध्य होना चाहिए।

२—अप्परय दोक्षित के पितासह आचार्य दीक्षित विजयनगरा-धिप कृष्णदेवराय के सभा-पण्डित थे। कृष्णदेवराय का राज्यकाल वि० सं० १४६६-१४८६ तक माना जाता है। अतः अप्पर्य दीक्षित का काल वि. सं. १४५०-१६२४ तक सामान्यतया माना जा सकता है।

३—अप्पय्य दीक्षित के भ्रातुष्पीय नीलकण्ठ के उल्लेख से विदित होता है कि अप्पय्य दीक्षित ने व्यक्कटदेशिक के यादवाभ्युदय की टीका बेल्लूर के राजा चिन्नतिम्म नायक की प्रेरणा से लिखी थी। चिन्नतिम्म नायक का राज्यकाल विक्रम सं० १५६६-१६०७ पर्यन्त है।

४—अप्पय्य दीक्षित के भ्रातुष्पीत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने 'नील-कण्ठ चम्पू' की रचना किल सं० ४७३८ श्रयांत् वि० सं० १६१४ में की थी।

प् आत्मकूर (कर्नू ल-आन्ध्र ) निवासी हमारे मित्र श्री पं० पद्मनाभराव जी ने १०-११-१६६३ के पत्र में लिखा है

'अप्पय्य दीक्षित ने श्री विजयेन्द्र तीर्थ श्रीर ताताचार्य के साथ तज्जाव्यक्तायक शेवप्पनायक को सभा को अलङ्कृत किया था। शेवप्पनायक ने सं० १६३७ (= सन् १५६०) में श्री विजयेन्द्र तीर्थ को ग्रामदान किया था। मेसूर पुरातत्त्व विभाग के १६१७ के संग्रह (रिपोर्ट) में निम्न इलोक उद्धत हैं

ग्रष्टािश्चदुपस्कृत-सप्तक्षताधिक-चतुस्सहस्रेषु कतिवषेषु गतेषु
 (४७३=) ग्रिवतः किल नीलकण्डिबजयोज्यम् ॥

त्रेतारनय इव स्पष्टं विजयोन्द्रयतीववरः। ताताचार्यो वैष्णवाग्रचः सर्वशास्त्रविशारदः॥ श्रीवाद्वेतैकसाम्राज्यः श्रीमान् श्रप्ययदीक्षितः। तत्सभायां मतं स्वं स्वं स्थापयन्तिस्थितास्त्रयः॥

इससे से स्पष्ट है कि श्रप्पय दीक्षित का काल वि० सं० १४७४-१६४० के मध्य है।

६—'हिन्दुत्व' के लेखक रामदास गौड़ ने लिखा है कि अप्पय्य दोक्षित तिरुमल्लई (सं१६२४-१६३१); चिन्नतिम्म (सं० १६३१-१६४२); और वेन्क्कट (१६४२— ) इन तीनों के सभा-पण्डित थे। अप्पय्य दीक्षित ने विभिन्न ग्रन्थों में इन राजाओं का नाम निदंश किया है।' उनका जन्म सं० १६०६ में हुआ था, और मृत्यु ७२ वर्ष की आयु में सं० १६६० में हुई थी।

उ-हिन्दुत्व के लेखक ने लिखा है नृ सिहाश्रम की प्रेरणा से अप्पय दीक्षित ने 'परिमलन्यायरक्षामणि' और 'सिद्धान्तलेश' आदि ग्रन्थों की रचना की थी। 'नृसिहाश्रम विरचित 'तत्त्वविवेक' ग्रन्थ की परिसमाप्ति वि० सं०१६०४में हुई थी, ऐसा स्वयं निर्देश किया है। 'नृसिहाश्रम'प्रकियाप्रसादकी मुदी' के लेखक विट्ठल द्वारा स्मृत जगन्नाश्रम का शिष्य है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ४०६, टि० ४) लिख चुके हैं। विट्ठल की प्रक्रियाकी मुदीप्रकाश का एक हस्तलेख वि० सं०१ १३४ का उपलब्ध है, यह भी हम पूर्व लिख चुके हैं।

द—'संस्कृत साहित्य का इतिहास' के लेखक कन्हैयालाल पोहार ने ग्रप्पय्य दीक्षित का काल सन् १६४७ ग्रर्थात् वि० सं० १७१४ पर्यन्त माना है। ये वे लिखते हैं—'सन् १६४७ (सं० १७१४) में काशी के मुक्तिमण्डप में एक सभा हुई थी, जिसमें निर्णय किया गया था कि महाराष्ट्रीय देविष (देवसके) ब्राह्मण पिंड्किपावन हैं। इस निर्णयपत्र पर अप्पय्य दीक्षित के भी हस्ताक्षर हैं। यह निर्णयपत्र श्री पिपुटकर ने 'चितले भट्ट प्रकरण' पुस्तक में मुद्रित कराया है।'

१. हिन्दुत्व, वृष्ठ ६२७।

२. हिन्दुस्व, पृष्ठ ६२७ ।

३. हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२६ ।

४. हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२४।

५. सं० सा० इति० भाग १, पृष्ठ २८४।

निष्कर्ष-इन उपर्युक्त सभी प्रमाणों पर विचार करने से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

१—पिपुटकर द्वारा प्रकाशित निर्णयपत्र निश्चय ही बनावटी है, अथवा यह अप्पब्य दीक्षित अन्य व्यक्ति है। क्योंकि नीलकण्ठ दीक्षित के शिवलीलार्णव काव्य से विदित होता है कि उसकी रचना (वि० सं० १६१४) तक अप्पय्य दीक्षित स्वर्गत हो चुके थे।

२—यदि 'हिन्दुत्व' के लेखक रामदास गौड़ का संख्या ६ में उद्घृत मत (सं० १६०८-१६८०) स्वीकार किया जाए, तो संख्या ७ में निद्धिट उन्हीं के लेख से (नृसिहाश्रम ने सं० १६०४ में 'तत्त्व- विवेक' लिखा ) विपरीत पड़ता है। उधर नृसिहाश्रम के गुरु जगन्नाथाश्रम प्रित्रयाकोमुदीप्रसाद के लेखक विद्वल के समकालिक हैं।'

३—हमारा विचार है कि ग्रप्पय्य दीक्षित का काल सामान्य-तया वि॰सं० १५७५-१६५० के मध्य होना चाहिए। तभी विट्ठल, भट्टोजि दीक्षित और नीलकण्ठ दीक्षित के लेखों का समन्वय हो सकता है। संख्या ५ पर उद्ध्त प्रमाण भी इसी काल की पुष्टि करता है।

४—हमारा यह भी विचार है कि अप्पय्य दीक्षित नाम के सम्भवत: दो व्यक्ति हुए हों। दाक्षिणात्य परम्परा के अनुसार अप्पय्य दीक्षित के पौत्र का भी यही नाम हो सकता है। यदि यह प्रमाणान्तर से परिज्ञात हो जाए, तो सभी कठिनाइयों का समाधान अनायास हो सकता है।

२६. नीलकएठ वाजपेयी (सं० १६००-१६५०वि०)

नीलकण्ठ वाजपेयी ने अष्टाघ्यायी पर 'पाणिनीयदीपिका' नाम्नी वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति का उल्लेख नीलकण्ठ ने स्वयं परिभाषावृत्ति में किया है। यह 'पाणिनीयदीपिका' वृत्ति समप्रति अनुपलब्ब है। यन्थकार के काल आदि के विषय में 'महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में लिखा जा चुका है। "

१. इ०-पूर्व पृष्ठ ४११ टि० ३। २. इ०-पूर्व पृष्ठ ४०८, टि० २।

३. प्रस्मत्कृतपाणिनीयदीपिकायां स्पष्टम् । पृष्ठ २६ ।

४. इ०-पूर्व पृष्ठ ४११, ४१२।

# २७. विश्वेश्वर स्वरि (सं० १६००-१६५० वि०)

विश्वेश्वर सूरि ने ग्रष्टाध्यायी पर भट्टोजि दीक्षित विरचित शब्दकौस्तुभ के ग्रादर्श पर एक ग्रति विस्तृत व्याख्या लिखी है। इसका नाम 'क्याकरण-सिद्धान्त-मुधानिधि' है। यह ग्रादि के तीन ग्रध्यायों पर ही उपलब्ध है। शेष मध्यायों पर ग्रन्थ लिखा भी गया वा नहीं, यह भी अज्ञात है।

#### परिचय

विश्वेश्वर ने अपना नाममात्र परिचय दिया है। उसके अनु-सार इस के पिता का नाम लक्ष्मीधर है। पर्वतीय विशेषण से स्पष्ट है कि यह पार्वत्य देश का है। ग्रन्थकार की मृत्यु ३२-३४ वर्ष के वय में ही हो गई थी।

काल—ग्रन्थकार ने भट्टोजिदीक्षित का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है, परन्तु उसके पौत्र हरिदीक्षित अथवा तत्कृत प्रौढमनोरमा-व्याख्या 'शब्दरत्न' का कहीं भी उल्लेख न होने से प्रतीत होता है कि विश्वेश्वर सूरि ने 'शब्दरत्न' की रचना से पूर्व अपना ग्रन्थ लिखा था।' भ्रतः इसका काल वि० सं०१६००-१६५० के मध्य होना चाहिए। 'हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' के लेखक कृष्णमाचारिया ने इसका काल ईसा की १८ वीं शती लिखा है।"

भ्रत्य भ्रत्य - इसके कतिपय भ्रत्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-

१. तर्क-कीत्हल

४. ग्रायांसप्तशती

२. सलंकारकोस्तुभ ३. हक्मणीपरिणय ग्रलङ्कारकुलप्रदोप
 रसमञ्जरी टीका

२=. गोपालकृष्ण शास्त्री (सं० १६५०-१७०० वि०)

हमने 'महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में गोपालकृष्ण शास्त्री विरचित 'शाब्दिकचिन्तामणि' ग्रन्थ का उल्लेख किया है। वहां हम ने लिखा है कि हमें इस ग्रन्थ के 'महाभाष्यव्याख्या' होने में सन्देह है। यदि यह ग्रन्थ महाभाष्य की व्याख्या न हो, तो निश्चय ही यह ग्रष्टाध्यायी की विस्तृत वृत्तिरूप होगा।

१. द्र०--- ग्रन्थ की भूमिका। १ २. द्र०--पैराग्राफ १०६, पृष्ठ ७६६।

## २६. गोकुलचन्द्र (सं० १८६७ वि०)

गोकुलचन्द्र नाम के वैयाकरण ने अष्टाध्यायी की एक संक्षिप्त वृत्ति लिखी है। इसका एक हस्तलेख उपलब्ध है।

#### परिचय

गोकुलचन्द्र ने वृत्ति के अन्त में अपना जो परिचय दिया है, उसके अनुसार इसके पिता का नाम 'बुधिसह', माता का नाम 'सुशीला', और गुरु का नाम जगन्नाथ था। इसके एक सोदर्य भ्राता का नाम गोपाल था। यह लेखक वैश्य कुल का था।

काल—इसकी रचना का समाप्ति-काल संवत् १८६७ माघ शुक्ला अष्टमी है।

यह वृत्ति अत्यन्त संक्षिप्त सूत्रोदाहरण मात्र है।

## ३०. श्रोरम्भट्ट (सं० १६०० वि०)

वैद्यनाथभट्ट विश्वरूप अपरनाम श्रोरम्भट्ट ने 'ब्याकरणदीपिका' नाम्नी अष्टाध्यायी की वृत्ति बनाई है। इस वृत्ति में वृत्ति उदाहरण तथा अन्यपंक्तियां आदि यथासम्भव सिद्धान्तकौमुदी से उद्धत की है। अतः जो ब्यक्ति सिद्धान्तकौमुदी की फिक्किकाओं को अष्टाध्यायी के कम से पढ़ना-पढ़ाना चाहें, उनके लिये यह प्रन्थ कुछ उपयोगी हो सकता है।

स्रोरम्भट्ट काशी-निवासी महाराष्ट्रीय पण्डित है। यह काशी के प्रसिद्ध विद्वान् बालशास्त्री के गुरु काशीनाय शास्त्री का समकालिक है। पं काशीनाय शास्त्री ने वि० सं०१६१६ में काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण किया था। स्रतः स्रोरम्भट्ट का काल वि॰ सं०१६०० के लगभग है।

१. हमने इस ग्रन्थ का निर्देश किस पुस्तकालय के संग्रह से लिया, यह संकेत करना भूल गए।

२. बुधिसहात् सुशीलायां लब्धजन्मा विषांवरः । लब्धविद्यो जगन्नाथा-च्छोत्रियाद् ब्रह्मनिष्ठतः ॥ लब्ध्वा सहायं सोदर्यं श्रीगोपालं व्यदघादिमाम् । वृत्ति याणिनिमूत्राणामध्यां गोकुलचन्द्रमाः ॥ सं० १८६७ माघ शुक्ला अध्टमी ।

## ३१. स्वामी दयानन्द सरस्वती (सं० १८८१-१६४० वि०)

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाणिनीय सूत्रों की 'ग्रब्टाध्यायी-भाष्य' नाम्नी विस्तृत व्याख्या लिखी है। इसके दो खण्ड 'वदिक पुस्तकालय अजमेर' से प्रकाशित हो चुके हैं।

#### परिचय

वंश—स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म काठियावाड़ के अन्तर्गत टंकारा नगर के अदिाच्य बाह्मणकुल में हुआ था। इनके पिता सामवेदी बाह्मण थे। बहुत अनुसन्धान के अनन्तर इनके पिता का नामक शंनजी तिवाड़ी, और पितामह का नाम विश्वामजी तिवाड़ी उपनाम लालजी तिवाड़ी जात हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का वाल्यकाल का नाम मूलजी था। सम्भवतः इन्हें मूलशंकर भी कहते थे। मूलजी के पिता शैवमतावलम्बी थे। ये अत्यन्त धर्मनिष्ठ, दृढ़ चरित्र और धनधान्य से पूर्ण वैभवशाली व्यक्ति थे।

भाई-बहन—मूलजी के दो कनिष्ठ सोदर्य भाई थे। उन में से एक का नाम बल्लभजी था। उनकी दो बहनें थीं, जिनमें बड़ी प्रेमावाई का विवाह मञ्जलजी लीलारावजी के साथ हुआ था। छोटी बहिन की मृत्यु बचपन में मूलजी के सामने होगई थी। इनके वैमानृक चार भाई थे। उनके बंशज आज भी विद्यमान हैं।'

प्रारम्भिक प्रध्ययन ग्रौर गृहत्याग—मूलजी का पांच वर्ष की ग्रावस्था में विद्यारम्भ, ग्रौर ग्राठ वर्ष की ग्रवस्था में उपनयन संस्कार हुग्रा था। सामवेदी होने पर भी इनके पिता ने शैवमतावलम्बी होने के कारण मूलजी को प्रथम रुद्राध्याय ग्रौर पश्चात् समग्र यजुर्वेद कण्ठाग्र कराया था। घर में रहते हुए मूलजी ने व्याकरण ग्रादि का भी कुछ श्रध्ययन किया था। बाल्यकाल में श्रपने चाचा ग्रौर छोटी भगिनी की मृत्यु से इनके मन में वैराग्य की भावना उठी, ग्रौर वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। इनके पिता ने मूलजी के मन की भावना को समभ कर इनको विवाह-बन्धन में बांधने का प्रयत्न

दू०—हमारी 'महिष दयानन्द सरस्वती का भ्रातृवंश श्रीर स्वसृवंश'
 पुस्तिका ।

किया, परन्तु मूलजी अपने संकल्प में दृढ़ थे। श्रत विवाह की सम्पूर्ण तैयारी हो जाने पर उन्होंने एक दिन सायंकाल अपने भौतिक संपत्ति से परिपूर्ण गृह का सर्वदा के लिए परित्याग कर दिया। इस समय इनकी श्रायु लगभग २२ वर्ष की थी। यह घटना वि० संवत् १६०३ की है।

गृह-परित्याग के अनन्तर योगियों के अन्वेषण और सच्चे शिव के दर्शन की लालसा से लगभग पन्द्रह वर्ष तक हिस्र जन्तुओं से परिपूर्ण भयानक वन कन्दरा और हिमालय को ऊंची-ऊंची सदा वर्फ से ढकी चोटियों पर भ्रमण करते रहे। इस काल में इन्होंने योग की विविध कियाओं और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया।

गुरु—नवंदा-स्रोत की यात्रा में मूलजी ने स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती नामक संन्यासी से संन्यास ग्रहण किया, और दयानन्द सरस्वती नाम पाया। नवंदा-स्रोत की यात्रा में ही इन्होंने मथुरा-निवासी प्रजाचक्षु दण्डी विरजानन्द स्वामी के पाण्डित्य की प्रशंसा सुनी। यतः उस यात्रा की परिसमाप्ति पर उन्होंने मथुरा ग्राकर वि० सं० १६१७—१६२० तक ३ वर्ष स्वामी विरजानन्द से व्याकरण ग्रादि शास्त्रों का श्रध्ययन किया। स्वामी विरजानन्द व्याकरण-शास्त्र के श्रद्धितीय विद्वान् थे। इनकी व्याकरण के नव्य श्रीर प्राचीन सभी ग्रन्थों में श्रव्याहत गति थी। तात्कालिक समस्त पण्डितसमाज पर इनके व्याकरणज्ञान की वाक थी। स्वामी दयानन्द भी इन्हें 'व्याकरण का सूर्य' कहा करते थे। इन्हीं के प्रयत्न से कीमुदी श्रादि के पठन-पाठन से नष्टिपाय महाभाष्य के पठन-पाठन का पुनः प्रवर्तन हुग्रा था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।'

#### काल

स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म वि. सं. १८८१ में हुआ था। इनके जन्म की तिथि आदिवन बदि ७ कही जाती है। कई पौष मास में मानते हैं। इनका स्वगंवास सं० १६४०कार्तिक कृष्णा समावास्य दीपावली के दिन सायं ६ बजे हुआ था।

१. इ०-पूर्व पृष्ठ ३४२, ३४३।

#### श्रद्धाच्यायो-भाष्य

स्वामी दयानन्द के १५ अगस्त सन् १८७८ ई० ( आषाढ़ विद २ सं० १६३ ४वि०) के पत्र से ज्ञात होता है कि अष्टाध्यायोभाष्य की रचना उक्त तिथि से पूर्व प्रारम्भ होगई थी। एक अन्य पत्र से विदित होता है कि २४ अप्रैल सन् १८७६ तक अष्टाध्यायी-भाष्य के चार अध्याय बन चुके थे। चौथे अध्याय से आगे बनने का उल्लेख उनके किसी उपलब्ध पत्र में नहीं मिलता। स्वामी दयानन्द के अनेक पत्रीं से विदित होता है कि पर्याप्त ग्राहक न मिलने से वे इसे अपने जीवन-काल में प्रकाशित नहीं कर सके। स्वामीजो को मृत्यु के कितने ही वर्ष पश्चात् उनकी स्थानापन्न परोपकारिणी सभा ने इसके दो भाग प्रकाशित किये, जिनमें तीसरे अध्याय तक का भाष्य है। चौथा अध्याय अभी (सन् १९७३) तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसके प्रयम भाग ( ग्र० १।१-२ तथा अ० २) का सम्पादन डा० रघुवीरजी एम. ए. ने किया है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय का सम्पादन हमारे पूज्य आचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने किया है। इसमें मैंने भी सहायक रूप से कुछ कार्य किया है। इस अष्टाध्यायी-भाष्य के विषय में हमने 'ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास' ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है, ग्रतः विशेष वहीं देखें।

यहां यह घ्यान रहे कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जो अध्टा-ध्यायी-भाष्य छपा है, वह उसकी पाण्डुलिपि (रफ कापी) मात्र के आधार पर प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थकार उसका पुनः अवलोकन भी नहीं कर पाए थे। अतः उसमें यत्र-तत्र क्वचित् भूलें भी विद्यमान हैं।

#### अन्य ग्रन्थ

स्वामी दयानन्द ने अपने दश वर्ष के कार्यकाल (सं० १६३१-१६४० वि०तक ) में लगभग ५० ग्रन्थ रचे हैं। उनमें सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ऋग्वेदभाष्य, यजुर्वेदभाष्य आदि मुख्य हैं। स्वामी दयानन्द के समस्त ग्रन्थों का वर्णन हमने 'ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास' नामक ग्रन्थ में

१. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ १०५, द्वि० सं०।

२. वही, पुष्ठ १४१ द्वि० सं०।

विस्तार से किया है। यह ग्रन्थ प्रकाशित हो गया है। उणादिकोष की वृत्ति का वर्णन हमने 'उणादिसूत्रों के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता' नामक २४ वें ग्रध्याय में किया है।

स्रव हम उन वृत्तिकारों का वर्णन करते हैं, जिनका काल स्रजात है—

# अज्ञातकालिक वृत्ति-ग्रन्थ ३२. नारायण सुधी

नारायण सुधी विरचित 'ग्रब्टाच्यायी-प्रदीप' अपरनाम 'शब्दमूखण' के हस्तलेख मद्रास अडियार और तञ्जीर के राजकीय पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र
भाग ४ खण्ड A. पृष्ठ ४२७५ पर निर्दिष्ट हस्तलेख के अन्त में निम्न
पाठ है—

'इति श्रीगोविन्दपुरवास्तव्यनारायणसुधीविरचिते सर्वात्तकाच्टा-

ध्यायोत्रदीपे शब्दभूषणे झब्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः'।

यह व्याख्या बहुत विस्तृत है। इसमें उपयोगी वार्तिकों का भी समावेश है। तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद के अनन्तर उणादिसूत्र और षष्ठाध्याय के द्वितीयपाद के पश्चात् फिट्सूत्र भी व्याख्यात है।

नारायण सुधी का देश काल अज्ञात है।

#### ३३. रुद्रधर

स्द्रधरकृत अष्टाध्यायीवृत्ति का एक हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन के संग्रह में विद्यमान है। देखो—संग्रह नं० १६ (पुराना) वेष्टन संख्या १३।

रुद्रधर मैथिल पण्डित है। इसका काल अज्ञात है।

### ३४. उदयन

उदयनकृत 'मितवृत्त्यर्थसंग्रह' नाम्नी वृत्ति का एक हस्तलेख जम्मू के रचुनाथमन्दिर के पुस्तकालय में है। देखो-सूचीपव पृष्ठ ४५।

१. रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) से प्राप्य ।

इस वृत्ति के उक्त हस्तलेख के ग्रारम्भ में निम्न क्लोक मिलता है-

मुनित्रयमतं ज्ञात्वा वृत्तीरालोच्य यत्नतः।
करोत्युदयनः साधुमितवृत्त्यर्थसंग्रहम् ॥

उदयन ने इस ग्रन्थ में काशिकावृत्ति का संक्षेप किया है। ग्रन्थ-कार का देश काल अज्ञात है। यह नैयायिक उदयन से भिन्न ब्यक्ति है।

### ३५. उदयङ्कर भट्ट

उदयङ्कर भट्ट नाम के किसी वैयाकरण ने 'परिभाषाप्रदीपाचि' नामक एक ग्रन्थ लिखा है। उसके ब्रादि में पाठ है—

कृत्वा पाणिनिसूत्राणां मितवृत्त्ययंसंग्रहम् । परिभाषाप्रदीपाचिस्तत्रोपायो निरूप्यते ॥

इससे ज्ञात होता है कि उदयङ्कर भट्ट ने भी पाणिनीय सूत्र पर 'मितवृत्त्यर्थसंग्रह' नाम्नी कोई व्याख्या लिखी थी।

'परिभाषाप्रदीपाचि' के विषय में 'परिभाषा पाठ के प्रवक्ता श्रीर ज्याख्याता' नामक २६ वें ग्रध्याय में लिखेंगे।

#### ३६. रामचन्द्र

रामचन्द्र ने अच्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी है। उसमें उसने भी काशिकावृत्ति का संक्षेप किया है। इसके प्रारम्भ के श्लोक से विदित होता है कि रामचन्द्र ने यह नागोजो की प्रेरणा से लिखी थी। यह नागोजी सम्भवतः प्रसिद्ध वैयाकरण नागेश भट्ट हो। एक रामचन्द्र शेषवंशीय नागोजी भट्ट का पुत्र हैं। वह महाभाष्य श्याख्याकार शेष नारायण का शिष्य है। रामचन्द्र और नागोजी नाम की उभयत्र समानता होने पर भी पुत्र और प्रेरक सम्बन्ध के भिन्न होने से ये पृथक व्यक्ति है, यह निविवाद है।

नागोजीविदुषा प्रोक्तो रामचन्द्रो यथामित । शब्दशास्त्रं समालोक्य कुर्वेऽहं वृत्तिसंग्रहम् ॥

इसने सिद्धान्तकौमुदी की ब्याख्या लिखी थी। इस का वर्णन भागे होगा।

## ३७. सदानन्द नाथ

सदानन्द नाय ने अष्टाघ्यायी की 'तत्त्वदीषिका' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस वृत्ति का निर्देश'योगप्रचारिणी गोरक्षा टीला काशी' से प्रकाशित श्रीनायग्रन्थसूची के पृष्ठ १६ पर मिलता है। सूचीपत्र के अनुसार यह जोधपुर दुर्ग पुस्तकालय में संख्या २७५७।१३ पर निर्दिष्ट है, अर्थात् यह वृत्ति जोधपुर में सुरक्षित है।

## ३८. पाणिनीय-लघुवृत्ति

यह वृत्ति श्लोकबद्ध है । देखो —ट्रिवेण्ड्रम् पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग ५, ग्रन्थांक १०५।

श्लोकवद्ध पाणिनीयसूत्रवृत्ति का एक हस्तलेख 'मैसूर के राज-कीय पुस्तकालय' में भी है। देखो-सन् १९२२ का सूचीपत्र पृष्ठ ३१५, ग्रन्थाङ्क ४७५०।

ये दोनों ग्रन्थ एक ही हैं, अथवा पृथक्-पृथक् यह अज्ञात है।
पाणिनीयसूत्र-लघु[वृत्ति]विवृति

यह पूर्वोक्त लघुवृत्ति की क्लोकबद्ध टीका है। यह टीका राम-शाली क्षेत्र निवासी किसी द्विजन्मा की रचना है। देखो—ट्रिवेण्ड्रम् के राजकीय पुस्तकालय का सूचीपत्र, भाग ६, ग्रन्थाङ्क ३४।

मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र, पृष्ठ ३१५ पर 'पाण-नीयसूत्रवृत्ति टिप्पणी' नामक ग्रन्य का उल्लेख है। उसका कर्ता 'देवसहाय' है।

# अध्टाध्यायी की अज्ञातकतृ क वृत्तियां

मद्रास राजकीय पुस्तकालय के नये छपे हुए बृहत् सूचीपत्र में भ्रष्टाध्यायी की ५ वृत्तियों का उल्लेख मिलता है। वे निम्न हैं —

| ग्रन्थनाम                               | ग्रन्थाङ्क |
|-----------------------------------------|------------|
| ३६. पाणिनीय-सत्रवृत्ति                  | ११४७७      |
| ४०. पाणिनीय-सूत्रविवरण                  | ११४७=      |
| ४१. पाणिनीय-सूत्रविवृति                 | 36808      |
| ४२. पाणिनीय-सूत्रविवृति लघुवृत्तिकारिका | 884=0      |

## ४३. पाशिनीय-सूत्रव्याख्यान उदाहरण श्लोकसहित ११५८१

४४, ४५—डी० ए० वी० कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्त-कालय में पाणिनीय सूत्र की दो वृत्तियां विद्यमान हैं।देखो—प्रन्याङ्क ३७५०, ६२८१। ये दोनों वृत्तियां केरल लिपि में लिखी हुई हैं।

४६ —सरस्वतोभवन काशी के संग्रह में पाणिनीयाब्टक की एक ग्रज्ञातकर्तृ क वृत्ति वर्तमान है । देखो-महीघर संग्रह वेष्टन नं० २८ ।

इस प्रकार अन्य पुस्तकालयों में भी अनेक अष्टाध्यायी-वृत्तियों के हस्तलेख विद्यमान हैं। इस सब का अन्वेषण होना परमावश्यक है।

हमने इस अध्याय में अष्टाध्यायी के ३८ वृत्तिकारों, ८ अज्ञात-कर्तृ के वृत्तियों, और प्रसंगवश अनेक व्याख्याताओं का वर्णन किया है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में लगभग ६० पाणिनीय वैया-करणों का वर्णन किया है।

स्रव स्रगले सध्याय में काशिका के व्याख्याकारों का वर्णन किया जायगा।

# पन्द्रहवां ऋध्याय

## काशिका के व्याख्याता

काशिका जैसे महत्वपूर्ण वृत्ति-ग्रन्थ पर ग्रनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखीं, उनमें से कई एक इस समय ग्रप्राप्य हैं। बहुत से टीकाकारों के नाम भी अज्ञात हैं। हमें जितने टीकाकारों का ज्ञान हो सका, उनका वर्णन इस श्रध्याय में करते हैं—

## १. जिनेन्द्रबुद्धि

काशिका पर जितनी व्याख्याएं उपलब्ध अथवा परिज्ञात हैं, उनमें वोधिसत्त्वदेशीय आचार्य जिनेन्द्रबुद्धि विरचित 'काशिकाविव-रणपञ्जिका' अपरनाम 'न्यास' सब से प्राचीन है। न्यासकार का 'बोधिसत्त्वदेशीय' वीक्त् होने से स्पष्ट है कि न्यासकार बौद्धमत का प्रामाणिक आचार्य है।

## न्यासकार का काल

न्यासकार ने ग्रपना किञ्चिन्मात्र परिचय नहीं दिया, अतः इसका इतिवृत्त सर्वथा ग्रन्धकार में है। हम यहां न्यासकार के काल-निर्णय करने का कुछ प्रयत्न करते हैं —

१—हरदत्त ने पदमञ्जरी ४।१।४२ में न्यासकार का नाम-निर्देशपूर्वक उल्लेख किया है। हरदत्त का काल विक्रम की १२ वीं शताब्दी का प्रथम चरण अथवा उससे कुछ पूर्व है। यह हम पूर्व (पृष्ठ ३६६) लिख चुके हैं। अतः न्यासकार विक्रम को १२ वीं शताब्दी के आरम्भ से प्राचीन है।

२-महाभाष्यव्याख्याता कैयट हरदत्त से पौर्वकालिक है, यह हम कैयट के प्रकरण में लिख चुके हैं। कैयट और जिनेन्द्रबुद्धि के अनेक वचन परस्पर अत्यन्त मिलते हैं। जिनसे यह स्पष्ट है कि कोई एक दूसरे से सहायता अवश्य ले रहा है, परन्तु किसी ने किसी का नाम निर्देश नहीं किया। इसलिये उनके पौर्वापर्य के ज्ञान के लिये हम दोनों के दो तुलनात्मक पाठ उद्धृत करते हैं— न्यास—द्वयोरिकारयोः प्रश्लेषनिर्देशः । तत्र यो द्वितीय इवर्णः स ये [ विभाषा ] इत्यात्त्वबाधा यथा स्यादित्येवमर्थः । ३ । १ । ११ ॥

प्रदीय—वीर्घोच्चारणे भाष्यकारेण प्रत्याख्याते केचित् प्रश्लेष-निर्देशेन द्वितीय ईकारो ये विभाषा (६।४।४३) इत्यात्त्वस्य पक्षे परत्वात् प्राप्तस्य बाधनार्थं इत्याहुः । तदयुक्तम् । क्यप्सित्रयोगेन विधीयमानस्येत्वस्यान्तरङ्गत्वात् । ३।१।१११ ॥

न्यास-ग्रनित्यता पुनरागमशासनस्य घोलोंपो लेटि वा(७)३।७०) इत्यत्र वाग्रहणिलङ्गाद् विज्ञायते । तद्धि ददत् ददाद् इत्यत्र नित्यं घोलोंपो मामूदित्येवमर्थं कियते । यदि च नित्यमागमशासनं स्याद् वाग्रहणमन्थंकं स्यात् । भवतु नित्यो लोपः । सत्यपि तस्मिन् लेटो-ऽडाटो (३।४।६४) इत्यटि कृते ददत् ददादिति सिष्यत्येव । श्रनित्यत्वे त्वागमशासनस्याडागमाभावान्न सिष्यति, ततो वा वाचन-मर्थवद् भवति । ७।१।१।।

प्रदीप-केचित्त्वनित्यमागमशासनिमत्यस्य ज्ञापकं वाग्रहणं वर्ण-यन्ति । श्रनित्यत्वात्तस्याटचसित ददादिति न स्यादिति । तत्सिद्धये वाग्रहणं क्रियमाणमेनां परिभाषां ज्ञापयित । ७ । ३ । ७० ॥

इन उद्धरणों की परस्पर तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों स्थानों में कैयट 'केचित्' पद से न्यासकार का निर्देश करता है, और उसके ग्रन्थ को अपने शब्दों में उद्धृत करता है। अतः न्यासकार निश्चय ही वि० सं० १०६० से पूर्ववर्ती है। यह उसकी उत्तर सीमा है।

३—डा० याकोबी ने भविष्यत् पुराण के आधार पर हरदत्त का देहावसान ६७६ ई० (=१३५ वि०) माना है।' यदि हरदत्त की यह तिथि प्रमाणान्तर से परिपुष्ट हो जाए, तो न्यासकार का काल सं० ६०० वि० से पूर्व मानना होगा।

५ - हेतुबिन्दु की टीका में 'अर्चट' लिखता है-

'यदा ह्याचार्यस्याप्येतदभिमतमिति कैश्चिद् व्याख्यायते...। पृष्ठ २१० (बड़ोदा संस्करण)

१. जनंत रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई, भाग २३, पृष्ठ ३१।

इस पर पण्डित दुर्बेक मिश्र अपने आलोक में लिखता है— कैविचिति ईश्वरसेनिजिनेन्द्रप्रभृतिभिः । पृष्ठ ४०५, वही संस्करण ।

यदि अर्चंट का कंडिचर् पद से ईश्वरसेन और जिनेन्द्रबुद्धि की ओर ही संकेत हो, जैसा कि दुवेंक मिश्र ने व्याख्यान किया है, तब न्यासकार का काल वि० सं० ७०० के लगभग होगा। क्योंकि 'अर्चंट' का काल ईसा की ७ वी दाती का अन्त है।

६ न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने न्यासकार का काल सन् ७२४-७४० ई०, अर्थात् वि० सं० ७८२-८०७ माना है।

### महाकवि माघ और न्यास

महाकवि माघ ने शिशुपालवध के 'अनुत्सूत्रपदन्यासा' इत्यादि दलांक में दलेषालंकार से न्यास का उल्लेख किया है। न्यास के सम्पादक ने इसी के आधार पर माघ को न्यासकार से उत्तरवर्ती लिखा है, वह अयुक्त है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। प्राचीन काल में न्यास नाम के अनेक ग्रन्थ विद्यमान थे। कोई न्यास ग्रन्थ भतृंहरि-विरचित महाभाष्यदीपिका में भी उद्धृत है। एक न्यास मल्लवादि-सूरि ने वामनविरचित 'विश्वान्तविद्याधर' व्याकरण पर लिखा था। पूज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने भी पाणिनीयाष्टक पर 'शब्दावतार' नामक एक न्यास लिखा था। अतः महाकवि माघ ने किस न्यास की ओर संकेत किया है, यह अज्ञात है। हां, इतना निश्चित है कि माघ के उपयुं क्त श्लोकांश में जिनेन्द्रबुद्धिवर्रचित न्यास का उल्लेख नहीं है। क्योंकि शिशुपालक्ष्य का रचनाकाल सं० ६ ६२-७०० के मध्य है।

### भामह और न्यासकार

भामह ने अपने 'अलंका रशास्त्र' में लिखा है-

१. द्र०-पूर्व पृष्ठ ४६३ ।

२. देखो-पूर्व पृष्ठ ३८८ पर महाभाष्यदीपिका का ३६ वां उद्धरण।

३. इसका वर्णन 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण' नामक १७ वें बच्याव में करेंगे। ४. देखो-पूर्व पृष्ठ ४४७।

४. देखो-पूर्व पृष्ठ ४६४।

'शिष्टप्रयोगमात्रेण न्यासकारमतेन वा।
तृचा समस्तषष्ठीकं न कथंचिदुदाहरेत्।।
सूत्रज्ञापकमात्रेण वृत्रहन्ता यथोदितः।
स्रकेन च न कुर्वीत वृत्तिस्तदगमको यथा।।

इन क्लोकों में स्मृत न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि नहीं है। क्योंकि उसके सम्पूर्ण न्यास में कहीं पर भी 'जनिकर्तु: प्रकृति:' (अण्टा० १।४।३०) के जापक से 'वृत्रहन्ता' पद में समास का विधान नहीं किया। न्यास के सम्पादक ने उपर्युक्त क्लोकों के आधार पर भामह का काल सन् ७७५ ई० अर्थात् सं० ६३२ वि० माना है।' यह ठीक नहीं। क्योंकि सं० ६६७ वि० के समीपवर्ती स्कन्द-महेरवर ने अपनी निक्क्तटीका में भामह के अलंकार प्रन्थ का एक क्लोक उद्धृत किया है।' अतः भामह निश्चय ही वि० सं० ६६७ से पूर्व-वर्ती है।

हम पूर्व लिख चुके हैं कि व्याकरण पर अनेक न्यास ग्रन्थ रचे गये थे। अतः भामह ने किस न्यासकार का उल्लेख किया है, यह अज्ञात है। इसलिये केवल न्यास नाम के उल्लेख से भामह जिनेन्द्र-बुद्धि से उत्तरवर्ती नहीं हो सकता।

### न्यास के व्याख्याता

#### १-मंत्रेयरक्षित

मैत्रेयरिक्षत ने न्यास की 'तन्त्रप्रदीप' नाम्नी महती व्याख्या रची है। सीभाग्य से इसका एक हस्तलेख कलकत्ता के राजकीय पुस्तका-लय में सुरक्षित है। हस्तलेख में प्रथमाध्याय के प्रथम पाद का ग्रन्थ नहीं है, क्षेष संपूर्ण है। देखों—बंगाल गवर्नमेण्ट की खाज्ञानुसार पं० राजेन्द्र लाल सम्पादित सूचीपत्र भाग ६, पृष्ठ १४०, ग्रन्थाङ्क २०७६।

विद्वता-मैत्रेयरक्षित व्याकरणशास्त्र का असाधारण पण्डित

१. न्यास की भूमिका, पृष्ठ २६।

<sup>.</sup> २. देखो - निरुक्तटीका १०। १६। माह - तुल्यस्नुतीनां "तिन्नरुज्यते। यह भामह के प्रलंकारकास्त्र २। १७ का वचन है। निरुक्तटीका का पाठ बृद्धित तथा प्रशुद्ध है।

था। वह पाणिनीय तथा इतर व्याकरण का भी अच्छा जाता था। वह अपने 'घातुप्रदीप' के अन्त में स्वयमेव लिखता हैं—

> 'बृत्तिन्यासं समुद्दिश्य कृतवान् ग्रन्थविस्तरम् । नाम्ना तन्त्रप्रदीपं यो विवृतास्तेन घातवः ॥ ग्राकृष्य भाष्यजलघेरथ घातुनाम-पारायणक्षपणपाणिनिशास्त्रवेदी । कालापचान्द्रमततत्त्वविभागदक्षो, घातुष्रदीपमकरोज्जगतो हिताय' ॥

सीरदेव ने भी अपनी परिभाषावृत्ति में लिखा है -

'तस्माद् बोद्धव्योऽयं रक्षितः, बोद्धव्याश्च विस्तरा एव रक्षित-ग्रन्था विद्यन्ते'। पृष्ठ ६५।

देश-यह सम्भवतः बंगप्रान्तीय था।

काल—मैत्रेयरक्षित का काल विश्सवत् ११४०-११६५ तक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक ने भी मैत्रेयरक्षित का काल सन् १०७५-११२५ ई० (ग्रर्थात् वि० सं० ११३२-११७२) माना है। 3

#### तन्त्रप्रदीप के व्याख्याता

१. नन्दनिमश्र—नन्दनिमश्र न्यायवागीश ने तन्त्रप्रदीप की 'तन्त्रप्रदीपोद्योतन' नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। नन्दनिमश्र के पिता का नाम वाणेश्वरिमश्र है। इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय का एक हस्तलेख कलकत्ता के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है। देखी—पं० राजेन्द्रलाल संपादित पूर्वोक्त सूचीपत्र भाग ६, पृष्ठ १५०, ग्रन्थाङ्क २०६३।

पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक श्री दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने जिस हस्तलेख का वर्णन किया है, उसके अन्त में पाठ है—

१. विशेष द्रष्टव्य इसी इतिहास का भाग २, पृष्ठ ५५ द्वि० सं० 1

२. देखो-पूर्व पृष्ठ ३६६। ३. द्र०-राजशाही संस्करण, भूभिका, पृष्ठ १०।

## 'इति धनेश्वरमिश्रतनयश्रीनन्दनमिश्रविरचिते न्यासोद्दीपने ।'

इस पाठ के अनुसार नन्दनमिश्र के पिता का नाम धनेश्वरिमर्थ है, और ग्रन्थ का नाम न्यासोद्दीपन । हां, दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने यह तो स्वीकार किया है कि यह तन्त्रप्रदीप की व्याख्या है ।'

- २. सनातन तर्काचार्य—इसने तन्त्रप्रदीप पर 'प्रभा' नाम्नी टीका लिखी है। प्रो० कालीचरण शास्त्री हुबली का मैत्रेयरक्षित पर लेख भारतकौमुदी भाग २ में छपा है। उसमें उन्होंने इस टीका का उल्लेख किया है।
- ३. तन्त्रप्रदीपालोककार—इसने तन्त्रप्रदीप पर 'प्रभा' नाम्नी टीका लिखी है। प्रो० कालीचरण शास्त्री हुबली का मैत्रेयरक्षितं पर लेख 'भारतकीमुदी' भाग २ में छपा है। उसमें उन्होंने इस टीका का उल्लेख किया है।
- ३. तन्त्रप्रदीपालोककार—िकसी अज्ञातनामा पण्डित ने तन्त्र-प्रदीप पर 'स्रालोक' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका उल्लेख भी प्रो० कालीचरण शास्त्री के उक्त लेख में है।

हम इन ग्रन्थकारों के विषय में अधिक नहीं जानते।

### २—महिलनाथ

मिल्लिनाथ ने न्यास की 'न्यासोद्योत' नाम्नी टीका लिखी थी। ग्राफेस्ट ने अपने बृहत् सूचीपत्र में इसका उल्लेख किया है। मिल्लि-नाथ ने स्वयं किरातार्जुनीय की टीका में 'न्यासोद्योत' के पाठ उद्घृत किये हैं।

मिल्लिनाथ साहित्य और व्याकरण का अच्छा पण्डित था, यह उसकी काव्यटीकाओं से भली प्रकार विदित होता है।

मिल्लिनाथ का काल - मिल्लिनाथ का निविचत काल अज्ञात है। सायण ने घातुवृत्ति में 'न्यासोद्योत' के पाठ उद्धृत किये हैं। सायण

१. भूमिका, पृष्ठ १= ।

२. उक्तं च न्यासोद्योते—न केवलं श्रूयमाणैव क्रिया निमित्तं कारक-भावस्य, अपि तु गम्यमानापि २ । १७, पृष्ठ २४, निर्णयसागर संस्करण ।

३. पृष्ठ ३१, २१६ काशी संस्करण ।

का काल संवत् १३७१-१४४४ तक माना जाता है। धातुवृत्ति का रचनाकाल सं० १४१४-१४२० के मध्य है, यह हम 'धातुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता (२)' नामक २१ वें अध्याय में लिखेंगे। अतः मिल्लिनाय का काल विकम की १४ वीं शताब्दी का उत्तरार्घ है, इतना सामान्यतया कहा जाता सकता है।

हमें इस बात में सन्देह होगया है कि 'न्यासोद्योत' काब्यव्यास्या-कार मल्लिनाथकृत ग्रन्थ है ।

### ३-नरपति महामिध

नरपति महामिश्रं नाम के विद्वान् ने न्यास पर एक व्यास्या लिखी है, इसका नाम न्यासप्रकाश है। इसके प्रारम्भिक भाग का एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के संग्रह में विद्यमान है। देखो— सूचीपत्र, पृष्ठ ४१।

ग्रन्थकार ने स्वग्रन्थ के प्रारम्भ में इस प्रकार लिखा है— नरपतिकृतिरेषा कामिनीनन्दिनीय,

गुरुतमकृततोषा नाशिताशेषदोषा । मुललितगतिबन्धा निजिताशेषतेजा,

जयित जगदुपेता मालिनी जाह्नवीव ॥ विवं प्रणम्य देवेशं तथा शिवपित शिवाम् ॥ प्रकाशः क्रियते न्यासे महामिश्रेण धीमता ॥

विद्यापतेः प्रेरणकारणेन, कृतो सया व्याकरणप्रकाशः। यद्यत्र किञ्चित्स्खलनं भवेग्मे, क्षन्तव्यमीषव्गुणिनां वरस्तत्।।

इस उल्लेख से विदित होता है कि महामिश्र ने किसी विद्यापित नाम के विशिष्ट व्यक्ति की प्रेरणा से 'न्यासप्रकाश' लिखा था। पुरुषो-त्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य्यं ने महा-मिश्र का काल १४००-१४५० ई० माना है।

## ४—पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर

पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर नाम के किसी विद्वान् ने न्यास की टीका लिखी है। इसका उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं 'कातन्त्रप्रदीप' नाम्नी कातन्त्रटीका में किया है। वह लिखता है।

१. भूमिका, पृष्ठ १६।

'तच्चित्त्यमिति न्यासटीकायां प्रपञ्चितमस्माभिः'।

पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक दिनेशचन्द्र भट्टा-चार्य ने पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर का काल ईसा की १५ वीं जती माना है।

नाता है।
पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर ने भट्टि काव्य पर कातन्त्रप्रिक्यानुसारी एक व्याख्या लिखी है। उस के ग्रन्त के लेख से विदित होता
है कि इसके पिता का नाम श्रीकान्त था। इस टीका का वर्णन
हमने इस ग्रन्थ के 'काव्यशास्त्रकार वैयाकरण किंव' नामक अध्याय
में किया है। "

५-रत्नमति

सर्वानन्द ने अमरटीकासर्वस्य ३।१।५ पर रत्नमित का निम्न पाठ उद्घृत किया है—

'न तु संशयवित पुरुष इति न्यासः । स्रतः सप्तम्यर्थे बहुस्रीहिः । संशयकर्तरि पुरुष एवेति तद्रत्नमितः' ।

इस उद्धरण में यदि तच्छव्द से न्यास ही अभिन्नेत हो, तो मानना होगा कि रत्नमित ने न्यास पर कोई ग्रन्थ लिखा था। रत्न-मित के व्याकरणविषयक अनेक उद्धरण अमरटीकासवस्त्र और धातु-वृत्ति आदि में उद्धृत हैं।

२. इन्दुमित्र ( सं० ११४० वि० से पूर्ववर्ती )

इन्दुमित्र नाम के दैयाकरण ने काशिका की एक 'अनुन्यास' नाम्नी व्याख्या लिखी थो। इन्दुमित्र को अनेक ग्रन्थकार 'इन्दु' नाम से स्मरण करते हैं। इन्दु और उसके अनुन्यास के उद्धरण माधवीय धातुवृत्ति\*, उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति, सीरदेवीय परिभाषा-वृत्ति\*, दुर्घटवृत्ति, प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका, और अमरटीका-

१ - भूमिका पृष्ठ १८।

२. इति महामहोपाष्यायश्रीमच्छीकान्तपण्डितात्मजश्रीपुण्डरीकाक्षविद्या-सागरभट्टाचार्यकृतायां भट्टिटीकायां कलापदीपिकायाम् ।

३. द्र०-साग २, पृष्ठ ३६४ हि० सं०। ४. भाग ४, पृष्ठ ३।

४. पुष्ठ २०१। ६. पुष्ठ १, ४४, ६६। ७. पुष्ठ २८, ७६।

a. पृष्ठ १२०, १२३, १२६ I

साम १, पृष्ठ ६१०; भाग २, पृष्ठ १४४ ।

सर्वस्व' ब्रादि ब्रनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । इन्दुमित्र ने अष्टा-ध्यायी पर 'इन्दुमती' नाम्नी एक वृत्ति लिखी थी, उसका उल्लेख हम पूर्व ( पृष्ठ ४७६ ) कर चुके हैं ।

आफ्रेस्ट ने अपने बृहत् सूचीपत्र में अनुत्यास के नाम से तन्त्र-प्रदीप का उल्लेख किया है, वह चिन्त्य है। सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में अनुन्यासकार और तन्त्रप्रदीपकार के शाश्वितक विरोध का उल्लेख किया है। यथा—

'एतस्मिन् वाक्ये इन्दुमैत्रेययोः शास्वतिको विरोधः'। पृष्ठ ७६। 'उपदेशग्रहणानुवर्तनं प्रति रक्षितानुन्यासयोविवाद एव'। पृष्ठ २७।

अनुन्यासकार इन्दुमित्र का काल हम पूर्व लिख चुके हैं। तदनु-सार इन्दुमित्र का काल सं० ८०० से ११४० के मध्य है। देखो— पृष्ठ ४८०-४८१।

## त्रजुन्यास-सारकार-श्रीमान शर्मा

श्रीमान शर्मा नाम के विद्वान् ने सीरदेवीय परिभाषावृत्ति की 'विजया' नाम्नी टिप्पणी में लिखा है-

## श्रनुन्यासादिसारस्य कर्त्रा श्रीमानशर्मणा । लक्ष्मीपतिपुत्रेण विजयेयं विनिमिता ॥

इस से जात होता है कि श्रीमान शर्मा ने श्रनुन्याससार नाम का कोई ग्रन्थ रचा था। यह वारेन्द्र चम्पाहट्टि कुल का था। श्रीमान शर्मा ने श्रपने 'वर्षकृत्य' ग्रन्थ के श्रन्त में श्रपने को व्याकरण तक सुकृत (=कर्मकाण्ड) श्रागम श्रीर काव्यशास्त्र का इन्दु कहा है।

शिष्य-श्रीमान शर्मा का एक शिष्य पद्मनाभ मिश्र है। \*
काल-श्रीमान शर्मा का काल सं० १४००-- १४५० के
मध्य है। \*

१. माग १, पृष्ठ ६१०; भाग २, पृष्ठ ३३६ । २. सूचीपत्र भाग ६ ।

३. व्याकारतकंमुक्तरागमकाव्यवारि (राशी)न्दुना परिसमाप्यत वर्षकृत्यम्।

४. ग्रस्मत्प्रयमपरमगुरवः श्रीश्रीमानभट्टाचार्यास्तु शब्दपरो निर्देशः .....।

४. श्रीमान शर्मा का उक्त वर्णन पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पा-दक दिनेशचन्द्र मट्टाचार्य के निदेंशानुसार है। इ०—भूमिका पृष्ठ १६,१७।

श्रीमान शर्मा विरचित 'विजया' नाम्नी परिभाषावृत्ति टिप्पणी का वर्णन हम 'परिभाषा-पाठ के प्रवक्ता ग्रीर व्याख्याता' प्रकरण में करेंगे।'

३. महान्यासकार ( सं० १२१५ वि० से पूर्ववर्ती )

किसी वैद्याकरण ने काशिका पर 'महान्यास' नाम्नी टीका लिखी थी। इस के जो उद्धरण उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति, और सर्वानन्द-विरचित अमरटीकासर्वस्व में उपलब्ध होते हैं, वे निम्न हैं—

- १. टित्त्वमभ्युपगम्य गौरादित्वात् सूचीति महान्यासे ।
- २. बह्लतेः घत्र्, ततच्ठन् इति महान्यासः ।
- ३. चुल्लोति महान्यास इति उपाध्यायसर्वस्वम् ।

इन में प्रथम उद्धरण काशिका १।२। ४० के 'पञ्चसूचिः' उदाहरण की व्याख्या से उद्घृत किया है। द्वितीय उद्धरण का मूल स्थान अज्ञात है। ये दोनों उद्धरण जिनेन्द्रबुद्धिवरिचत न्यास में उपलब्ध नहीं होते। अतः महान्यास उस से पृथक् है। महान्यास के कर्त्ता का नाम अज्ञात है। एक महान्यास क्षपणेक व्याकरण पर भी था। मैंत्रेय ने तन्त्रप्रदीप ४। १। १४४ पर उसे उद्धृत किया है।

महान्यास का काल सर्वानन्द ने श्रमरटीकासर्वस्व की रचना शकाब्द १०६१ श्रर्थात् वि० सं० १२१६ में की थी। यह हम पूर्व लिख चुके हैं। ग्रतः महान्यासकार का काल सं० १२१६ से प्राचीन है। महान्यास संज्ञा से प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ न्यास ग्रीर श्रनुत्यास दोनों ग्रन्थों से पीछे बना है।

# ४. विद्यासागर मुनि (१११५ वि० से पूर्व)

विद्यासागर मुनि ने काशिका की 'प्रक्रियामञ्जरी' नाम्नी टीका लिखी है। यह ग्रन्थ मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के संग्रह में विद्यमान है। देखो - सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ A पृष्ठ ३५०७ ग्रन्थाङ्क २४६३। इस का एक हस्ललेख ट्रिवेण्ड्रम् में भी है। देखो - सूचीपत्र भाग ३ ग्रन्थाङ्क ३३।

१. भाग २, पृष्ठ २४२, २४३ द्वि॰ सं।। २. उञ्ज्वल उणादिवृत्ति, पृष्ठ १६४। ३. धमरटीका० भाग २, पृष्ठ ३७६। ४. धमरटीका० भाग ३, पृष्ठ २७७। ४. देखो—बातुप्रदेषि की भूमिका, पृष्ठ १।

इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक लेख इस प्रकार है—

'वन्दे मुनीन्द्रान् मुनिवृन्दवन्द्यान्,
श्रीमद्गुरून् इवेतिगरीन् वरिष्ठान्।

न्यासकारवचः पद्यनिकरोद्गीर्णमम्बरे
गृह्णामि मधुप्रीतो विद्यासागरषट्पदः।।

वृत्ताविति सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो भट्टनल्पूरप्रभृतिभिवरिचतो वृत्तिः

उपरि निर्दिष्ट श्लोक से विदित होता है कि विद्यासागर के गुरु का नाम श्वेतगिरि था।

#### काल

पूर्व-निर्दिष्ट उद्धरण में विद्यासागर मुनि ने कैवल न्यासकार का उल्लेख किया है। पदमञ्जरी अथवा उसके कर्त्ता हरदत्त का उल्लेख नहीं है। इस से प्रतीत होता है कि विद्यासागर हरदत्त से पूर्ववर्ती है।

ग्रन्थ के श्रन्त में 'इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यविद्या-सागरमुनीन्द्रविरचितायां '''''' पाठ उपलब्ध होता है।

## ४. हरदत्त मिश्र(सं० १११५ वि०)

हरदत्त मिश्र ने काशिका की 'पदमञ्जरी' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या के अवलोकन से उसके पाण्डित्य और ग्रन्थ की प्रौढ़ता स्पष्ट प्रतीत होती है। हरदत्त केवल व्याकरण का पण्डित नहीं है। इसने श्रौत गृह्य और घर्म आदि अनेक सूत्रों की व्याख्याएं लिखी हैं। हरदत्त पण्डितराज जगन्नाथ के सदृश अपनी अत्यधिक प्रशंसा करता है।'

परिचय हरदत्त ने पदमञ्जरी ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है—

'तातं पद्मकुमाराख्यं प्रणम्याम्बां श्रियं तथा। ज्येष्ठं चाग्निकुमाराख्यमाचार्यमपराजितम् ॥'

१. प्रकियातर्कगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः । हरवत्तहरिः स्वैरं विहरन् केन वार्यते ॥ पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ४६ ।

अर्थात्—हरदत्त के पिता का नाम 'पद्मकुमार' (पाठान्तर— स्द्रकुमार), माता का नाम 'श्री', ज्येष्ठभ्राता का नाम 'श्रिनिकुमार' ग्रीर गुरु का नाम 'ग्रपराजित' था।

हरदत्त ने प्रथम इलोक में शिव को नमस्कार किया है। अतः वह शैव मतानुयायी या।

देश- ग्रन्थ के आरम्भ में हरदत्त ने अपने को 'दक्षिण' देशवासी लिखा है। 'पदमञ्जरी भाग २ पृष्ठ ५१६ से विदित होता है कि हरदत्त द्वविड़ देशवासी था। हरदत्तकृत अन्य ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि वह चोलदेशान्तर्गत कावेरी नदी के किसी तटवर्ती ग्राम का निवासी अधीर द्वविडभाषाभाषी था।

हमारे मित्र यन्. सी. यस्. वेष्ट्वटाचार्य शतावधानी सिकन्दरा-बाद (आन्ध्र) ने १-३-६३ के पत्र में हरदत्त के देश के सम्बन्ध में जो निर्देश किये हैं, उनका संक्षेप इस प्रकार है—

क—हरदत्त मिश्र का अभिजन आन्छ्र था। उसने पदमञ्जरी में देशभाषा का अप्रामाण्य दर्शाते हुए 'कू चिमञ्चीत्यादयः' का निर्देश किया है। 'कू चिमञ्चि' यह आन्छ्र प्रदेश के एक ग्राम का नाम है, और वह ग्राम आज भी विद्यमान है। द्रविड्देशवासी के लिए ग्रान्ध्र प्रदेश के ग्राम का निर्देश करना असंभव है।

ख—'तातं पद्मकुमाराख्यम्' इलोक में 'पद्मकुमार' नाम 'ब्रह्मय्य'नाम का संस्कृत रूपान्तर है।इसी प्रकार 'श्री:''लक्ष्मम्म' नाम का, 'ग्रिग्निकुमार' 'कोमरय्य' = कोमारय्य का। नामों के संस्कृती-करण की ऐसी रीति आन्ध्र प्रदेश में प्रचुरता से विद्यमान है।

१. तस्मै शिवाय परमाय देशाव्याय साम्बाय सादरमयं विहितः प्रणामः।

२. यदिचराय हरदत्तसंज्ञया विश्व तो दशसु दिख् दिखणः । पृष्ठ १ ।

३. लेट्शब्दस्तु वृत्तिकारदेशे जुगुप्सितः, यथात्र द्वविडदेशे निविशब्दः ।

४. अनुष्ठानमपि चोलदेशे प्रायेणवम् । गीतम धर्मं ः टीका १४ । ४४ ॥ यस्यां वसन्ति यामुपजीवन्ति । यथा तीरेण कावेरि तव । आपस्तम्बगृह्यटीका १४६ ॥ किलासः त्वन्दोषः तेमल् इति द्रविडभाषायां प्रसिध्दः । गीतम धर्मं । टीका १ । १८ ॥ ५. 'श्री' का पुल्लिङ्ग में 'लक्ष्मस्य' श्रीर स्त्रीलिङ्ग में 'लक्ष्मस्य' प्रयोग होता है ।

ग—पदमञ्जरी में निर्दिष्ट यथाऽत्र द्रविडदेशे निविशव्दः उक्ति आन्ध्र प्रदेश से द्रविड़ देश में चले जाने पर ही उपपन्न हो सकतो है। अन्यथा वह 'यथास्मद्देशे निविशव्दः' इस प्रकार निर्देश करता।

घ—हरदत्त ने आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।११।१६) की व्याख्या में भी 'तत्र द्रविडाः कन्यामेषस्ये सवितरिः आदि निर्देश किया है।

तात्ययं यह है कि हरदत्त आन्ध्र प्रदेश के कूचिमञ्चि-अग्रहार का रहनेवाला था। पदमञ्जरी के उत्तरार्ध की रचना के समय वह द्रविड़ देश में चला गया, और शेष जीवन उसने चोल देश में कावेरी नदी के तीर पर विताया।

श्री विद्वहर पद्मनाभरावजी (श्रात्मकूर-श्रान्ध्र) ने भी ४। ११। ६३ ई० के पत्र में श्री वेङ्कटाचार्य शतावयानी जी के कथन का अनुमोदन किया है।

काल—हरदत ने अपने अन्थ में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया, जिससे उसके काल का निश्चित ज्ञान हो। कैयट के काल-निर्णय के लिये हमने कुछ अन्थकारों का पौवापर्य-छोतक चित्र दिया है। उसके अनुसार हरदत्त का काल वि० सं० १११५ के लगभग प्रतीत होता है। न्यास के संपादक ने हरदत्त और मैत्रेय दोनों का काल सन् ११०० ई० अर्थात् ११५७ वि० माना है, वह ठोक नहीं। क्योंकि मैत्रेयरिक्षत विरचित 'धातुप्रदीप' पृष्ठ १३१ पर धर्मकीत्ति-कृत 'रूपावतार' का उल्लेख है।" रूपावतार भाग २ पृष्ठ १५७ पर हरदत्त का मत उद्घृत है। अतः हरदत्त और मैत्रेयरिक्षत दोनों समकालिक नहीं हो सकते।

१. देखो-पूर्व पृथ्ठ ३६६। २. न्यास को भूमिका, पृथ्ठ २६।

३. रूपावतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पत्ते: प्रामेव कृते सत्येकाच्यात् यङ्बाहृत:—चोच्यंत इति । देखो—स्पावतार भाग २, पृष्ठ २०६ ।

४. कुङ सब्दे — ग्रक्त इति, वेदलोकप्रयोगदर्शनाद् दीर्घान्त एवस्यं हरदत्ता-भिमतः ।

डा० याकोबी ने भविष्यत्-पुराण के आधार पर हरदत्त का दहाबसान ८७८ ई० के लगभग माना है।

## व्याकरण के अन्य ग्रन्थ

१. महापदमञ्जरी—पदमञ्जरी १।१।२० पृष्ठ ७२ से विदित होता है कि हरदत्त ने एक 'महापदमञ्जरी' संज्ञक व्याख्या रची थी। यह किस ग्रन्थ की टीका थी, यह अज्ञात है। सम्भव है, यह भी काशिका की व्याख्या हो। इसकी पुष्टि दैववातिक पुरुषकार से होती है। उसमें णिचडच (११३।७४) सूत्रस्थ एक हदरतीय कारिका उद्धृत की है। <sup>3</sup> वह पदमञ्जरो में नहीं मिलती। स्रतः वह महा-पदमञ्जरी से उद्घृत की गई होगी । महापदमञ्जरी ग्रन्थ इस समय सप्राप्य है।

२. परिभाषा-प्रकरण-पदमञ्जरी भाग २ पृष्ठ ४३७ से जाना जाता है कि हरदत्त ने 'परिभाषाप्रकरण' नाम्नी परिभाषावृत्ति

लिखी थी। \* यह ग्रन्थ भी इस समय अप्राप्य है।

इसके अतिरक्त हरदत्त मिश्र के निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध है—

- १. म्राज्वलायन गृह्य व्याख्या—म्रनाविला ।
- २. गीतम धर्मसूत्र व्याख्या-मिताक्षरा ।
- ३. ग्रापस्तम्ब गृह्य ब्याख्या ग्रनाकुला
- ४. ग्रापस्तम्ब घमंसूत्र व्याख्या—उज्ज्वला ।
- ५. ग्रापस्तम्ब गृह्य मन्त्र व्याख्या ।
- ६. ग्रास्तम्ब परिभाषा व्याख्या।
- ७ एकाग्निकाण्ड व्याख्या ।

द. श्रुतिसूक्तिमाला।

कई विद्वान् इन प्रन्थों के रचियता हरदत्त को पदमञ्जरीकार हरदत्त से भिन्न व्यक्ति मानते हैं। परन्तु इनकी पदमञ्जरी के साथ नुलना करने से इन सब का कर्ता एक व्यक्ति प्रतीत होता है।

- १. जर्नन रायल एशियाटिक सोसाइटी वम्बई, माग २३, पृष्ठ ३१।
- भाष्यवात्तिकविरोवस्तु महापदमञ्जयामस्माभिः प्रपञ्चितः ।
- ३. हरदत्तस्तु णिचश्च (१।३।७४) इत्यत्राह—'एष विधिनं''''' । स्वरितेस्वमनार्थम् । इति । पृष्ठं १०६, १०७, हमारा संस्करण ।

४. एतच्चास्माभिः परिभाषाप्रकरणाख्ये ग्रन्थे उपपादितम् ।

#### पदमञ्जरी के व्याख्याता

#### १-रङ्गनाथ यज्वा (सं० १७४५ वि० के लगभग )

चोलदेश निवासी रंगनाथ यज्वा ने पदमञ्जरी की 'मञ्जरी-मकरन्द' नाम्नी टीका लिखी है। इस टीका के कई हस्तलेख मद्रास,' श्रिडियार' श्रीर तञ्जीर' के राजकीय पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। श्रिडियार के सूचीपत्र में इसका नाम 'परिमल' लिखा है।

परिचय-रंगनाथ यज्वा ने ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है -

'यो नारायणदीक्षितस्य नप्ता नल्लादीक्षितसूरिणस्तु पौत्रः। श्रीनारायणदीक्षितेन्द्रपुत्रो व्याख्याम्येष रङ्गनाथयज्वा'।।

प्रथमाध्याय के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है-

'इति श्रीसर्ववेदवेदाङ्गजसर्वऋत्विग्निचतः [नल्लादीक्षितस्य] पौत्रेण नारायणदीक्षिताग्निचिद्द्वादशाह्याजितनयेन रङ्गनायदीक्षि-तेन विरचिते मञ्जरीमकरन्दे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः'।

इन भ्राचन्त लेखों के अनुसार रङ्गनाथ यज्वा नल्ला दीक्षित का पौत्र, नारायण दीक्षित का पुत्र,और नारायण दीक्षित का दीहित्र है। यह कौण्डिन्य गोत्रज था।

रंगनाथ का नाना नारायण दीक्षित नल्ला दीक्षित के भ्राता धर्मराज यज्वा का शिष्य था। इसने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप की टीका लिखी थी। देखो—पूर्व पृष्ठ ४२४।

रामचन्द्र अध्वरी रंगनाथ यज्वा का चचेरा भाई था। रामचन्द्र का दूसरा नाम रामभद्र भी था। रामचन्द्र के पिता का नाम यज्ञराम दीक्षित और पितामह का नाम नल्ला दीक्षित था। यह कुल श्रौत-यज्ञों के अनुष्ठान के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इनका पूर्ण वंश हम पृष्ठ ४२४ पर दे चुके हैं।

वामनाचार्य सूनु वरदराज इत 'कतुवैगुण्यप्रायदिचत्त' के प्रारम्भ

१. सूचीपत्र भाग ४ सण्ड १ C पृष्ठ ५७०३, ग्रन्थाकु ३८४१।

<sup>,</sup> २. सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ ७२।

३. सूचीपत्र माग १०, पृष्ठ ४१४१, ग्रन्याञ्च ५४६६।

में रंगनाथ यज्वा को चोलदेशान्तर्गत 'करण्डमाणिक्य' ग्राम का रहने-वाला और पदमञ्जरी की 'मकरन्द' टीका तथा सिद्धान्तकौमुदो की 'पूर्णिमा' ब्याख्या का रचयिता लिखा है।'

काल—तञ्जीर के पुस्तकालय के सूचीपत्र में राष्ट्रनाथ का काल १७ वो शताब्दी लिखा है। राष्ट्रनाथ यज्वा के चरेरे भाई रामचन्द्र (=रामभद्र) यज्वा विरचित उणादिवृत्ति तथा परिभाषा-वृत्ति की व्याख्या से विदित होता है कि यह तञ्जीर के शाहजी नामक राजा का समकालिक था। शाहजी के राज्यकाल का प्रारम्भ सं० १७४४ से माना जाना है। अतः रंगनाथ यज्वा का काल भी विकम की १८ वीं शताब्दी का मध्य होंगा।

#### २ - शिवभट्ट

शिवभट्टविरचित पदमञ्जरी की 'कुङ्कुमविकास' नाम्नी व्याख्या का उल्लेख आफेस्ट के बृहत् सूचीपत्र में उपलब्ध होता है। हमें इसका धन्यत्र उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ। इसका काल सजात है।

## इ. रामदेव मिश्र ( सं० १११५-१३७० वि० के मध्य )

रामदेव मिश्र ने काशिका की 'वृत्तिप्रदीप' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसके हस्तलेख डी० ए० वी० कालेजान्तगंत लालचन्द पुस्तकालय लाहीर तथा मद्रास ग्रीर तञ्जीर के राजकीय पुस्तका-लयों में विद्यमान हैं।

काल—रामदेविवरिचत 'वृत्तिप्रदीप' के अनेक उद्धरण माध-वीया धातुवृत्ति में उपलब्ध होते हैं। अतः रामदेव सायण (संवत् १३७२-१४४४) ते पूर्ववर्ती है। यह इसकी उत्तर सीमा है।

१. येन करण्डमाणिक्यम्रामरत्निनासिना । रञ्जनाचाध्वरीन्द्रेण मकरन्दा-भिचा कृता । व्याख्या हि पदमञ्जर्याः कौमुद्याः पूर्णिमा तथा ॥ मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय सूचीपत्र भाग १ खण्ड ८ पृथ्ठ ८०८, ग्रन्थाङ्क ६३४ ८ ।

२. भोजो राजित भोसलान्वयमणिः श्रीशाहपृथिवीपितः। \*\*\*\*\*राम-भद्रमस्त्री तेन प्रेरितः करुणाब्यिना। तञ्जीर पुस्तकालय का सूचीपत्र, भान १०, पृष्ठ४२३६, ग्रन्याङ्क ४६७४।

३. देखो-पृष्ठ ३४,४० दत्यादि ।

सायण 'घातुवृत्ति' पृष्ठ ५० में लिखता है हरदत्तानुवादी राममित्रो ऽपि । इससे प्रतीत होता है कि रामदेव हरदत्त का उत्तरवर्ती है ।

रामदेव के विषय में इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं।

### ७. वृत्तिरत्नकार

ट्रिवेण्ड्रम के राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ४ यन्था हु ४६ पर काशिका की 'वृत्तिरस्न' नाम्नी व्याख्या का उल्लेख है। इसके कर्ता का नाम श्रज्ञात है।

#### ⊏. चिकित्साकार

श्राफेस्ट ने अपने बृहत्सूचीपत्र में काशिका की 'चिकित्सा' नाम्नी व्यास्था का उल्लेख किया है। इसके रचयिता का नाम प्रजात है।

इस अध्याय में हमने काशिकावृत्ति के व्यास्याता १७ वैया-करणों का वर्णन किया है। अगले अध्याय में पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रियाग्रन्थकारों का वर्णन किया जायगा।



# सोलहवां अध्याय

#### पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-प्रन्थकार

पाणिनीय व्याकरण के अनन्तर कातन्त्र आदि अनेक लघु व्या-करण प्रक्रियाकमानुसार लिखे गये। इन व्याकरणों की प्रक्रियानुसार रचना होने से इनमें यह विशेषता है कि छात्र इन ग्रन्थों का जितना भाग अध्ययन करके छोड़ देता है, उसे उतने विषय का ज्ञान हो जाता है। पाणिनीय अध्टाध्यायी आदि शब्दानुशासन्तों के सम्पूर्ण प्रन्य का जब तक प्रध्ययन न हो, तब तक किसी एक विषय का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनमें प्रक्रियानुसार प्रकरण-रचना नहीं है। यथा अध्टाध्यायी में समास-प्रकरण द्वितीय अध्याय में है, परन्तू समासान्त-प्रत्यय पञ्चमाध्याय में लिखं है। समास में पूर्वोत्तर पद को निमित्त मान कर होनेवाल कार्य का विधान पष्ठाध्याय के नृतीयपाद में किया है। कुछ कार्य प्रथमाच्याय के द्वितीय पाद और कुछ द्वितीयाध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा है। इस प्रकार समास से सम्बन्ध रखनेवाले कार्य अनेक स्थानों में बंटे हुए हैं। अतः छात्र जब तक अष्टाध्यायों के न्यून से न्यून छः अध्याय न पढ्ले, तब तक उसे समास विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जब अल्पमेधस और लाघवांत्रय व्यक्ति पाणिनीय व्याकरण को छोड़कर कातन्त्र बादि प्रक्रियानुसारी व्याकरणों का अध्ययन करने लगे, तब पाणि-नीय वैयाकरणों ने भी उसकी रक्षा के लिए ब्रध्टाच्यायो को प्रक्रिया-कम से पठन-पाठन की नई प्रणाली का स्नाविष्कार किया। विक्रम की १६ वों शताब्दी के अनन्तर पाणिनीय ब्याकरण का समस्त पठनपाठन प्रक्रियाग्रन्यानुसार होने लगा। इस कारण सूत्रपाठकमा-नुसारी पठनपाठन शनै: शनै: उच्छिन्न हो गया।

#### दोनों प्रशालियों से अध्ययन में गौरव-लाघव

यह सवंसम्मत नियम है कि किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन यदि ग्रन्थकर्ता-विरचित कम से किया जावे, तो उसमें ग्रत्यन्त सरलता होती है। इसो नियम के अनुसार सिद्धान्तकी मुदी आदि ब्युत्कम ग्रन्थों की अपेक्षा अष्टाध्यायी-कम से पाणिनीय ब्याकरण का अध्ययन करने से अल्प परिश्रम और अल्पकाल में अधिक बोध होता है। और अष्टाध्यायी के कम से प्राप्त हुआ बोध चिरस्थायी होता है। हम उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं। यथा-

१ — सिद्धान्तकौमुदी में 'आद् गुणः'' सूत्र अन्सन्धि में व्याख्यात है। वहां इसकी वृत्ति इस प्रकार लिखी है —

'अवर्णादिच परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात् संहितायाम्'।'
इस वृत्ति में 'अचि, पूर्वपरयोः, एकः, संहितायाम्' ये पद कहां
से संगृहीत हुए, इसका ज्ञान सिद्धान्तकीमुदी पढ़नेवाले छात्र को
नहीं होता। अतः उसे सूत्र के साथ-साथ सूत्र से ५-६ गुनी वृत्ति भी
कण्ठाय करनी पड़ती है। अष्टाष्ट्यायी के कमानुसार अध्ययन करनेवाले छात्र को इन पदों को अनुवृत्तियों का सम्यक् बोध होता है,
अतः उसे वृत्ति घोखने का परिश्रम नहीं करना पड़ता। उसे केवल
पूर्वानुवृत्त पदों के सम्बन्धमात्र का ज्ञान करना होता है। इस प्रकार
अष्टाध्यायी के कमानुसार पढ़नेवाले छात्र की सिद्धान्तकीमुदी की
अपेक्षा छठा भाग अर्थात् सूत्रमात्र कण्ठाय करना होता है। वह इतने
महान् परिश्रम और समय की व्यथं हानि से बच जाता है।

२ - अष्टाध्यायी में 'इट्' 'हिंबंचन' 'नुम्' आदि सब प्रकरण सुसम्बद्ध पढ़े हैं। यदि किसी व्यक्ति को इट् वा नुम् की प्राप्ति के विषय में कहीं सन्देह उत्पन्न हो जाय, तो अष्टाध्यायी के कम से पढ़ा हुआ व्यक्ति ४, ४ मिनट में सम्पूर्ण प्रकरण का पाठ करके सन्देहमुक्त हो सकता है। परन्तु कौमुदी के कम से अध्ययन करनेवाला शीध्र सन्देहमुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें ये एक प्रकरण के सूत्र विभिन्न प्रकरणों में विखरे हुए हैं।

३—पाणिनीय व्याकरण में 'विप्रतिषेधे परं कायम्, प्रसिद्ध-वदत्राभात्, पूर्वत्रासिद्धम्' आदि सूत्रों के अनेक काय ऐसे है, जिनमें सूत्रपाठकम के ज्ञान की महती आवश्यकता होती है। सूत्रपाठकम

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

१. प्रव्हा० ६।११८७॥ २. सूत्रसंख्या ६६ । ३. प्रव्हा० १।४।२॥

४. म्रष्टा ॰ ६।४।२२॥ ५. म्रष्टा ॰ हाराशी।

के विना जाने पूर्व, पर, आभात्, त्रिपादी, सपादसप्ताध्यायी आदि का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । और इसके विना शास्त्र का पूर्ण बोध नहीं होता । सिद्धान्तकौमुदी पढ़े हुए छात्र को सूत्रपाठ के कम का ज्ञान न होने से महाभाष्य पूर्णतया समक्त में नहीं आता । उसे पदे-पदे महती कठिनाई का अनुभव होता है, यह हमारा अपना अनुभव है ।

४—सिद्धान्तकौमुदी आदि के कम से पढ़े हुए छात्र को ब्याकरण-शास्त्र शीध्र विस्मृत हो जाता है। अष्टाध्यायी के कम से ब्याकरण पढ़नेवाले छात्र को सूत्रपाठ-कम और अनुवृत्ति के संस्कार के कारण वह शीघ्र विस्मृत नहीं होता।

सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया-यन्थों के आधार पर पाणिनीय ब्याकरण पढ़ने में अन्य अनेक दोष हैं, जिन्हें हम विस्तरभिया यहां नहीं लिखते।

यहां यह घ्यान में रखने योग्य है कि अघ्टाघ्यायी-कम से पाणिनीय व्याकरण पढ़ने के जो लाभ अपर दर्शाए हैं, वे उन्हें ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें सम्पूणं अघ्टाघ्यायी पूर्णतया कण्ठाग्र होती है, ग्रीर महाभाष्य के अध्ययन-पर्यन्त वरावर कण्ठाग्र रहतो है। जिन्हें अघ्टाघ्यायी कण्ठाग्र नहीं होती, और अघ्टाघ्यायी के कम से व्याकरण पढ़ते हैं, वे न केवल उसके लाभ से विञ्चत रहते हैं, अपितु अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्राचीन काल में प्रथम अघ्टाघ्यायी कण्ठाग्र कराने की परिपाटी थी। इत्सिंग भी अपनी भारत-यात्रा पुस्तक में इस ग्रन्थ का निर्देश करता है।

#### पाशिनीय-क्रम का महान् उद्वारक

विक्रम की १४ वीं शताब्दी से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रक्रियाग्रन्थों के आधार पर होने लगा, और अतिशी प्रसम्पूर्ण भारत-वर्ष में प्रवृत्त होगया। १६ वीं शताब्दी के अनन्तर अध्टाक्ष्यायी के कम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रायः लुप्त होगया। लगभग ४०० सौ वर्ष तक यही कम प्रवृत्त रहा। विक्रम की १६ वीं शताब्दी के अन्त में महावैयाकरण दण्डी स्वामी विरजानन्द को प्रक्रियाक्रम से पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन में होनेवाली हानियों की उपजा हुई। अतः उन्होंने सिद्धान्तकीमुदी के पठन-पाठन को छोड़कर अष्टाघ्यायी पढ़ाना प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् उनके शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपन सत्यार्थप्रकाश आदि प्रत्थों में अष्टाध्यायी के अध्ययन पर विशेष बल दिया। अब अनेक पाणिनीय वैयाकरण सिद्धान्तकीमुदी के कम को हानिकारक और अष्टाध्यायी के कम को लाभदायक मानने लगे हैं।

इस ग्रन्थ के लेखक ने पाणिनीय ब्याकरण का अध्ययन अध्या ध्यायी के कम से किया है। और काशी में अध्ययन करते हुए सिद्धान्त-कौमुदी के पठनपाठन-कम का भी परिशीलन किया है, तथा अनेक छात्रों को सम्पूर्ण महाभाष्य-पर्यन्त ब्याकरण पढ़ाया है। उससे हम भी इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि शब्दशास्त्र के जान के लिये पाणिनीय ब्याकरण का अध्ययन उसकी अष्टाध्यायों के कम से ही करना चाहिये। काशी के ब्याकरणाचार्यों को सिद्ध न्तकौमुदी के कम से ब्याकरण का जितना ज्ञान १०, १२ वर्षों में होता है, उससे अधिक ज्ञान अष्टाध्यायी के कम से ४-५ वर्षों में हो जाता है, और वह चिरस्यायी होता है। यह हमारा बहुचा अनुभूत है। इत्यलमति-विस्तरेण बुद्धिमद्वयंषु।

अनेक वयाकरणों ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रिक्रिया-प्रत्य लिखे हैं। उनमें से प्रधान-प्रधान ग्रन्थकारों का वर्णन आगे किया

जाता है—

# १. धर्मकीर्ति ( सं० ११४० वि० के लगभग )

श्रद्धाध्यायी पर जितने प्रकियानुसारी ग्रन्थ लिखे गये, उनमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'रूपाबतार' इस समय जपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ का लेखक बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति है। यह न्यायबिन्दु श्रादि के रचयिता प्रसिद्ध बौद्ध पण्डित धर्मकीर्ति से भिन्न व्यक्ति है। धर्मकीर्ति ने श्रद्धाध्यायी के प्रत्येक प्रकरणों के उपयोगी सुन्नों का श्रंकलन करके इसकी रचना की है।

## धर्मकीर्ति का काल

धर्मकीति ने 'रूपावतार' में ग्रन्थलेखन-काल का निर्देश नहीं किया । अतः इसका निश्चित काल अज्ञात है । धर्मकीति के काल-निर्णय में जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं, वे निम्न हैं

- १. शरणदेव ने दुर्वटवृत्ति की रचना शकाब्द १०६४ तदनुसार वि० सं० १२३० में की ।' शरणदेव ने रूपावतार' और धर्मकीर्ति' दोनों का उल्लेख दुर्घटवृत्ति में किया है।
- २. हेमचन्द्र ने लिङ्गानुशासन के स्वोपज्ञ विवरण में घमंकीति धौर उसके रूपावतार का नामोल्लेखपूर्वक निदंश किया है।" हेमचन्द्र ने स्वीय पञ्चाङ्ग-व्याकरण की रचना वि० सं० ११६६- ११६६ के मध्य की है।"
- ३. समरटीकासर्वस्व में श्रसकृत् उद्धृत मैत्रेयविरचित धातु-प्रदीप के पृष्ठ १३१ में नामनिवेशपूर्वक 'रूपावतार' का उद्धरण मिलता है। मैत्रेय का काल वि० सं० ११६५ के लगभग है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। यह घर्मकीर्ति की उत्तर सीमा है।

४. धमंकीति ने 'रूपावतार' में पदमञ्जरी का हरदत्त का उल्लेख किया है। इरदत्त का काल सं० १११५ के लगभग है।

यह बमंकीति की पूर्व सीमा है। अतः 'रूपावतार' का काल इन दोनों के मध्य में वि० सं० ११४० के लगभग मानना चाहिये। हर-दत्त का काल आनुमानिक है। यदि उसका काल कुछ पूर्व खिच जाय, तो बमंकीर्ति का काल भी कुछ पूर्व सरक जायगा।

### रूपावतारसंज्ञक अन्य ग्रन्थ

जम्मू के रधुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ४५ पर 'रूपावतार' संज्ञक दो पुस्तकों का उल्लेख है। इनका ग्रन्थाङ्क ४५ भौर ११०६ है। सूचीपत्र में ग्रन्थाङ्क ४५ का कर्त्ता 'कृष्ण दीक्षित' लिखा है। ग्रन्थाङ्क ११०६ का हस्तलेख हिन्दी-भाषानुवाद सहित

१. देखो-पूर्व पृष्ठ ४६४ टि० १। २. इ०-पृष्ठ ७१।

.इ. इ०—पुष्ट ३०।

४. वाः वारि रूपावतारे तु धर्मकीतिनास्य नपुंसंकत्वमुक्तम् । निङ्गा० स्वोपज्ञविवरण, पृष्ठ ७१, पिङ्क्ति १५ ।

देखिए—हैम व्याकरण प्रकरण, य० १७ ।

६, रूपाबतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्पत्तेः प्रापेव कृते सत्येकन्त्वाद् यह दाहूत-क्तोपूर्यत इति । देखो--रूपावतार भाग २, पृष्ठ २०६ ।

ं ें के डेंक पूर्व पृष्ठ ३६६। द. इंक पूर्व पृष्ठः ३१३, टि॰ ६।

है। इस पर सूचीपत्र के सम्पादक स्टाईन ने टिप्पणी लिखी है— यह ग्रन्थ सं० ४५ से भिन्न है। बिद्वानों को इन हस्तलेखों की तुलना करनी चाहिये।

## रूपावतार के टीकाकार

#### १-शंकरराम

शंकरराम ने रूपावतार की 'नीवि' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसके तीन हस्तलेख ट्रिवेण्ड्रम् के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान हैं। देखो-सूचीपत्र भाग २ ग्रन्थाङ्क ६२; भाग ४ ग्रन्थाङ्क ४६;भाग ६ ग्रन्थाकु ३१।

शंकरराम का देश और वृत्त अज्ञात है।

किसी शंकर के मत नारायण भट्ट ने अपने 'प्रक्रियासर्वस्व' में बहुधा उद्घृत किए हैं।' यदि यह शंकर 'रूपावतार' का टीकाकार ही हो, तो इसका काल विकम की १७ वीं शती से पूर्व है, इतना निक्चित रूप से कहा जा सकता है।

# २—घातुप्रत्ययपञ्जिका-टीकाकार

भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के व्याकरण विभागीय सूचीपत्र नं ० ६१, १२०A, १८८०-८१ पर 'घातुप्रत्ययपञ्जिकाटीका' नाम्नी रूपावतार व्याख्या का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। ग्रन्थकर्ता का नाम वा काल ग्रज्ञात है।

३-- अज्ञातकतृं क

भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के व्याकरण विभागीय सूचीपत्र में सं० ६० पर 'रूपावतार' की एक सज्ञातकत् क टीका निर्दिष्ट है। इसमें शंकर कृत नीवि टीका का खण्डन मिलता है। स्रतः यह उससे परभावी, है इतना स्पष्ट है।

#### ४-- प्रज्ञातनामा

मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सन् १६३७ के छपे हुए सूची-पत्र पृष्ठ १०३६८ पर 'रूपावतार' के व्याख्याग्रन्य का उल्लेख है।

१. प्रक्रियासवंस्व तदित भाग, मद्रास संस्करण, सूत्र संस्था ५६, ६३, \$070, 9808 H

इसका ग्रन्थाङ्क १४६१३ है। यह ग्रन्थ अपूर्ण है। यह वड़े आकार के ४२४ पृष्ठों पर लिखा हुआ है। ग्रन्थकार का नाम अज्ञात है। अत एव उसके काल का निर्णय भी दुष्कर है।

## २. अकियारत्नकार ( सं० १३०० वि० से पूर्व )

सायण ने अपनी धातुवृत्ति में 'प्रकियारत्न' नामक ग्रन्थ को बहुधा उद्धृत किया है।' उन उद्धरणों के देखने से विदित होता है कि यह पाणिनीय सूत्रों पर प्रकियानुसारी व्याख्यान-ग्रन्थ है। 'दैवम्' की कृष्णलीलाशुक मुनि विरचित पुरुषकार व्याख्या में भी 'प्रकियारत्न' उद्धृत है।'

ग्रन्थकार का नाम और देश काल ग्रादि ग्रजात है। 'पुरुषकार' में उद्धृत होने से इतना निश्चित है कि यह ग्रन्थकार सं० १३०० से पूर्वभावी है। कृष्णलोनाशुक मुनि का काल विक्रम संवत् १२४०— १३४० के मध्य है।<sup>3</sup>

कृष्णलीलाशुक मुनि ने प्रक्रियारत्न को जिस ढंग से स्मरण किया है, उससे हमें सन्देह होता है कि इसका लेखक कृष्णलीलाशुक मुनि है।

वापदेव के गुरु धनेक्वर कृत प्रक्रियारत्नमणि ग्रन्थ का उल्लेख पूर्व पृष्ठ ४०५ पर कर चुके हैं।

## ३. विमल सरस्वती ( सं० १४०० वि० से पूर्व )

विमल सरस्वती ने पाणिनीय सूत्रों की प्रयोगानुसारी 'रूप-माला' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इस ग्रन्थ में समस्त पाणिनीय सूत्र व्याख्यात नहीं हैं। रूपमाला का काल सं० १४०० से प्राचीन माना जाता है।

### ४. रामचन्द्र (सं० १४४० वि० के लगमग)

रामचन्द्राचार्यं ने पाणिनीय व्याकरण पर 'प्रक्रियाकौमुदो' मंज्ञक ग्रन्थ रचा है। यह धर्मकीर्तिविरचित रूपावतार मे विस्तृत है।

१. धातुवृत्ति, काशी संस्करण, पृष्ठ ३१, ४१६ इत्यादि ।

२. प्रपञ्चितं चैतत् प्रक्रियारते । पृथ्ठ ११० । हमारा संस्करण पृष्ठ १०२ । ३. द्व० — दैव पुरुषकार का हमारा उपोद्धात पृष्ठ ६ ।

परन्तु इसमें भी अप्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का निर्देश नहीं है। पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये इस ग्रन्थ की रचना हुई है। अतः ग्रन्थकर्ता ने सरल ढंग श्रीर सरल शब्दों में मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया है। इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजन प्रक्रियांज्ञान कराना है।

परिचय — रामचन्द्राचार्य का वंश शेषवंश कहाता है। व्याकरण-ज्ञान के लिये शेषवंश अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इस वंश के अनेक वैयाकरणों ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रीढ़ ग्रन्थ लिखे हैं। रामचन्द्र के पिता का नाम 'कृष्णाचार्य' था। रामचन्द्र के पुत्र 'नृसिह' ने धर्मतत्त्वालीक के आरम्भ में रामचन्द्र को आठ व्याकरणों का ज्ञाता, और साहित्यरत्नाकर लिखा है।' रामचन्द्र ने अपने पिता कृष्णाचार्य और ताऊ गोपालाचार्य से विद्याध्ययन किया था। रामचन्द्र के ज्येष्ठ भ्राता नृसिह का पुत्र शेष कृष्ण रामचन्द्राचार्य का शिष्य था। रामचन्द्र का वशवृक्ष हम पूर्व दे चुके हैं।

काल - रामचन्द्र ने धपने ग्रन्थ के निर्माणकाल का उल्लंख नहीं किया । रामचन्द्र के पोत्र विट्ठल ने प्रक्रियाकीमृदी की प्रसाद नाम्नी व्याख्या लिखी है, परन्तु उसने भी ग्रन्थरचना-काल का संकेत नहीं किया । रामचन्द्र के प्रपोत्र अर्थात् विट्ठल के पुत्र के हाथ का लिखा हुआ प्रक्रियाकीमुदीप्रसाद का एक हस्तलेख पूना के डक्कन कालेज के पुस्तकालय में विद्यमान है । इसके ग्रन्थ नेखनकाल सं ११६२ की हस्तलेख बड़ोदा के राजकीय पुस्तकालय में वर्तमान है । इससे भी पुराना सं ११३६ का लिखा हुआ प्रक्रियाकीमुदीप्रसाद का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया ग्राफिस के पुस्तकालय में सुरक्षित है । इसके ग्रन्त का लेख इस प्रकार है—

सं १५३६ वर्षे माधवदि एकादशी रवौ श्रीमदानन्दपुर-

१. देखो-इण्डिया ग्राफिस लन्दन के संग्रह का सूचीपत्र ग्रन्याङ्क १५६६।

२. देखो-पूर्व पृष्ठ ४०७।

३. देखी—प्र० को० के हस्तलेखों का विवरण, पृ० २१।

४. देखो-प्र० कौ० के हस्तंलेखों का विवरण, पृष्ठ १७।

रची थी। उसकी रचना संवत् १७१३ वैशाख शुक्ल पक्ष १३ शनि-वार को समाप्त हुई थी। दाराशिकोह ने रामानन्द की विद्वत्ता से मुग्ध होकर उन्हें 'विविधविद्याचमत्कारपारङ्गत' की उपाधि से भूषित किया था।

श्रम्य प्रन्थ—रामानन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्थ लिखे थे। जिनमें से लगभग ४० ग्रन्थ समग्र तथा खण्डित उपलब्ध हैं। सिद्धान्तको मुदी की टीका के अतिरिक्त रामानन्दिवरिचत लिङ्गानु-शासन की एक अपूर्ण टीका भी उपलब्ध होती है। टीका पाणिनीय लिङ्गानुशासन पर है।

५-रामकृष्ण भट्ट ( सं० १७१५ वि० )

रामकृष्ण भट्ट ने सिद्धान्तकौमुदी की 'रत्नाकर' नाम्नी टीका लिखी है। इसके पिता का नाम तिष्मल भट्ट, और पितामह का नाम वेख्कटाद्रि भट्ट था। इसके हस्तलेख तञ्जीर के राजकीय पुस्तकालय और जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं। जम्मू के एक हस्तलेख का लेखनकाल सं० १७४४ है। देखों स्वीपत्र पृष्ठ ५०।

भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के संग्रह में इस ग्रन्थ के चार हस्तलेख हैं। देखो-व्याकरणविषयक सूचीपत्र नं० १७०, १७२, १७२, १७३। नं० १७० के हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ

मिलता है-

'इति श्रीमव्वेङ्कटाद्विभट्टात्मजतिरुमलभट्टात्मजरामकृष्णभट्ट-कर्तृ के कौमुदी-व्यास्थाने सिद्धान्तरत्नाकरे पूर्वार्धम् ।

चन्द्रियम्मीषु (१७१५) वत्सरे कौवेरदिग्भाजि रवौ मधौ सिते । श्रीरामकृष्णः प्रतिपत्तियौ बुधे रत्नाकरं पूर्णमचीकरद्वरम् ॥

इस निर्देश के अनुसार रामकृष्ण भट्ट का काल सामान्यतया सं० १६६० से १७५० तक होना चाहिये।

६-नागेश भट्ट ( सं० १७३०-१८१० वि० के मध्य ) नागेछ भट्ट ने सिद्धान्तकौमुदी की दो व्याख्याएं लिखीं हैं।

१. रामानन्द के लिये देखो-श्राल इण्डिया घोरिएण्टल कान्फॉस १२ वां अधिवेदान सन् १९४४, भाग ४, पृष्ठ ४७-५८।

इनके नाम हैं बृहच्छब्देन्दुशेखर ग्रीर लघुशब्देन्दुशेखर। लघुशब्देन्दु-शेखर पर ग्रनेक टीकाएं लिखी गई हैं। बृहच्छब्देन्दुशेखर ग्रभी तक ग्रमुद्रित है। इसके हस्तलेख भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। शब्देन्दुशेखर की रचना महाभाष्यप्रदीपोद्योत से पूर्व हुई थी।

नागेश भट्ट के काल धादि का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं।" ७-रङ्गनाथ यज्वा (सं० १७४५ वि०)

हमने पूर्व पृष्ठ ११६ टि० १ पर वामनाचार्यसूनु वरदराजकृत ऋतुवैगुण्यप्रायदिचल के श्लोक उद्धृत किये हैं। उनसे जाना जाता है कि रङ्गनाथ यज्वा ने सिद्धान्तकीमुदी की 'पूर्णिमा' नाम्नी टीका लिखी थी।

रङ्गनाथ यज्वा के वंश और काल का परिचय हम पूर्व पृष्ठ ५१८-५१६ पर दे चुके हैं।

८—बासुदेव वाजपेयी ( सं० १७४०-१८०० वि०)

बासुदेव ने सिद्धान्तकी मुदी की 'बालमनोरमा' नाम्नी टीका लिखी है। यह सरल होने से छात्रों के लिये वस्तुतः बहुत उपयोगी है। बालमनोरमा के अन्तिम वचन से ज्ञात होता है कि इसके पिता का नाम महादेव वाजपेयी, माता का नाम अन्नपूर्णा, और गुरु का नाम विश्वेश्वर वाजपेयी था। यह चोल (तञ्जीर) देश के भोसल-वंशीय शाहजी, शरभजी, तुक्कोजी नामक तीन राजाओं के मन्त्री विद्वान सार्वभीम आनन्दराय का अध्वयुंथा।

शाहजी, शरभजी ग्रीर तुक्कोजी राजाओं का राज्यकाल सन् १६८७-१७३८ ग्रथॉत् वि० सं० १७४४-१७६३ तक माना जाता है। बालमनोरमा के ग्रन्तिम लेख में तुक्कोजी राजा के नाम का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि 'बालमनोरमा' की रचना

इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण ( मं० २००७ ) तक । ग्रव यह ग्रन्थ काशी से ३ भागों में छप गया है ।

२. शब्देन्दुकेखरे स्पष्टं निकपितमस्माभिः । महाभाष्यप्रदीपाँद्योत २।१।२२ पृष्ठ ३६८, कालम २ । ३. ड०—पूर्व पृष्ठ ४२४-४२७ ।

तुक्कोजी के काल में हुई थी। श्रतः बालमनोरमाकार का काल संव १७४०-१८०० के मध्य मानना चाहिये।

#### ६—कृष्णमित्र

कृष्णिमित्र ने सिद्धान्तकौमुदी पर 'रत्नाणंब' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका उल्लेख आफंट्ट ने अपने बृहत्सूचीपत्र में किया है। कृष्णिमित्र ने शब्दकौस्तुभ की 'भावप्रदीप' नाम्नी टीका लिखी है। इसका वर्णन हम पूर्व पृष्ठ ४८६पर कर चुके हैं। इसने सांख्य पर तत्त्वमीमांसा नामक एक निबन्ध भी लिखा है। देखो—हमारे मित्र माननीय श्री पं० उदयवीरजी शास्त्री विरचित 'सांख्यदर्शन का इतिहास' पृष्ठ ३१८।

#### १०-रामचन्द्र

शेषवंशीय रामचन्द्र ने सिद्धान्तकीमुदी के स्वरप्रिक्रया-अंश की व्याख्या लिखी है। रामचन्द्र के पिता का नाम 'नागोजी' था। जम्मू के रघुनाथ मन्दिरस्थ पुस्तकालय के हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ है—

'इति शेषकुलोत्पन्नेन नागोजीपण्डितानां पुत्रेण रामचन्द्रपण्डितेन विरचिता स्वरप्रित्रयाध्याख्या समाप्ता । सं० १८४७ वैशाखमासे शुक्तपक्षे ४ वार शनिश्चर ।'

एक रोष रामचन्द्र शेष नारायण का शिष्य है, यह हम पूर्व पृष्ठ ४०७, ४०६ पर लिख चुके हैं।

#### ११ - तिरुमल द्वादशाहयाजी

तिरुमल द्वादशाहयाजी ने कौमुदी की 'सुमनोरमा' टीका लिखी है। तिरुमल के पिता का नाम वेक्कट है। हम संख्या ४ पर राम-कृष्णविरचित रत्नाकर व्याख्या का उल्लेख कर चुके हैं। रामकृष्ण के पिता का नाम तिरुमल और पितामह का नाम वेक्कटाद्वि है। यदि रामकृष्ण का पिता यही तिरुमल यज्वा हो, तो इसका काल संवत् १७०० के लगभग मानना होगा।

सुमनोरमा का एक हस्तलेख तञ्जीर के पुस्तकालय में है। देखो-सूचीपत्र भाग १०, पृष्ठ ४२११, ग्रन्थाङ्क ४६४६।

१२-तोव्पल दीक्षितकृत - प्रकाश

| १३—श्रजा | तकतृं क | — लघुमनोरमा   |
|----------|---------|---------------|
| 68-11    |         | — शब्दसागर    |
| 8x-"     | 33      | — शब्दरसार्णव |
|          |         | — सुधाञ्जन    |
| 8=-11    | 37      | 3 "           |

सिद्धान्तकौमुदी की इन टीकाओं के हस्तलेख तञ्जीर के पुस्त-कालय में विद्यमान हैं। देखो-सूचीपत्र भाग १०, प्रन्था द्ध ५६६०-५६६३, ५६६६।

१७. लक्ष्मी नृसिंह — विलास

इस टीका का एक हस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। देखो—सूचीपत्र भाग २६, पृष्ठ १०५७५, ग्रन्थाङ्क १६२३४।

१६. शिवरामचन्द्र सरस्वती — रत्नाकर १६. इन्द्रदत्तोपाध्याय — फक्किकाप्रकाश २०. सारस्वत ब्यूडमिश्र — बालबोध २१. बल्लभ — मानसरञ्जनी

इन टीकाओं का उल्लेख आफ्रोस्ट ने अपने बृहत्सूचीपत्र में किया है। संस्था १८ का शिवरामचन्द्र सरस्वती शिवरामेन्द्र सरस्वती ही है। इसने महाभाष्य की भी रत्नाकर नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। इसका उल्लेख हम पूर्व पृष्ठ ४१४ पर कर चुके हैं।

सिद्धान्तकौमुदी के सम्प्रदाय में प्रौढमनोरमा, लघुशब्देन्दुशेखर श्रीर वृहच्छव्देन्दुशेखर आदि पर अनेक टीका-टिप्पणियां लिखी गई हैं। बिस्तरभिया हमने उन सबका निर्देश यहां नहीं किया।

### प्रीडमनीरमा के खराडनकर्ता

अनेक वैयाकरणों ने भट्टोजि दीक्षित कृत प्रौडमनोरमा के खण्डन में ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें से कुछ एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के रचिताओं का उल्लेख हम नीचे करते हैं —

१. शेषवीरेश्वर-पुत्र ( सं० १५७५ वि० के लगभग )

वीरेश्वर अपर नाम रामेश्वर के पुत्र ने 'प्रौडमनोरमा' के खण्डन पर एक ग्रन्थ लिखा था। इसका उल्लेख पण्डितराज जगन्नाथ ने 'प्रौडमनोरमाखण्डन' में किया है। वह लिखता है— शेषवंशावतंसानां श्रीकृष्णाख्यपण्डितानां चिरायाचितयोः पादुकयोः प्रसादावासादितशब्दानुशासनास्तेषु च पारमेश्वरं पदं प्रयातेषु किलकालवशंवदो भवन्तस्तत्र भवद्भिष्ठल्लासितं प्रक्रिया-प्रकाशमाशायानववोधनिवन्धनेद्वं षणः स्वयंनिमितायां मनोरमाया-प्रकाशमाशायानववोधनिवन्धनेद्वं षणः स्वयंनिमितायां मनोरमाया-पाकुल्यमकाषुः। सा च प्रक्रियाप्रकाशकृतां पौत्रेरिखलशास्त्रमहा-णवमन्थाचलायमानमानसानामस्मद्गुरुवीरेश्वरपण्डितानां तनयेद्वं-विता ग्रिपं

शेष वीरेश्वर के पुत्र और उसके ग्रन्थ का नाम खज्ञात है। उसने प्रौडमनोरमा के खण्डन में जो ग्रन्थ लिखा था, वह सम्प्रति ग्रप्राप्य है।

२--चक्रपाणिदत्त( सं० १५००-१५५० वि०)

चक्रपाणिदत्त ने भट्टोजि दीक्षित विरचित प्रौडमनोरमा के खण्डन में 'परमतखण्डनम्' नामक एक ग्रन्थ लिखा है । चक्रपाणिदत्तकृत प्रौडमनोरमा-खण्डन इस समय सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं होता । इसका कुछ ग्रंश लाजरस कम्पनी बनारस से प्रकाशित हुआ है । इसके दो हस्तलेख मण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के संग्रह में हैं । देखो—ब्याकरणविषयक सूचीपत्र नं० १४६, १५०। इसके आरम्भ में निम्न इलोक मिलता है—

'दरितरिपुवकोऽन्त्रं सचकपाणि नरहरि नत्वा। विद्वन्मण्डलहृदयं तत् परमतखण्डनं तनुते'॥

चक्रपाणिदत्त शेष वीरेश्वर का शिष्य है। इसके विषय में हम पूर्व पृथ्ठ ५३२ पर लिख चुके हैं। चक्रपाणिदत्तकृत प्रक्रियाकी मुदी टीका का वर्णन पूर्व पृष्ठ ५३२ पर हो चुका है।

चक्रपाणिदल के खण्डन का उद्धार भट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित ने प्रौढमनोरमा की शब्दरत्नव्याख्या में किया है।

३ - पण्डितराज जगन्नाथ ( सं० १६१७-१७३३ वि० ?)
पण्डितराज जगन्नाथ ने भट्टोजि दीक्षितकृत प्रौडमनोरमा के खण्डन

१. चौलम्बा सीरीज काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रोडमनीरमा भाग ३ के अन्त में मुद्रित मनोरमालण्डन, पृष्ठ १।

में 'कुचमर्दन' नामक ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ सम्प्रति सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं होता । इसका कुछ ग्रंश चीखम्बा संस्कृत सीरीज काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रीढमनोरमा भाग ३ के ग्रन्त में छपा है। पण्डितराज ने भट्टोजि दीक्षित कृत 'शब्दकौस्तुभ' के खण्डन में भी एक ग्रन्थ लिखा था, उसका उल्लेख हम पूर्व पृष्ठ ४८६ पर चुके हैं।

पण्डितराज जगन्नाथ के विषय में हम पूर्व पृष्ठ ४८६, ४६०

पर लिख चुके हैं।

## इ. नारायण मह ( सं० १६१७-१७३३ वि०)

केरल देश निवासी नारायण भट्ट ने 'प्रिक्रयासवंस्व' नामका प्रिक्रयाग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ में २० प्रकरण हैं। प्रिक्रयासवंस्व के ग्रवलोकन से विदित होता है कि नारायण भट्ट ने किसी देवनारा-यण नाम के भूपित की ग्राज्ञा से यह ग्रन्थ लिखा था। प्रिक्रियासवंस्वके टीकाकार केरल वमंदेव ने लिखा है कि नारायण भट्ट ने यह ग्रन्थ ६० दिनों में रचा था। इस ग्रन्थ में श्रष्टाध्यायी के समस्त सूत्र यथास्थान सिन्नविष्ट हैं। प्रकरणों का विभाग श्रीर कम सिद्धान्त-कौमुदी से भिन्न है। ग्रन्थकार ने भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण श्रीर उसकी वृत्ति से महती सहायता ली है।

प्रत्यकार का परिचय—नारायण मट्ट विरचित 'अपाणिनीय प्रामाणिकता' के सम्पादक ई० बी० रामशर्मा ने लिखा है कि नारा-यण भट्ट केरल देशान्तर्गत 'नावा' क्षेत्र के समीप 'निला' नदी तीर-वर्ती 'मेल्युत्त्र' ग्राम में उत्पन्न हुम्रा था। इसके पिता का नाम 'मातृदत्त' था। नारायण ने मीमांसक-मूर्धन्य माधवाचार्य से वेद, पिता से पूर्वभीमांसा, दामोदर से तकंशास्त्र, और अच्युत से व्या-करणशास्त्र का अध्ययन किया था।

न- प्रक्रियासर्वस्य स मनीषिणामचरमः विध्दिनिनिमेमे । भूमिका, भाग २, पृष्ठ २ पर उद्धृत ।

१. इह संज्ञा परिभाषा सन्धिः कृतदिताः समासारच । स्त्रीप्रत्ययाः सुवर्षाः सुषां विधिरचात्मनेपदिवभागः तिङापि च लार्यविषेषाः सप्नन्तयङ्गङ् लु-कर्च सुड्यातुः । न्याय्यो धातुरुणादिरुखान्दसमिति सन्तु विदातिसण्डाः ॥ ७ ॥ भाग १, पृष्ठ ३ । २, प्रारम्भिक रुलोक २, ४, ६ ।

नारायण भट्ट का काल-पण्डित ई० बी० रामशर्मा ने 'ग्रपाणि-नीयप्रामाणिकता' का रचनाकाल सन् १६१८-६१ ई० माना है। प्रिक्रियासवंस्व के सम्पादक साम्बशास्त्री ने नारायण का काल सन् १५६०-१६७६ अर्थात् वि० तं० १६१७-१७३३ तक माना है। प्रक्रियासबंस्व के टीकाकार केरल वर्मदेव ने लिखा है- भट्टोजि दीक्षित ने नारायण से मिलने के लिये केरल की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मार्ग में नारायण की मृत्यु का समाचार मुनकर वापस लोट गया । यदि यह लेख प्रामाणिक माना जाय, तो नारायण भट्ट का काल विकम की १६ वीं शताब्दी मानना होगा। इसकी पृष्टि इस वात से भी होती है कि नारायण ने अपने ग्रन्थ में भट्टोजि के ग्रन्थ से कहीं सहायता नहीं ली। प्रिक्यासर्वस्व के सम्पादक ने लिखा है कि कई लोग पूर्वोक्त घटना का विपरीत वर्णन करते हैं। अर्थात् नारायण भट्ट भट्टोजि से मिलने के लिये केरल से चला, परन्तु मार्ग में भट्टोजि की से मृत्यु सुनकर वापस लौट गया। नारायण का गुरु मीमांसक-मूर्घन्य माधवाचार्यं यदि सायण का ज्येष्ठ भ्राता हो, तो नारायण भट्ट का काल विकम की पन्द्रहवीं शताब्दी मानना होगा। मतः नारायण भट्ट का काल विमर्शाहं है।

#### अन्य ग्रन्थ

नारायण भट्ट ने 'क्रियाकम, चमत्कारचिन्तामणि, घातुकाव्य, भौर अपाणिनीयप्रामाणिकता' आदि ३० प्रत्थ संस्कृत में लिखे हैं। घातुकाव्य का वर्णन 'काव्यशास्त्रकार वैयाकरण कवि' के प्रकरण में किया जायगा।

अपाणिनीय-प्रामाणिकता—इसका वर्णन पूर्व पृष्ठ ४३ तथा १५६ पर हो चुका है।

### प्रक्रियासर्वम्व के टीकाकार

'प्रिक्रियासर्वस्व' के सम्पादक साम्ब शास्त्री ने तीन टीकाकारों का उल्लेख किया है। एक टीका केरल-कालिदास केरल वर्मदेव ने लिखी है। केरल वर्मदेव का काल संब १६०१-१६७१ तक माना जाता

१. अंग्रेजी भूमिका भाग १, पृष्ठ ३।

२. देखो-भूमिका भाग २, पृष्ठ २ में उद्युत क्लोक ।

है।' दो टीकाकारों का नाम अज्ञात है। ट्रिवेण्ड्रम् से प्रकाशित प्रक्रियासर्वस्व के प्रथम भाग में 'प्रकाशिका' व्याख्या छपी है।

#### अन्य प्रक्रिया-ग्रन्थ

इसके अतिरिक्त लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी आदि अनेक छोटे-मोटे प्रक्रियाग्रन्य पाणिनीय व्याकरण पर लिखे गये। ये सब अत्यन्त साधारण और अर्वाचीन हैं। अतः इनका उल्लेख इस अन्य में नहीं किया गया।

इस ग्रध्याय में ६ प्रसिद्ध प्रक्रियाग्रन्थों के रचयिता और उनके टीकाकारों का वर्णन किया है। इस प्रकार श्रध्याय ४-१६ तक १२ श्रध्यायों में पाणिति और उसकी श्रष्टाध्यायों के लगभग १७४ ट्याख्याकार वैयाकरणों का संक्षेप से वर्णन किया है।

अब अगले अध्याय में पाणिनि से अर्वीचीन प्रधान वैयाकरणों का वर्णन किया जायगा।

-

1 11 11 7

117 - 11 - 1

१. द्वितीयमाग की भूमिका, पृष्ठ १। २. भूमिका, भाग १, पृष्ठ ४।

## सत्रहवां ऋध्याय

### आचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण

श्राचार्यं पाणिनि के अनन्तर अनेक वैयाकरणों ने व्याकरण-शास्त्रों की रचनाएं कीं। इन सब व्याकरणों का मुख्य उपजीव्य पाणिनीय व्याकरण है। केवल कातन्त्र एक ऐसा व्याकरण है, जिसका श्राधार कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है। पाणिनि से अर्वाचीन समस्त उपलब्ध व्याकरण-ग्रन्थों में केवल लौकिक संस्कृत के शब्दों का अन्वाख्यान है। अर्वाचीन वैयाकरणों में श्रधोलिखित ग्रन्थकार मुख्य हैं—

१-कातन्त्रकार ६-बुद्धिसागर २-चन्द्रगोमी १० - भद्रेश्वर सुरि ११ — हेमचन्द्र ३—क्षपणक ४-देवनन्दी १२-अमदोश्वर ५-वामन १३ - सारस्वत-ब्याकरणकार ६ -- पाल्यकीति १४-रामाश्रम सिद्धान्तचन्द्रिकाकार ७-- शिवस्वामी १५-वोपदेव ⊏भोजदेव १६-पद्मनाभ

इनके अतिरिक्त द्रुतबोध, शीघ्रबोध, शब्दबोध, हरिनामामृत आदि व्याकरणों के रचियता अनेक वैयाकरण हुए हैं, परन्तु ये सब अत्यन्त अवीचीन हैं। इनके ग्रन्थ भी विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, और इन ग्रन्थों का प्रचार भी केवल बंगाल प्रान्त तक ही सीमित है। इसलिये इन वैयाकरणों का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया जायगा।

पं० गुरुपद हालदार ने ग्रपने 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ४४ दर पाणिनि-परवर्ती निम्न वैयाकरणों ग्रीर उनकी कृतियों का उल्लेख किया है—

१. हमारे मत में कातन्त्र का उपजीव्य काशकृत्स्त तन्त्र है।

| व्याद्रपाद् द्वितीय कृत | दशपादी वैयाध्रपद्म व्याकरण |  |  |
|-------------------------|----------------------------|--|--|
| यशोभद्र "               | जैन व्याकरण                |  |  |
| ग्रार्यवन्त्रस्वामी "   | F2 11                      |  |  |
| भूतिबलि "               | 11 11                      |  |  |
| इन्द्रगोमी (वीद्ध)कृत   | ऐन्द्र व्याकरण             |  |  |
| वाग्भट्ट "              |                            |  |  |
| श्रीदत्त "              | जैन ।                      |  |  |
| चन्द्रकीर्ति ।          | समन्तभद्र ,,               |  |  |
| प्रभाचन्द्र ।           | जैन ,,                     |  |  |
| ग्रमरसिंह "             | बौद्ध व्याकरण              |  |  |
| ? ,,                    | ग्रष्टधातु ,,              |  |  |
| सिद्धनन्दि "            | जैन ,,                     |  |  |
| भद्रेश्वर सूरि "        | दीपक 🕠                     |  |  |
| श्रुतपाल "              | 71                         |  |  |
| <b>ज्ञिवस्वामी</b> वा   |                            |  |  |
| शिवयोगी "               | 7                          |  |  |
| बुद्धिसागर "            | बुद्धिसागर ,,<br>केशवी ,,  |  |  |
| केशव "                  |                            |  |  |
| बाग्भट्ट (हितीय) ,,     | 11                         |  |  |
| विनतीकीर्ति ,,          | विद्यानन्द ,,              |  |  |
| विद्यानन्दं »           | -                          |  |  |
|                         |                            |  |  |
|                         | -1                         |  |  |
|                         | #I+4 n                     |  |  |

इन ग्रन्थकारों का उल्लेख करके पं० गुरुपद हालदार ने अपने इतिहास के पृष्ठ ४४६ पर लिखा है कि डा० कीलहार्न और पं० सूर्य-कान्त के मत में जैन नाम कल्पित है। हालदार महोदय इन्हें कल्पित नहीं मानते,।

## प्राग्देवनन्दी—जैनव्याकरणकार

जैनेन्द्र व्याकरण के प्रवक्ता देवनन्दी अपरनाम पूज्यपाद ने अपने व्याकरण में मूतबलि, श्रीदत्त, यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन

ब्रीर समन्तभद्र के मत उद्धृत किये हैं। पाल्यकीर्ति ने इन्द्र सिद्ध-नन्दी और श्रायंबच्च के मतों का भी उल्लेख किया है।

श्री नायूराम प्रेमी और प्राग्देवनन्दी-व्याकरणकार

पं नाथूराम प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास' नामक ग्रन्थ में लिखा है—'जहां तक हम जानते हैं, इन छः (भूतबिल, श्री-दत्त, यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन, समन्तभद्र) आचार्यों में से किसी का भी कोई व्याकरण ग्रन्थ नहीं है। परन्तु जान पड़ता है इनके ग्रन्थों में कुछ भिन्न तरह के शब्द प्रयोग किये गये होंगे, और उन्हीं को व्याकरण सिद्ध करने के लिये ये सब सूत्र रचे गये हैं। शाकटायन ने भी इसी का अनुकरण करके तीन आचार्यों के मत दिये हैं। 'व

#### हमारा मत

प्राचीन और अर्वाचीन समस्त वैयाकरण-परम्परा के अनुशीलन से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आचार्य पूज्यपाद और पाल्यकीर्ति ने जिन-जिन आचार्यों के मत स्वीय व्याकरणों में उद्धृत किये हैं, उन्होंने स्व-स्व व्याकरणशास्त्रों का प्रवचन अवस्य किया था।

श्री प्रेमीजी ने इनके विषय में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य और तदनुयायी कतिपय भारतीय व्यक्ति पाणिनि द्वारा स्मृत शाकल्य खादि वैयाकरणों के लिये भी व्यवहार करते हैं। अर्थात् पाणिनि द्वारा स्मृत शाकल्य खादि बाचार्यों ने भी कोई स्वीय व्याकरण-प्रन्थ नहीं लिये थे, ऐसा कहते हैं। पाणिनि द्वारा स्मृत कई आचार्यों के प्राचीन व्याकरणसूत्रों के उपलब्ध हो जाने से जैसे पाश्चात्य मत निर्मूल हो गया, और उन आचार्यों का व्याकरणप्रवक्तृत्व सिद्ध हो गया, उसी प्रकार कालान्तर

१. यथाकम—राद् भूतवले: । ३ । ४ । ६३ ॥ गुर्गे श्रीदतस्यास्त्रियाम् । १ । ४ । ३४ ॥ इत्विमृजां यशोभद्रस्य । रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य । ४ । ३ । १८० ॥ वेत्तेः सिद्धसेनस्य । ४ । १ । ७ ॥ चतुष्टयं समन्तभद्रस्य । ४ । ४ । १४० ॥

२. यथाकम — जराया इन्ह्रस्याचि १।२।३७ ॥ क्षेषात् सिद्ध-नन्दिनः २।१। २२६ ॥ ततः प्राग् ग्रायंवजस्य १।२।१३॥

जैन साहित्य और इतिहास, प्र० सं० पृष्ठ १२०; द्वि० सं० पृ० ४७।

में प्राग्देवनन्दी जैन वैयाकरणों का व्याकरणप्रवक्तृत्व भी स्रवश्य सिद्ध होगा। देवनन्दी और पाल्यकीति जैसे प्रामाणिक श्राचार्य मिथ्या लिखेगे, यह कल्पना करना भी पाप है। स्रतः इनका स्रव्येषण स्रावश्यक है।

विकम की १७ वीं शताब्दी में विद्यमान कवीन्द्राचार्य के पुस्त-कालय का सूचीपत्र गायकवाड़ संस्कृत सीरीज वड़ौदा से प्रकाशित हुन्ना है। उसमें निम्नलिखित ब्याकरणों का उल्लेख मिलता है—

| हेमचन्द्र व्याकरण |     | यम              | व्याकरण |
|-------------------|-----|-----------------|---------|
| सारस्वत           | 11  | बायु            | 23      |
| कालाप             | 13  | बहण             | Př      |
| शाकटायन           | 11  | सीम्य           | **      |
| ज्ञाकल्य          | 11  | बंहणव           | 8.1     |
| ऐस्ड              | j:  | ব্র             | řr.     |
| चान्द्र           | 11  | कोमार           | FF      |
| <b>बौर्ग</b>      | 9.9 | बालभाषा         | 11      |
| ब्रह्म            | 11  | <b>बाब्दतकं</b> | 81      |

इनमें शाकल्य ग्रीर ऐन्द्र ये दो नाम प्राचीन हैं। परन्तु सूचीपत्र में निर्दिष्ट ग्रन्थ प्राचीन हैं वा ग्रवीचीन, यह अज्ञात है।

अब हम पूर्वनिर्दिष्ट १६ सोलह मुख्य वैयाकरणों का कमशः वर्णन करते हैं—

### १. कातन्त्रकार ( २००० वि० पू० )

व्याकरण के वाङ्मय में 'कातन्त्र व्याकरण' का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके 'कलापक' और 'कीमार' नामान्तर हैं। अर्वाचीन वैयाकरण कलाप अब्द से भी इसका व्यवहार करते हैं।' इस व्या-करण में दो भाग है। एक-आख्यातान्त, दूसरा - कुदन्त। दोनों भाग भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रचनाएं हैं।

कातन्त्र कलापक और कीमार शब्दों का अर्थ कातन्त्रवृत्ति-टीकाकार दुर्गसिह ग्रादि वैयाकरण कातन्त्र शब्द

१. कालापिकास्ततोऽन्यशापि पठन्ति । अट्टि जयमञ्जला टीका ३। १।

का अर्थ 'लघुतन्त्र' करते हैं। उनके मतानुसार ईषत् = लघु अर्थवाची 'कु' शब्द को 'का' आदेश होता है।

कलापक—'कलाप' शब्द से ह्रस्वार्थ में 'क' प्रत्यय होकर 'कलापक' शब्द बनता है। कातन्त्र व्याकरण काशकृत्स्न तन्त्र का संखेप है, यह हम आगे प्रमाणित करेंगे। काशकृत्स्न तन्त्र का नाम 'शब्द-कलाप' है, यह पूर्व लिखा जा चुका है।'

अविनित वैयाकरण कलाप शब्द से स्वार्थ में 'क' प्रत्यय मानते हैं। वे इसका वास्तविक नाम 'कलाप' समभते हैं। कातन्त्रीय वैया-करणों में कित्रदन्ती है कि महादेव के पुत्र कुमार — कार्तिकेय ने सबं प्रथम इसे मयूर की पूंछ पर लिखा था, घत एवं इसका नाम कलाप हुआ। कई वैयाकरण 'कलापक' शब्द को स्वतन्त्र मानते हैं। वे इसकी ब्युत्पत्ति निम्न प्रकार दर्शाते हैं

आचार्य हेमचन्द्र श्रपने 'धातुपारायण' में लिखता है-'बृहत्तन्त्रात् कलाः [ ग्रा ] पिबतीति' ।'

पुनः उणादिवृत्ति में लिखता है—'ग्रादिग्रहणात् वृहत्तन्त्रात् कला ग्रापिवन्तीति कलापकाः शास्त्राणि'।

हेमचन्द्र से प्राचीन बजातनामा दशपादी उणादि-वृत्तिकार लिखता हैं - 'सपूर्वस्यापि पा पाने भौ०, ब्राड्पूर्वः कलाशब्दपूर्वः । बृहत्तन्त्रात्, कलाः [ब्रा] पिबतीति कलापकः शास्त्रम्'।'

हेमचन्द्र श्रीर दशपादी उणादिवृत्तिकार की ब्युत्पत्तियों से इतना स्पष्ट है कि किसी बड़े ग्रन्थ से संक्षेप होने के कारण कातन्त्र का नाम 'कलापक' हुआ है। वह महातन्त्र काशकृत्स्न तन्त्र था।

कौमार वैयाकरणों में किंवदन्ती है कि कुमार कार्तिकेय की प्राज्ञा से शर्ववर्मा ने इस शास्त्र की रचना की है। हमारा विचार है कि कुमारों = बालकों को व्याकरण का साधारण ज्ञान कराने के लिये प्रारम्भ में यह ग्रन्थ पढ़ाया जाता था। ध्रत एव इसका नाम

१. देखो - पूर्व पृष्ठ ११४। २. पृष्ठ ६। ३. पृष्ठ १०।

४. ३१५, पृष्ठ १३० । ६. तत्र भगवत्कुमार-प्रणीत-सूत्रानन्तरं तदाज्ञयैव श्रीशवैवमंणा प्रणीतं सूत्रं कथमनर्थकं भवति । यृत्तिटीका, परिशिष्ट पृष्ठ ४६६ ।

'कुमाराणामिदं कौमारम्' हुआ। मारवाड़ देश में अभी' तक देशी पाठशालाओं में बालकों को ४ पांचों सिधी पाठियां पढ़ाई जाती हैं। ये पांच पाठियां कातन्त्र व्याकरण के प्रारम्भिक पांच पदों का ही विकृत रूप हैं। हम दोनों की तुलना के लिये प्रथम पाठी और कातन्त्र के प्रथम पाद के सूत्रों का उल्लेख करते हैं—

प्रथम सिघी पाटी सिघो बरणा समामुनायाः चत्रुचत्रुदासाः दऊसवाराः दसे समानाः तेषु दुध्या वरणाः नसीसवरणाः पुरबो हंसबाः पारो दोरघाः सरोबरणा बिणज्या नामीः इकारदेणी सींधकराणीः कादीः नीबू विणज्योनामीः ते विरघाः पंचा पंचा विरधानाऊ प्रथमदुतीयाः संघी-साईचाः घोषा घोषपितरो रतीः भ्रनुरे भ्रासकाः निनाणे नामाः श्रनेसंता जेरेल्लवाः रुकमण संघोसाहाः प्रायतीः विसुरजुनीयाः कायती जिह्वामूलियाः पायती पदमानीया श्रायो श्रायो रतमसवारोः पूरबो फल्योरथा रथोपालरेक-पदुपदुः विणज्यो नामीः सरूवरूवरणानेतू नेतकरमेयाः राससलाकीजेतुः

कातन्त्र का प्रथम पाड सिद्धी वर्णसमाम्नायः। तत्र चतुर्वशादी स्वराः। दश समानाः। तेवां द्रौ द्वाबन्योऽन्यस्य सवणौ। पुर्वो ह्रस्यः। परो दीर्घः। स्बरोऽवर्णवर्जी नामी। एकारादीनि सन्ध्यक्षराणि। कादीनि व्यञ्जनानि । ते वर्गाः पञ्च पञ्च । वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शषसा-इचाघोषाः घोषवन्तोऽन्ये श्रनुनासिका ङ्जणनमाः। ग्रन्तस्थाः यरलवाः। ऊष्माणः शबसहाः। ग्रः इति विसर्जनीयः। इत जिह्नामूलीयः 💢 प इत्युपध्मानीयः । ग्रं इत्यनुस्वारः। पूर्वपरयोरर्थोपलब्बी पदम् । व्यञ्जनमस्बरं परं वर्णं नयेत्। ब्रनतिकामयन् विश्लेषयेत्।

तेषोः पचाईडाः दुर्गु णसीधोः एतोः सींघीसूत्रताः प्रथमापाटी शुभकरता

लोकोपचाराद् ग्रहणसिद्धिः। इति सन्धिसूत्राणि प्रथमः पादः शुभं सूयात्।

मारवाड़ में सीघी पाटी के न्यूनाधिक अन्तर से कई पाठ प्रच-लित हैं। हमने एक का निर्देश किया है।

उपर्युक्त तुलना से स्पष्ट है कि मारवाड़ की देशी पाठशालाओं में पढ़ाई जानेवाली पांच सीधी पाटियां कातन्त्रव्याकरण के पांच सन्धिपाद हैं। इससे यह भी विस्पष्ट है कि कातन्त्र का कौमार नाम पड़ने का कारण 'कुमाराणामिदम्' (बालकों का व्याकरण) ही है।

अग्निपुराण और गरुड़पुराण में किसी व्याकरण का संक्षेप उप-लब्ध होता है। वह संक्षेप इनमें कुमार और स्कन्द के नाम से दिया है। कई विद्वान् इनका आधार कातन्त्र व्याकरण मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है। उसमें पाणिनीय प्रत्याहारों और संज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। अतः हमारा विचार है कि वह संक्षेप पाणिनीय व्याकरणानुसार है।

### कलाप के सम्बन्ध में विशिष्ट उल्लेख

मत्स्यपुराण की एक दाक्षिणात्य प्रति है। उस में पूर्व ग्रीर उत्तर दो खण्ड हैं (यह खण्डविभाग ग्रन्यत्र नहीं मिलता )। उस में शिव के कलापित्व का वर्णन करते हुए कलाप का अर्थ शब्द = व्वनि सम्बन्धिशास्त्र, ग्रीर कलापी का अर्थ शिव दिया है।

### काशकुत्स्नतन्त्र का संचेप कातन्त्र

इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के अनन्तर काश-कृत्सन घातुपाठ कन्नड टीका सहित प्रकाश में आया । कन्नड टीका में काशकृत्सन के लगभग १३५ सूत्र भी उपलब्ध हो गए हैं। काशकृत्सन

१. अम्निषुराण, अध्याय ३४६-३५६ ; गरुड्पुराण आचारकाण्ड अध्याय २०५, २०६।

२. Kalapa is Sastia made of Sounds and Siva is called क्लापिन्। इ॰—बी॰ राघवन का An nuique two Kanda version of the matsya Puran, लेख पुराण पत्रिका १। १॥

३. इनके लिए देखिए—हमारी 'काशकृत्स्न व्याकरण और उसके

धातुपाठ और कातन्त्र घातुपाठ की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट बिदित होता है कि कातन्त्र धातुपाठ काशकुत्सन धातुपाठ का संक्षेप है। इसी प्रकार काशकुत्सन के उपलब्ध सूत्रों की कातन्त्रसूत्रों से तुलना करने पर भी यही परिणाम निकलता है कि कातन्त्र काश-कृत्सनतन्त्र का ही संक्षेप है। दोनों तन्त्रों में धातुपाठ की समानानु-पूर्विता (कातन्त्र की संक्षिप्तता के कारण छोड़ी गई धातुओं के श्रितिरिक्त ), तथा दोनों तन्त्रों के सूत्रों की समानता, अनुबन्ध, और संज्ञाओं की समानता तथा विशेषकर दोनों धातुपाठों में समानरूप से पढ़ी गई छान्दस धातुएं (पाणिनीय मत में ), और स्वरानुरोध से संयोजित 'न्' ग्रादि अनुबन्ध' इस मत के सुदृढ़ प्रमाण है कि कातन्त्र काशकुत्सनतन्त्र का संक्षेप हैं।

#### काल

कातन्त्र व्याकरण का रचनाकाल ग्रत्यन्त विवादास्पद है। अतः हम उसके कालनिर्णय में जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, उन सब का कमशः निर्देश करते हैं—

१—कथासरित्सार में लिखा है—शर्ववर्मा ने सातवाहन नृपति को व्याकरण का बोध कराने के लिथे कातन्त्र व्याकरण पढ़ाया था। सातवाहन नृपति आन्ध्रकुल का व्यक्ति है। कई ऐतिहासिक आन्ध्र-काल को विक्रम के पब्चात् जोड़ते हैं, परन्तु यह भूल है। आन्ध्रकाल वस्तुतः विक्रम से पूर्ववर्ती है।

२ - शूद्रकविरचित पद्मप्राभृतक भाण में कातन्त्र का उल्लेख मिलता है। यह भाण उसी शूद्रक कवि की रचना है, जिसने मृच्छक-

उपलब्ध सूत्र' पुस्तिका। १. द्र०-हिमारी 'काशक्रत्स्न व्याकरण धीर उसके उपलब्ध सूत्र' पुस्तिका, पृ॰ १७। २. वही, काशकृत्स्न सूत्रों की व्याख्या के साथ निदिष्ट कातन्त्र के तुलनात्मक संकेत, तथा पृष्ठ १६।

३. यथा अन् यन् विकरणो में । ४. लम्बक १, तरङ्ग ६, ७ । ५. द्र०—पं० भगवहत्तजी कृत भारतवर्ष का इतिहास द्वि० संस्करण । ६.एषोऽस्मि बलिभुग्भिरिव संघातविलिभिः कातन्त्रिकरवस्कन्दित इति । हृन्त प्रवृत्तं काकोलुकम् । सबै दिष्टघा त्वामल्नपक्षं पश्यामि । कि व्रवीषि ? का चेदानीं भम वैपाकरणपारश्रवेषु कातन्त्रिकेष्वास्था । पृष्ठ १६ ।

टिक नाटक लिखा है। दोनों ग्रन्थों के आरम्भ में शिव की स्तुति है, ग्रीर वर्णनशैली समान है। 'मृच्छकटिक' की प्रस्तावना से जाना जाता जाना है कि शूद्रक नामा किव ऋग्वेद सामवेद और अनेक विद्याओं में निष्णात, अश्वमेधयाजी, शिवभक्त महीपाल था।' अनेक विद्वान् शूद्रक का काल विक्रम की पांचवीं शताब्दी मानते हैं, 'यह महती भूल है। महाराज शूद्रक हालनामा सातवाहन नृपति का सम-कालिक था, और वह विक्रम से लगभग ४००-४०० वर्ष पूर्ववर्ती था।'

३ — चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण की स्वोपज्ञवृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है —

### 'सिद्धं प्रणम्य सर्वज्ञं सर्वीयं जगतो गुरुम्। लघुविस्पष्टसम्पूर्णम् उच्यते शब्दलक्षणम्'॥

इस श्लोक में चन्द्राचार्य ने ग्रपने व्याकरण के लिये तीन विशेषण लिखे हैं—लघु विस्पष्ट और सम्पूर्ण । कातन्त्रव्याकरण लघु और विस्पष्ट है, परन्तु सम्पूर्ण नहीं है । इसके मूल ग्रन्थ में कृत्प्रकरण का समावेश नहीं है, ग्रन्यत्र भी कई ग्रावश्यक वातें छोड़ दी हैं । पाणि-नीय व्याकरण सम्पूर्ण तो है, परन्तु महान् है, लघु नहीं ।

हमारा विचार है कि चन्द्राचार्य ने 'सम्पूणं' विशेषण कातन्त्र की व्यावृत्ति के लिये रक्खा है। चन्द्राचार्य का काल भारतीय गणना-नुसार न्यूनातिन्यून विकम से १००० वर्ष पूर्व है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ३४१-३४३) लिख चुके हैं।

४-महाभाष्य ४। २। ६५ में लिखा है-

'संस्थाप्रकृतेरिति वक्तव्यम् । इह मा मूत्—माहावातिकः, कालापकः'।

अर्थात् -- सूत्र ( ग्रन्थ ) वाची ककारोपध प्रातिपदिक से 'तद-धीते तहेद' अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का जो लुक्विधान किया है, वह

ऋग्वेदं सामवेदं गणितमय कर्ना वैक्षिकीं हस्तिशिक्षां, ज्ञात्वा शर्व-प्रसादात् व्यपगतितिमिरे चक्षुषो चोषलम्य । राजानं बीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेना-क्वमेषेन चेष्ट्वा, लब्ब्वा चायुः शताब्दं दशदिनिसहितं शूद्रकोऽर्गिन प्रविष्टः ।।

२. संस्कृतकविचर्चा, पृष्ठ १४८-१६१ । ३. द्र०--पं० मगवद्दत्तजी कृत भारतवर्षे का इतिहास द्वि० संस्करण, पृष्ठ २६१-३०६।

संस्थाप्रकृतिवाले (= संस्थावाची शब्द से वने हुए) प्रातिपदिक से कहना चाहिये। यथा श्रव्टकमधीते श्रव्टकाः पाणिनीयाः, दशका वैधाश्रपद्याः। यहां श्रव्टक श्रीर दशक शब्द संस्थाप्रकृतिवाले हैं। इनमें श्रव्ट श्रीर दश शब्द से परिमाण श्रर्थ में सूत्र श्र्यं गम्यमान होने पर कन् प्रत्यय होता है। वार्तिक में संस्थाप्रकृति ग्रहण करने से 'माहावार्तिकः, कालापकः' में वुत्र का लुक् नहीं होता। क्योंकि ये शब्द संस्थाप्रकृतिवाले नहीं हैं।

ये दोनों प्रत्युदाहरण 'संख्याप्रकृतिः' अंश के हैं। इनमें सूत्र-वाचकत्व और कोपघत्व अंश का रहना आवश्यक है। अतः 'कालापकाः' प्रत्युदाहरण में निर्दिष्ट 'कलापक' निश्चय ही किसी सूत्रग्रन्थ का बाचक है, और पूर्वोद्धृत ब्युत्पत्ति के अनुसार वह कातन्त्रव्याकरण का बाचक है।

हरदत्त ग्रौर नागेश की मूल—हरदत्त और नागेश ने महाभाष्य के 'कालापकाः' प्रत्युदाहरण की व्याख्या करते हुए लिखा है— कलापी द्वारा प्रोक्त छन्द का अध्ययन करनेवाले 'कलाप' कहाते हैं। उन कलापों का ग्राम्नाय 'कालापक' होगा। संख्याप्रकृति ग्रहण करने से 'कालापक ग्राम्नाय का ग्रध्ययन करने वाले' इस ग्रयं में उत्पन्न प्रत्यय का लुक् नहीं होता।

यह व्यास्या अशुद्ध है। क्योंकि 'चरणाद्धर्माम्नाययोः' की व्यास्या में समस्त टीकाकार 'आम्नाय' का अर्थ 'वेद' करते हैं। अतः काला-पक आम्नाय सूत्रप्रत्य नहीं हो सकता। सूत्रत्य अश के होने पर वह वार्तिक का प्रत्युदाहरण नहीं वन सकता। 'कालापकाः' के साथ पढ़े हुए 'माहावार्तिकः' प्रत्युदाहरण की प्रकृति 'महावार्तिक' शब्द स्पष्ट सूत्रप्रत्य का वाचक है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य में निर्दिष्ट 'कलापक' शब्द किसी सूत्रग्रन्थ का वाचक है, श्रीर वह कातन्त्र व्याकरण ही

१. तदस्य परिमाणम्, संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राघ्ययनेषु ।५।१। ५७, ५८।।

२. कर्लापना प्रोक्तमधीयते कालापास्तेषामाम्नायः कालापकम् । माध्य-प्रदीपोद्योत ४ । २ । ६५ ॥ ऐसा ही लेख हरदत्त का है ।

३. महाभाष्य ४ । ३ । १२० ॥

है। भारतीय गणना के अनुसार महाभाष्यकार पतञ्जलि का काल विकम से लगभग २००० वर्ष पूर्व है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।

५-महाभाष्य और वार्तिकपाठ में प्राचीन आचार्यों की अनेक संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

श्रवतनी - २ । ४ । ३ ; ३ । २ । १० ; ६ । ४ । ११३ ॥ इबस्तनी-३।३।१५॥ भविष्यन्ती-३।२।१२३;३।३।१४॥ परोक्षा-१।२।२, =;३।२।१४॥ समानाक्षर-१।१।१;२।२।३४;१।३।८॥ विकरण - अनेक स्थानों में। कारित-निरु० १। १३॥

कातन्त्रव्याकरण में भी इन्हीं संज्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध परोक्षा-३।१।१३॥ होता है। यथा-

इवस्तनी-३।१।१४॥ समानाक्षर-१।१।३॥

धद्यतनी--३।१।२२।। विकरण-३।४।३२॥ भविष्यन्ती - ३।१।१४॥ कारित - ३।२।६॥

इसी प्रकार ह्यस्तनी, वर्तमाना, चेकीयित भादि अनेक प्राचीन संज्ञाओं का निर्देश कातन्त्रव्याकरण में उपलब्ध होता है। इससे प्रतीत होता है कि कातन्त्रव्याकरण पर्याप्त प्राचीन है।

६-महाभाष्य में अनेक स्थानों पर पूर्वमुत्रों का उल्लेख है। ६।१।१६३ के महाभाष्य में लिखा है-

(क) अथवाऽकारो मन्वर्थीयः । तद्यथा-तुन्दः, घाट इति । पूर्वसूत्रनिर्देशश्च चित्त्वान् चित इति ।

इस पर कैयट लिखता है-यह 'चितः' निर्देश पूर्वसूत्रों के अनु-सार है। पूर्वसूत्रों में जिसको किसी कार्य का विधान किया जाता है, उसका प्रथमा से निर्देश करते हैं।

(ख) पुनः ८।४।७ पर कैयट लिखता है-पूर्वाचायं जिसको कार्य करना होता है, उसका पष्ठी से निर्देश नहीं करते।"

१. देखो—पूर्व पृष्ठ ३३७-३४० । २. देखों—पूर्व पृष्ठ २४१ । ३. पूर्वच्याकरसो प्रथमया कार्यी ४. पूर्वाचार्याः कार्यभाजान् यष्टचा न निरदिक्षन्नित्यर्थः। निर्देश्यते ।

पूर्वसूत्रानुसारी निर्देश पाणिनीय व्याकरण में अन्यत्र भी बहुत उपलब्ध होता है। यथा --

श्रत्लोपोऽनः । ६ । ४ । १३४ में श्रत् का निर्देश । ति विज्ञतेर्डिति । ६ । ४।१४२ में ति का निर्देश ।

पाणिनीय व्याख्याकार इन्हें अविभक्तिक निर्देश मानते हैं। परन्तु ये पूर्वसूत्रानुसार प्रथमान्त हैं। 'ति' निर्देश सामान्ये नपुंसकम् न्यायानुसार नपुंसक का प्रथमैकवचन है। इसी प्रकार डेंग्रें: पाणि-नीय सूत्र में डें: रूप भी डे का प्रथमैकवचन का है। तुलना करो आगे उद्ध्यमाण डेंग्रें: (२।१।२४) कातन्त्रसूत्र के साथ।

पतञ्जिल और कैयट ने जिस प्राचीन शैली की ओर संकेत किया है, वह शैली कातन्त्रव्याकरण में पूर्णतया उपलब्ध होती है। उसमें सर्वत्र कार्यों (जिसके स्थान में कार्य करना हो उस ) का प्रथमा विभक्ति से ही निर्देश किया है। यथा

भिस् ऐस् वा। २।१।१६।। इसिरात्।२।१।२१॥
इस् स्या २।१।२२ इन् टा।२।१।२३॥
इसें:।२।१।२४॥ (यहां 'इं' एकारान्त प्रत्यय है)
इसिः स्मात्।२।१।२६॥ इसि स्मन्।२।१।२७॥
इससे इतना स्पष्ट है कि कातन्त्र की रचनाशैली अत्यन्त
प्राचीन है।पाणिनि आदि ने कार्यों का निदेश षष्ठी विभक्ति से
किया है।

७ हम इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में लिख चुके हैं कि कातन्त्र व्याकरण में 'देवेभिः पितरस्तर्पयामः, ग्रवंन्तौ ग्रवंन्तः, मधवन्तौ मधवन्तः, तथा दोधीङ् वेबोङ् श्रीर इन्धी धातु से निष्पन्न प्रयोगों की सिद्धि दर्शाई है। कातन्त्र व्याकरण विशुद्ध लौकिक भाषा का व्याकरण है, श्रीर वह भी ग्रत्यन्त संक्षिप्त। ग्रतः इस में इन प्रयोगों का विधान करना बहुत महत्त्व रखता है। महाभाष्य के अनुसार 'अर्वन्-मधवन्' प्रातिपदिक तथा दीधीङ्-वेबीङ् श्रीर इन्धी धातु

१. इस सूत्र पर विशेष विचार पूर्व पृष्ठ ३४, ३५ वर देखो ।

२. देखो-पूर्व पृष्ठ ३४-३८।

छान्दस हैं। पाणिनि इन्हें छान्दस नहीं मानता। इससे स्पष्ट है कि कातन्त्र व्याकरण की रचना उस समय हुई है जब उपयुक्त शब्द लीकिकभाषा में प्रयुक्त होते थे। वह काल महाभाष्य से पर्याप्त प्राचीन होगा। यदि कातन्त्र की रचना महाभाष्य के ग्रनन्तर होती, तो महाभाष्य में जिन प्रातिपदिकों स्रीर धातुस्रों को छान्दस माना है, उनका उल्लेख कभी न होता। इससे स्पष्ट है कि कातन्त्र महाभाष्य से प्राचीन है।

यदि कातन्त्र व्याकरण का वर्तमान स्वरूप इतना प्राचीन न भी हो, तब भी यह अवस्य मानना होगा कि कातन्त्र का मूल अवस्य प्राचीनतम है।

## कातन्त्र ज्याकरण का कर्ता

कथासरित्सागर श्रीर कातन्त्रवृत्तिटीका ग्रादि के श्रनुसार कातन्त्रव्याकरण के आख्यातान्त भाग का कर्ता शर्ववर्मा है। मुसल-मान यात्री अल्बेखनी ने भी कातन्त्र को शर्ववर्मा विरचित लिखा है, मौर कथासरित्सागर में निर्दिष्ट 'मोदकं देहि' कथा का निर्देश किया है। दं ज गुरुपद हालदार ने अपने 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' में शर्ववर्मा को कातन्त्र को विस्तृत वृत्ति का रचयिता लिखा है। ४

जरनल गङ्गानाथ भा रिसर्च इंस्टीटघूट भाग १, अङ्क ४ में तिव्वतीय ग्रन्थों के आधार पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है-

"सातवाहन के चाचा भासवर्मा ने 'शङ्कु' से संक्षिप्त किया ऐन्द्र व्याकरण प्राप्त किया, जिसका प्रथम सूत्र 'सिद्धो वर्णसमाम्नायः' था, और वह १५ पादों में था। इसका वररुचि सस्तवर्मा ने संक्षेप

१. महाभाष्य ६।४।१२७, १२८; १।१।६; १।२।६॥

२. लम्बक १, तरङ्ग ६, ७।

३. तत्र भगवत्कुमारप्रणीतसूत्रानन्तरं तदाज्ञयैव श्रीक्षवंवर्मणा प्रणीतं सूत्रं कथमनर्थकं मनति । परिशिष्ट, पृष्ठ ४६६ ।

४. ग्रस्वेरूनी का भारत, भाग २, पृष्ठ ४१। ५. ४० पृष्ठ ४३७।

इ. कातन्त्र के आस्यातान्त भाग में १६ पाद हैं। क्या आक्यातप्रकरण के चार पाद प्रक्षिप्त हैं ? सम्भव है १६ के स्थान में १५ संख्या प्रमादजना हो।

किया, और इसका नाम कलापसूत्र हुआ। क्योंकि जिन अनेक स्रोतों से इसका संकलन हुआ था, वे मोर की पूंछ के सदृश पृथक्-पृथक् थे। इसमें २५ अध्याय' और ४०० क्लोक थे।"

इस लेख के लेखक ने टिप्पणी में लिखा है—तिब्बतीय भाषा में शर्व=सर्व=सप्त=सस्त इस प्रकार सर्व का सस्त रूपान्तर बन सकता है।

हमारा विचार है कि वर्तमान कातन्त्रव्याकरण शवंबर्मा द्वारा संक्षिप्त किया हुआ है। इस संक्षिप्त संस्करण का काल विक्रम से न्यूनातिन्यून ४००-५०० वर्ष प्राचीन है। इसका मूलग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन है, यह हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं।

## कृदन्त भाग का कर्ता-कात्यायन

कातन्त्र का वृत्तिकार दुर्गसिंह कृदन्त के श्रारम्भ में लिखता है —

#### वृक्षादिवदमी रूढा न कृतिना कृता कृतः। कात्यायनेन ते सृष्टा विबुद्धप्रतिपत्तये॥

अर्थात् कातन्त्र का कृदन्त भाग कात्यायन ने बनाया है।

कात्यायन नामक अनेक आचार्य हो चुके हैं। कृदन्त भाग किस कात्यायन ने बनाया, यह दुर्गसिंह के लेख से स्पष्ट नहीं होता। सम्भव है कि महाराज विकम के पुरोहित कात्यायन गोत्रज वररुचि ने कृदन्त भाग की रचना की हो।

कीय की मूल—कीय अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखता है—'मूल में उसमें चार अध्याय थे।' दुर्गिसह के पूर्व श्लोक से स्पष्ट है कि कातन्त्र का चौथा अध्याय कात्यायनकृत है। अतः मूल ग्रन्थ में तीन ही अध्याय थे। कीथ का मूल में चार अध्याय लिखना चिन्त्य है।

## कातन्त्रपरिशिष्ट का कर्चा -श्रीपतिदत्त

आचार्यं कात्यायन द्वारा कृदत्त भाग का समावेश हो जाने पर

१- यहां स्राच्याय से पादों का समिप्राय है। कुदला भाग मिलाकर सम्पूर्ण यन्य में २५ पाद हैं। -२. हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५११।

भी कातन्त्र व्याकरण में अनेक न्यूनताएं रह गईं। उन्हें दूर करने के लिये श्रीपतिदत्त ने कातन्त्र-परिशिष्ट की रचना की। श्रीपतिदत्त का काल अज्ञात है, परन्तु वह विकम की ११ वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती है, इतना स्पष्ट है।

परिज्ञिष्ट-वृत्ति-श्रीपतिदत्त ने स्वविरचित कातन्त्र-परिज्ञिष्ट पर वृत्ति भी लिखी है।

# कातन्त्रोत्तर का कर्त्ता-विजयानन्द ( १२०० वि० पूर्व )

कातन्त्रव्याकरण की महत्ता बढ़ाने के लिये विजयानन्द ने 'कातन्त्रोत्तर' नामक ग्रन्थ लिखा। इसका दूसरा नाम विद्यानन्द है। 'डा० बेल्बाल्कर ने कातन्त्रोत्तरपरिशिष्ट के कर्त्ता का नाम जिल्लोचनदास लिखा है। पट्टन के जैनग्रन्थागारों के हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र पृष्ठ २६१ पर 'कातन्त्रोत्तर' ग्रन्थ का निर्देश है। इस हस्तलेख के ग्रन्त में निम्न पाठ है—

'विनकर-शतपतिसंख्येऽव्टाधिकाव्यमुक्ते श्रीमद्गोविन्दचन्द्र-देवराज्ये जाह्नव्या वक्षिणकूले श्रीमद्विजयचन्द्रदेववडहरदेशभुज्यमाने श्रीनामदेवदत्तजह्मपुरीदिग्विभागे पुरराहूपुरस्थिते पौषमासे षष्ठयां तिथौ शौरिदिने वणिक्जल्हणेनात्मजस्यार्थे तद्वितविजयानन्दं लिखितमिति। यादृशं दृष्टं तथा लिखितम्'।

इससे इतना स्पष्ट है कि यह प्रति सं० १२०८ में लिखी गई थी। अप्रतः विजयानन्द विक्रम सं० १२०० से पूर्ववर्ती है।

#### कातन्त्र का प्रचार

कातन्त्र व्याकरण का प्रचार सम्प्रति बंगाल तक ही सीमित है। परन्तु किसी समय इसका प्रचार न केवल सम्पूर्ण भारतवर्ष में, अपितु उससे बाहर भी था। मारवाड़ की देशी पाठशालाओं में अभी तक जो 'सीधी पाटी' पढ़ाई जाती है, वह कातन्त्र के प्रारम्भिक भाग का

१. सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर, पैरा नं० ६६

२. जैन पुस्तकप्रवास्तिसंग्रह में भी 'पाटण सेतरवसद्दीपाटकावस्यित' भाण्डागार के सं० १२०८ के लिसे कातन्त्रोत्तर के हस्तलेख का निर्देश है। पृष्ठ १०६।

विकृत रूप है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। शूद्रकविरचित पद्मप्राभृतक भाण से प्रतीत होता है कि उसके काल में कातन्त्रानुयायियों की पाणिनोयों से महती स्पर्धा थी।

कीय अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखता है कातन्त्र के कुछ भाग मध्य एशिया की खुदाई से प्राप्त हुए थे। इस पर मूसियोन जरनल में एल.फिनोत ने एक लेख लिखा था। देखों जन्म जरनल सन् १६११, पृष्ठ १६२।

कातन्त्र के ये भाग एशिया तक निरुचय ही बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पहुंचे होंगे। कातन्त्र का बातुपाठ ग्रभी तक उपलब्ध है। इसके हस्तलेख की दो प्रतियां हमारे पास है। है

## कातन्त्र के वृत्तिकार

सम्प्रति कातन्त्र व्याकरण की सब से प्राचीन वृत्ति दुर्गसिह-विरचित उपलब्ध होती है। उसमें केचित् अपरे अन्ये आदि शब्दों द्वारा अनेक प्राचीन वृत्तिकारों के मत उद्घृत हैं। अतः यह निस्स-न्दिग्धरूप से कहा जा सकता है कि दुर्गसिह से पूर्व अनेक वृत्तिकार हो चुके थे, जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है।

# १-शर्ववर्मा

श्री पं० गुरुपद हालदार ने अपने 'व्याकरण दर्शनेर इतिहास' के पूष्ठ ४३७ पर शर्ववर्मा को कातन्त्र की 'बृहद्वृत्ति' का रचियता लिखा है। परन्तु इसके लिये उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया।

## २-वररुचि

पं गुरुपद हालदार ने अपने अन्य के पृष्ठ ३६४ और ४७६ पर बररुचि-विरचित कातन्त्रवृत्ति का उल्लेख किया है। पृष्ठ ४७६ पर बररुचिकृत वृत्ति का नाम चैत्रकूटी लिखा है।

१. देको-पूर्व पृष्ठ ४४२ टि० ६।

२. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४३१ ।

३. अर्मन की छपी क्षीरतरिङ्गणी के श्रन्त में शबंवर्मा का धानुपाट भी

'चन्द्रस्तु सौहदमिति हृदयस्याणि हृदादेशो न हृदुत्तरपदम्, हृदुगेत्युत्तरपदादेजभावमाह ।''

चान्द्रवृत्ति ६ । १/। २६ में यह पाठ इस प्रकार है 'सौहृदमिति हृदयस्याणि हृदादेशो, न हृदुत्तरपदम् ।'

२-वही पुनः लिखता है-

'मन्तूत्र्—मन्तूयति मन्तूयते इति चन्द्रः।"

यह पाठ चान्द्रव्याकरण १।१।३६ की टीका में उपलब्ध होता है।

३ — सायणाचार्य ने भी उपर्युक्त पाठ को चन्द्र के नाम से उद्युत किया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों में वर्षमान और सायण ने इस चान्द्रवृत्ति को चन्द्र के नाम से उद्धृत किया है।

अथवा वह सम्भव हो सकता है कि धर्मदास ने चान्द्रवृत्ति का ही उसी के शब्दों में संक्षेप किया हो । इस पक्ष में भी आचार्य चन्द्र भी स्वोपज्ञवृत्ति का प्रामाण्य तद्वत् ही रहता है ।

## कश्यप भिद्ध (सं० १२५७)

बौद्ध भिक्षु कश्यप ने सं० १२५७ के लगभग चान्द्र सूत्रों पर वृत्ति लिखी। इसका नाम 'बालबोधनी' है। यह वृत्ति लंका में बहुत प्रसिद्ध है। 'डा० बेल्वाल्कर ने लिखा है कि कश्यप ने चान्द्रज्याकरण के ग्रनुरूप 'बालावबोध' नामक ज्याकरण लिखा, वह वरदराज की लघुकौमुदी से मिलता जुलता है। हम इस के विषय में कुछ नहीं जानते।

# ३. चप-गाक (वि० प्रथम शनाब्दी)

व्याकरण के कतिपय ग्रन्थों में कुछ उद्धरण ऐसे उपलब्ध होते हैं, जिन से क्षपणक का व्याकरण-प्रवक्तृत्व व्यक्त होता है। यथा—

श. गणरत्नमहोदिधि पृष्ठ २२७ । २. गणरत्नमहोदिधि पृष्ठ
 २४२ । ३. धातुबृत्ति पृष्ठ ४०४ ।

४. कीथविरचित संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४३१।

सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर पैराग्राफ नं० ४६ ने

'ग्रत एव नावमात्मानं मन्यते इति विगृह्य परत्वादनेन हस्वत्वं वाधित्वा श्रमागमे सति नावंमन्ये इति क्षपणकव्याकरणे दक्षितम् ।"

इसी प्रकार तन्त्रप्रदीप में भी **क्षपणकव्याकरणे महान्यासे** उल्लेख मिलता है।

इन निर्देशों से स्पष्ट है कि किसी क्षपणक नामा वैयाकरण ने कोई शब्दानुशासन अवस्य रचा था।

#### परिचय तथा काल

कालिदासिवर्राचत 'ज्योतिर्विदाभरण' नामक प्रन्थ में विक्रम की सभा के नवरत्नों के नाम लिखे हैं। उन में एक ग्रन्यतम नाम क्षपणक भी हैं। कई ऐतिहासिकों का मत है कि जैन ग्राचार्य सिद्ध-सेन दिवाकर का ही दूसरा नाम क्षपणक है। सिद्धसेन दिवाकर विक्रम का समकालिक है, यह जैन ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। सिद्धसेन ग्रंपने समय का महान् पिष्डत था। जैन ग्राचार्य देवनन्दी ने ग्रंपने जैनेन्द्र नामक व्याकरण में ग्राचार्य सिद्धसेन का व्याकरण विषयक एक मत उद्धृत किया है। उससे प्रतीत होता है कि सिद्धसेन दिवा-कर ने कोई शब्दानुशासन अवस्य रचा था। ग्रतः बहुत सम्भव है, क्षपणक ग्रीर सिद्धसेन दिवाकर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों। यदि यह ठीक हो, तो निश्चय ही क्षपणक महाराज विक्रम का समकालिक होगा।

प्राचीन वैयाकरणों के अनुकरण पर क्षपणक ने भी अपने सब्दा-नुशासन के धातुपाठ, जणादिसूत्र आदि अवस्य रचे होंगे। परन्तु जन का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। उज्ज्वलदत्तविरचित उणादि-वृत्ति में क्षपणक के नाम से एक ऐसा पाठ उद्घृत है, जिससे प्रतीत

१ तन्त्रपदीप १ । ४ । ४ ।। भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ६६३ पर उद्धृत । २. तन्त्रप्रदीप, धातुप्रदीप की भूमिका में ४ । १ । १४ ४ संख्या निर्दिष्ट है, पुरुषोत्तम परिभाषावृत्ति की भूमिका में ४ । १ । १३४ संख्या दी है । ३. धन्वन्तरिः अपणकोऽमरसिंहणङ्कुवैतालभट्टघटखपरकालिदासाः। स्थातो वराहमिहरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वरस्विनंव विकमस्य ॥ २० । १० ॥ ४. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ० २४४ ।

५. वेत्तेः सिद्धसेनस्य । ५ । १ । ७ ॥

६. क्षपणकवृत्ती प्रत्र 'इति' शब्द आद्यर्थे व्याख्यात: । पृष्ठ ६० ।

होता है कि क्षपणक ने उणादिसुत्रों की कोई व्याख्या रची थी। वे मूत्र निश्चय ही उसके स्वप्रोक्त होंगे।

## स्वोपज्ञवृत्ति

क्षपणक-विरिचत उणादिवृत्ति का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उससे सम्भावना होती है कि क्षपणक ने अपने शब्दानुशासन पर भी कोई वृत्ति अवश्य रची होगी। मैत्रेयरक्षित ने तन्त्रप्रदीय में लिखा है—

'म्रत एव नावमात्मानं मन्यते इति विग्रहपरत्वादनेन हस्वत्वं बाधित्वा ग्रमागमे सति 'नावंमन्ये' इति क्षपणकव्याकरणे दांशतम्'।'

यह पाठ निश्चय ही किसी क्षपणक-वृत्ति से उद्धृत किया गया है।

#### चपग्रक महान्यास

मैत्रेयरक्षित ने तन्त्रप्रदीप ४। १ १४४ वा १३४° में 'क्षपणक महान्यास' को उद्धृत किया है। यह ग्रन्थ किसकी रचना है, यह अ ग्रज्ञात है। 'महान्यास' में लगे हुए 'महा' विशेषण से व्यक्त है कि 'क्षपणक' व्याकरण पर कोई न्यास ग्रन्थ भी रचा गया था।

क्षपणक-व्याकरण के सम्बन्ध में हमें इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं।

## ४. देवनन्दी ( सं० ५०० वि० से पूर्व )

आचार्य देवनन्दी अपर नाम पूज्यपाद ने 'जैनेन्द्र' संज्ञक एक शब्दानुशासन रचा है। आचार्य देवनन्दी के काल आदि के विषय में हम 'अष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में विस्तार से लिख चुके हैं।

### जैरेन्द्र नाम का कारण

श्चनुश्चिति—विनय विजय श्रीर लक्ष्मीवल्लभ आदि १ व वी शती के जैन विद्वानों ने भगवान् महावीर द्वारा इन्द्र के लिए प्रोक्त होने से इसका नाम जैनेन्द्र हुआ ऐसा मानते हैं। डा० कीलहार्न ने भी

१. इ० पूर्व पूक्त ४७८ टि० १। २. इ० पूर्व पूक्त ४७८, टि० २। ३. पूर्व पूक्त ४४८-४५४।

कल्पसूत्र की समयसुन्दर कृत टीका और लक्ष्मीवल्लभ कृत उपदेश-माला-कणिका के आधार पर इसे महाबीरप्रोक्त स्वीकार किया है।

हरिभद्र ने आवश्यकीय सूत्रवृत्ति में और हेमचन्द्र ने योगशास्त्र के प्रथम प्रकाश में महावीर द्वारा इन्द्र के लिए प्रोक्त व्याकरण का नाम ऐन्द्र है ऐसा लिखा है।

हमारे विचार में ये सब लेख जैनेन्द्र में वर्तमान 'इन्द्र' पद की

भ्रान्ति से प्रसूत हैं।

यास्तिबक कारण—जैनेन्द्र का ग्रर्थ है—जिनेन्द्रेण प्रोक्तम् प्रयात् जिनेन्द्र द्वारा प्रोक्त । जैनेन्द्र व्याकरण देवनन्दी प्रोक्त है, यह पूर्णतया प्रमाणित हो चुका है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचार्य देवनन्दी ग्रपर नाम पूज्यपाद का एक नाम जिनेन्द्र भी था।

## जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण

जैतेन्द्र व्याकरण के सम्प्रति दो संस्करण उपलब्ध होते हैं। एक प्रौदोच्य, दूसरा दाक्षिणात्य। श्रोदोच्य संस्करण में लगभग तीन सहस्र सूत्र हैं, श्रोर दाक्षिणात्य संस्करण में तीन सहस्र सात सो सूत्र उपलब्ध होते हैं। दाक्षिणात्य संस्करण में न केवल ७०० सूत्र ही श्राधिक हैं, श्रपितु शतशः सूत्रों में परिवर्तन और परिवर्धन भी उपलब्ध होता है। श्रीदीच्य संस्करण की अभयनन्दी कृत महावृत्ति में बहुत से वात्तिक मिलते हैं, परन्तु दाक्षिणात्य संस्करण में वे वात्तिक प्रायः सूत्रान्तर्गत हैं। श्रतः यह विचारणीय हो जाता है कि पूज्यपादिवरि- चित मूल सूत्रपाठ कौनसा है।

## जैनेन्द्र का मृल सत्रपाठ

जैनेन्द्र व्याकरण के दाक्षिणात्य संस्करण के संपादक पं० श्रीलाल शास्त्री ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दाक्षिणात्य संस्करण ही पूज्यपादिवरचित है। उन्होंने इस विषय में जो हेतु दिये है, उनमें मुख्य हेतु इस प्रकार हैं—

तत्त्वार्थसूत्र १।६ की स्वविरचित 'सर्वार्थसिढि' नाम्नी व्याख्या में पूज्यपाद ने लिखा है कि प्रमाणनयेरिधगमः' सूत्र में अल्पाच्तर

१. जैन साहित्य ग्रीर इतिहाम पृष्ठ २२-२४ (दि० सं०)।

होने से नय शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिये, परन्तु अभ्यहित होने से बह्वच् प्रमाण शब्द का पूर्व प्रयोग किया है। जैनेन्द्र व्याकरण के ग्रीदीच्य सस्करण में इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, जिससे बह्वच् प्रमाण शब्द का पूर्व निपात हो सके। दाक्षिणात्य संस्करण में इस अर्थ का प्रतिपादक 'अच्यंम्' सूत्र उपलब्ध होता है। ग्रतः दाक्षिणात्य संस्करण ही पूज्यपाद विरचित है।

पं० श्रीलालजी का यह लेख प्रमाणशून्य है। यदि दक्षिणात्य संस्करण ही पूज्यपादिवरचित होता, तो वे 'ग्रम्याहितत्वात्' ऐसा न लिखकर 'ग्रच्यंत्वात्' लिखते। पूज्यपाद का यह लेख ही बता रहा है कि उनकी दृष्टि में 'ग्रच्यंम्' सूत्र नहीं है। उन्होंने पाणिनीय व्याकरण के 'ग्रम्यहित च' वातिक को दृष्टि में रखकर 'ग्रम्यहितत्वात्' लिखा है। सर्वार्थसिद्धि में ग्रन्यत्र भी कई स्थानों में ग्रन्य वैयाकरणों के लक्षण उद्युत किये हैं। यथा —

१—तत्त्वार्थसूत्र १।४ की सर्वार्थसिद्धि टीका में नित्य शब्द के निवंचन में 'नेश्नंबे त्यः' वचन उद्घृत किया है। यह 'त्यब् नेश्नंबे वक्तव्यम्' इस कात्यायन वाक्तिक का अनुवाद है। जैनेन्द्र व्याकरण में इस प्रकरण में 'त्य' प्रत्यय ही नहीं है। इसलिये अभयनन्दी ने 'डच स्तुट् च' सूत्र की व्याख्या में 'नेश्नंबः' उपसंख्यान करके नित्य शब्द की सिद्धि दर्शाई है। दक्षिणात्य संस्करण में नित्य शब्द की व्याख्या ही होती।

तत्त्वार्थसूत्र ४। २२ की सर्वार्थसिद्धि में 'द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोहपसंख्यानम्' वचन पढ़ा है। यह पाणिनि के 'तप-रस्तत्कालस्य' सूत्र पर कात्यायन का वार्त्तिक है।

अतः दाक्षिणात्य संस्करण में केवल अभ्यहितं च' के समानार्थक 'अच्यंम्' सूत्र की उपलब्धि होने से वह पूज्यपादिवरिवत नहीं हो सकता। अब हम एक ऐसा प्रमाण उपस्थित हैं, जिससे इस विवाद का सदा के लिये अन्त हो जाता है। और स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है

१. शब्दाणंबचन्द्रिका १।३।१५ ।। २. शब्दाणंबचन्द्रिका की भूमिका।

३. वालिक ४ । २ । १०४ ॥ ४. ३ । २ । द १ व १ ॥

भू, ब्रह्म**० १**।१।७०॥

कि औदीच्य संस्करण ही पूज्यपाद विरचित है, न कि दाक्षिणात्य संस्करण । यथा —

'श्रादाबुपत्रोपक्षमम्'' सूत्र के दाक्षिणात्य संस्करण की शब्दाणं-वचित्रका टीका में 'देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्' उदाहरण उपलब्ध होता है। यह उदाहरण श्रीदीच्य संस्करण की सभयनन्दी की महा-वृत्ति में भी मिलता है। इस उदाहरण से व्यक्त है कि देवनन्दी विर-चित व्याकरण में एकशेष प्रकरण नहीं था। दाक्षिणात्य संस्करण में 'चार्य हुन्हः' सूत्र के अनन्तर द्वादशसूत्रात्मक एकशेष प्रकरण उपलब्ध होता है। श्रीदीच्य संस्करण में न केवल एकशेष प्रकरण का सभाव ही है, श्रिपतु उसकी अनावश्यकता का द्योतक सूत्र भी पढ़ा है—स्वाभा-विकत्वादिभधानस्यैकशेषानारम्भः' । श्रर्थात् श्रर्थाभिधानशक्ति के स्वाभाविक होने से एकशेष प्रकरण नहीं पढ़ा।

इस प्रमाण से स्पष्ट है कि पूज्यपादिवरिचत मूल ग्रन्थ वही है, जिस में एकशेष प्रकरण नहीं है। धौर वह ग्रोदीच्य संस्करण ही है, न कि दाक्षिणात्य संस्करण। वस्तुतः दाक्षिणात्य संस्करण जैनेन्द्र व्या-करण का परिष्कृत रूपान्तर है। इसका वास्तविक नाम 'शब्दाणंव व्याकरण' है। पहले हम पूज्यपाद के मूल जैनेन्द्र व्याकरण ग्रर्थात् ग्रीदीच्य संस्करण के विषय में लिखते हैं—

## जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता

हम ऊपर लिख चुके हैं कि जैनेन्द्र के दोनों संस्करणों की टीकाओं में 'देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्' उदाहरण मिलता है। इस उदाहरण से व्यक्त होता है कि एकशेष प्रकरण से रहित व्याकरण-शास्त्र की रचना सब से पूर्व श्राचार्य देवनन्दी ने की है। ग्रत: जैनेन्द्र-व्याकरण की विशेषता 'एकशेष प्रकरण न रखना है'। 'परन्तु यह

१. ग्रोदीच्य सं० १।४।६७॥ दा० सं० १।४।११४॥

२. दा० सं० ११३१६६॥ ३. ग्रौदीच्य सं० ११११६७॥ सम्पादक के प्रमाद से मुद्रित ग्रन्थ में यह सूत्र वृत्त्यन्तर्गत ही छपा है। देखो पृष्ठ १२।

४. ग्री० सं० १।४।६७॥ दा० स० १।४।११४॥ ५. तुलना करो-पाणिन्युपज्ञमकालकं व्याकरणम् । काशिका २।४।२१॥ चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं व्या-करणम् । चान्द्रवृत्ति २।२।६८ ।

विशेषता जैनेन्द्र व्याकरण की नहीं है, और ना ही आचार्य पूज्यपाद की स्वोपज्ञा है। जेनेन्द्र व्याकरण से कई शताब्दी पूर्व रचित चान्द्र-व्याकरण में भी एकशेष प्रकरण नहीं है। चन्द्राचार्य को एकशेष की अनावश्यकता का ज्ञान महाभाष्य से हुआ। उसमें लिखा है—'अशिष्य एकशेष एकेनोक्तत्वात् अर्थाभिषानं पुनः स्वाभाविकम्'।' अर्थात् शब्द की अर्थाभिषान शक्ति के स्वाभाविक होने से एक शब्द से भी अनेक अर्थों की प्रतीति हो जाती है, अतः एकशेष प्रकरण अनावश्यक है। महाभाष्य से प्राचीन अष्टाध्यायों की माथुरी वृत्ति के अनुसार भगवान् पाणिनि ने स्वयं एकशेष को अशिष्यता का प्रतिपादन किया था। अतः एकशेष प्रकरण को न रखना जैनेन्द्रव्याकरण की विशेषता नहीं है, यह स्पष्ट है। प्रतीत होता है कि टीकाकारों ने प्राचीन चान्द्रव्याकरण और महाभाष्य आदि का सम्यग् अनुशोलन नहीं किया। अतः एव उन्होंने जैनेन्द्र की यह विशेषता लिख दो।

जैनेन्द्र व्याकरण की दूसरी विशेषता अल्पाक्षर संज्ञाएं कही जा सकती हैं, परन्तु यह भी आचार्य देवनन्दी की स्वोपज्ञा नहीं है। पाणिनीय तन्त्र में भी 'घ घु टि' आदि अनेक एकाच् संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं। शास्त्र में लाघव दो प्रकार का होता है—शब्दकृत और अर्थकृत। शब्दकृत लाघव की अपेक्षा अर्थकृत लाघव का महत्त्व विशेष है। अतः परम्परा से लोकप्रसिद्ध बह्नक्षर संज्ञाओं के स्थान में नवीन अल्पाक्षर संज्ञाएं बनाने में किचित् सब्दकृत लाघव होने पर भी अर्थकृत गौरव बहुत वढ़ जाता है, और शास्त्र क्लिष्ट हो जाता है। अत एव पाणिनीय तन्त्र की अपेक्षा जैनेन्द्र ब्याकरण क्लिष्ट है।

## जैनेन्द्र व्याकरण का आधार

जैनेन्द्र व्याकरण का मुख्य आघार पाणिनीय व्याकरण है, कहीं-कहीं पर चान्द्र व्याकरण से भी सहायता ली है। यह बात इनकी पारस्परिक तुलना से स्पष्ट हो जाती है। जैनेन्द्र व्याकरण में पूज्य-

१. महाभाष्य १।२।६४॥

२. मायुर्यो तु वृत्तावशिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते । भाषानृत्ति ११२।५०॥ देखो पूर्व पृथ्ठ ४४२ ॥

३. देखो पूर्व वृष्ठ २३१, टि० ३।

पाद ने श्रीदत्त, ' यशोभद्र, ' भूतवलि, ' प्रभाचन्द्र, ' सिद्धसेन अर समन्तभद्र' इन ६ प्राचीन जैन आचार्यों का उल्लेख किया है। 'जैन साहित्य और इतिहास' के लेखक पं० नायूरामजी प्रेमी का मत है कि इन आचार्यों ने कोई व्याकरणशास्त्र नहीं रचा था। हमारा विचार है कि उक्त आचार्यों ने व्याकरणग्रन्थ अवस्य रचे थे।

# जैनेन्द्र-व्याकरण के व्याख्याता

जैनेन्द्र व्याकरण पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं रचीं। आर्य-श्रुतकीत्ति पञ्चवस्तुप्रिक्षया के अन्त में जैनेन्द्र व्याकरण की विशाल राजप्रसाद से उपमा देता है। उसके लेखानुसार इस-व्याकरण पर न्यास, भाष्य, वृत्ति और टीका आदि अनेक व्याख्याएं लिखी गईं। जनमें से सम्प्रति केवल ४, ५ व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध होते हैं।

# १—देवनन्दी ( सं० ५०० वि० से पूर्व )

हम 'ग्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में लिख चुके हैं कि ग्राचार्य देवनन्दी ने ग्रपने ब्याकरण पर जॅनेन्द्र संज्ञक न्यास लिखा था। ध्यह न्यास ग्रन्थ सम्प्रति ग्रनुपलब्ध है।

# २—ग्रभयनन्दी (सं० ६७४-१०३५ वि०)

अभयनन्दी ने जैनेन्द्र व्याकरण पर एक विस्तृत वृत्ति लिखीं है। यह 'महावृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रन्थकार ने अपना कुछ भी परिचय स्व-ग्रन्थ में नहीं दिया। अतः अभयनन्दी का देश काल अज्ञात है। पूर्वापर काल में निर्मित ग्रन्थों में निर्दिष्ट उद्धरणों के आधार पर ग्रभयनन्दी का जो काल माना जा सकता है, उसकी उपपत्ति नीचे दर्शाते हैं। यथा—

४. रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्य । ४ । ३ । १८०॥ ५. वेत्तेः सिद्धसेनस्य । ४ । १ । ७ ॥ ६. चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ४ । ४ । १४० ॥

७. द्र० पूर्व पृष्ठ ५४७ । ६. सूत्रस्तम्भसभृद्धृतं प्रविषसम् न्यासोक्ष्रत्निक्षितिः श्रीमद्वृत्तिकपाटसंपुटयुगं भाष्योऽय शय्यातलम् । टीकामाल-मिहारुरुक्षुरचितं जैनेन्द्रगब्दागमं प्रासादं पृषु पञ्चवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात् ।

१. गुणे श्रीदत्तस्यास्त्रियाम् । १४ । ३४ ॥ २. क्रुवृधिमृजां यको-भद्रस्य २ । १ । ६६ ॥ ३. राद् भूतवते: । ३ । ४ । ५३ ॥

इ. पूर्व पृष्ठ ४४७।

१—अभयनन्दी कृत महावृत्ति ३।२। ५५ में 'तस्वार्थवार्तिक-मधीते' उदाहरण मिलता है। तस्वार्थवार्तिक भट्ट अकलङ्क की रचना है। अकलङ्क का काल विश्वसं० ७०० के लगभग हैं।' यह इसकी पूर्व सीमा है।

२ — वर्षमान ने 'गणरत्नमहोदधि' (काल ११६७ वि०) में स्रभयनन्दी स्वीकृत पाठका निर्देश किया है। सतः स्रभयनन्दी वि० सं० ११६७ से पूर्ववर्ती है। यह इसकी उत्तर सीमा है।

३—प्रभाचन्द्राचार्यं ने 'शब्दाम्भोजभास्कर-न्यास' के तृतीय अध्याय के अन्त में अभयनन्दी को नमस्कार किया है। शब्दाम्भोजभास्कर-न्यास का रचनाकाल सं० १११०—११२५ तक है, यह हम अनुपद लिखेंगे। अतः अभयनन्दी सं० १११० से पूर्ववर्ती है, यह स्पष्ट है।

४—चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य के कर्ता वीरनन्दी का काल सं० १०३५ ( शकाब्द ६०० ) के लगभग है। वीरनन्दी की गुरु-परम्परा इस प्रकार है—

श्रीगणन्दी | विबुधनन्दी | श्रमयनन्दी | वीरनन्दी

यदि वीरनन्दी का गुरु अभयनन्दी ही महावृत्ति का रचयिता हो, तो उसका काल सं० १०३५ से पूर्व निश्चित है।

१. धकलक्क चरित में प्रकलक्क का बौद्धों के साथ महान् वाद का काल विक्रमाब्द वाताब्दीय ७०० दिया है। मारतवर्ष का वृहद् इतिहास भाग १, पृष्ठ १२४, द्वि० सं०। सं० साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १७३ में ई० सन् ७५० लिखा है।
२. जैन धमयनन्दिस्बीकृतौ पितृकमातृकशब्दाविष संगृहीतौ।
३. जैन साहित्य और इतिहास, प्र० सं० पृष्ठ १११; डि॰ सं०पृष्ठ १८।

५-श्री अम्बालाल प्रेमचन्द शाह ने अभयनन्दी का काल ई० सन् ६६० (=वि० सं १०१७) के लगभग माना है।'

६—डा० बेल्वालकर ने अभयनन्दी का काल ई० सन् ७५० (=वि० मं० ६०७ ) स्वीकार किया है।

इन सब प्रमाणों के ब्राधार पर हमारा विचार है कि अभयनन्दी का काल सामान्यतया वि० सं० ६००-१०३५ के मध्य है। बहुत सम्भव है कि बीरनन्दी का गुरु ही महावृत्तिकार अभयनन्दी हो, उस अबस्था में अभयनन्दी का काल वि० सं० ६७५-१०३५ के मध्य युक्त होगा।

## ३ प्रभाचन्द्राचायं ( सं० १०७४-११२४ वि० )

याचार्य प्रभाचन्द्र ने जैनेन्द्र व्याकरण पर 'शब्दाम्भोजभास्कर-न्यास' नाम्नी महती व्याख्या लिखी है। शब्दामभोजभास्कर की पृष्पिका लेख से विदित होता है कि आचार्य प्रभाचन्द्र ने इस व्याख्या का प्रणयन जयदेवसिंह के राज्यकाल में किया था। प्रभाचन्द्राचार्य मालवा के घारानगरी के निवासो थे। यह व्याख्या स्रभयनन्दो की महावृत्ति से भी विस्तृत है। परन्तु इस समय समग्र उपलब्ध नहीं होती।

प्रभाचन्द्र ने 'शब्दाम्भोजभास्करन्यास' के तृतीय अध्याय के अन्त में अभयनन्दी को नमस्कार किया है। अतः यह अभयनन्दी से उत्तरवर्ती है, यह स्पष्ट है।

प्रमेयकमलमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र का कर्त्ता भी यही प्रभाचन्द्र है, क्योंकि उसने इन दोनों ग्रन्थों में निरूपित अनेकाना

१. जॅन सत्यप्रकाश, वर्ष ७, दीपोत्सवी अंक (१६४१) पृष्ठ ८३।

२. सिस्टम प्राफ संस्कृत ग्रामर, पैरा ५० ।

३. श्रीजयदेवसिंहराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्ठि-प्रमाणोपाजितामलपुष्यिनराकृतिनिधिलमलकलक्केन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन पाठ्याम्मोजभास्कर की पुष्पिका लेख। द्व० 'श्री जैन सत्यप्रकाम' पविका वर्ष ७ ग्रंक १-२-३ (दीपोत्सवी ग्रंक) पृष्ठ ६३।

४. इसी पृष्ठ की टि०३, तथा पृष्ठ ५=७ की टि० १-४।

चर्चा का उल्लेख शब्दाम्भोजभास्करन्यास के प्रारम्भ में किया है।' प्रमेयकमलमातंण्ड के अन्तिम लेख से विदित होता है कि प्रभाचन्द्र ने यह ग्रन्थ महाराज भोज के काल में रचा है।' महाराज भोज का राज्यकाल सं १०७६-१११० तक है। प्रभाचन्द्र ने आराधनाकथा-कोश भोज के उत्तराधिकारी जयसिंहदेव के राज्यकाल में लिखा है।' शब्दाम्भोजभास्करन्यास की रचना भी महाराज जयचन्द्र के काल में हुई, यह उसकी पुष्पिका के लेख से विदित होता है।'

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्र का काल सामान्यतया सं० १०७४-११२४ तक मानना चाहिये।

## ४-भाष्यकार ? (स० १२०० वि० से पूर्व)

आयं श्रुतकीति अपनी पञ्चवस्तु प्रक्रिया के अन्त में लिखता है-

## 'वृत्तिकपाटसंपुटयुगं भाष्योऽय शस्यातलम्'।

इस से विदित होता है कि जैनेन्द्र व्याकरण पर कोई भाष्य नाम्नी न्याख्या लिखी गई थी। इसके लेखक का नाम झजात है, और यह भाष्य भी सम्प्रति अनुपलव्ध है।

आर्य श्रुतकीर्ति का काल विक्रम की १२ वीं शती का प्रथम

- १. कोऽयमनेकान्तो नामेत्याह—प्रस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वसामान्यासामान्या-विकरण्यविशेषणविशेष्यादिकोऽनेकान्तः स्वभाषो यस्यार्थस्यासावनेकान्तः श्रनेका-न्तात्मक इत्यर्थः......तथा प्रपंचतः ५ मेयकमलमार्तण्डे न्यायकुमृदचन्द्रे च प्रतिनिरुपितमिह द्रष्टव्यम् ।
- २. श्रीमद्भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपद-प्रमाणाजितामलपुष्यनिराकृतनिविलमलकलञ्कोन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निविलयमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदमिदं विवृत्तमिति ।
- ३. श्रीमञ्जयदेवसिंहराज्ये श्रीमद्वारानिवासिना ......श्रीमत्प्रभाचन्द्र-पण्डितेन ग्राराघनासत्कथाप्रचन्धः कृतः ।
- ४. श्रीजयसिह्देवराज्ये श्रीमद्वारानिवसिना परापरपरमेध्ठिप्रणामो-पाजिसामनपुष्यनिराकृतनिसिनमलकलङ्कोन श्रीमस्प्रभाचन्द्रपण्डितेन । सब्दाभोज-भास्करपुष्पिका नो लेख । जैन सस्यप्रकाश वर्ष ७ दोपोत्सवी ग्रंक, पृष्ठ ६३ टि० ३४ ।

चरण है, यह हम इसी प्रकरण में अनुपद लिखेंगे। अतः उसके द्वारा स्मृत भाष्य का रचयिता वि० सं० १२०० से पूर्व भावी होगा, इतना निध्चित है।

## ५- महाचन्द्र (२० वीं शताब्दी वि०)

पण्डित महाचन्द्र ने लघु जैनेन्द्र नाम्नी एक वृत्ति लिखी है। यह ग्रन्थ विक्रम की २० वीं शताब्दी का है। यह वृत्ति ग्रभयनन्दो की महावृत्ति के ग्राधार पर लिखी गई है।

### प्रक्रियाग्रन्थकार

## १- आर्य श्रुतकोत्ति (सं० १२२५ वि०)

आयं श्रुतकीति ने जैनेन्द्र व्याकरण पर 'पञ्चवस्तु' नामक प्रिक्रियाग्रन्थ रचा है। कनाड़ी भाषा के चन्द्रप्रभचरित के कर्ता ग्रम्मलदेव ने श्रुतकीति को अपना गुरु लिखा है। चन्द्रप्रभचरित की रचना शकाब्द १०११ (वि० सं० ११४६)में हुई है। यदि ग्रम्मलदेव का गुरु श्रुतकीति ही पञ्चवस्तुप्रक्रिया ग्रन्थ का रचियता हो,तो श्रुति-कीति का काल विकम की १२ वी शताब्दी का प्रथम चरण होगा।

## २-वंशीघर (२० वीं शताब्दी वि०)

पं० वंशीघर ने अभी हाल में जैनेन्द्रप्रक्रिया ग्रन्थ लिखा है। इसका केवल पूर्वार्घ ही प्रकाशित हुआ है।

## जैनेन्द्र व्याकरण का दाविगात्य संस्करण

जैनेन्द्र व्याकरण का 'दाक्षिणात्य संस्करण' के नाम से जो ग्रन्थ प्रसिद्ध हं, वह ग्राचार्य देवनन्दी की कृति नहीं है, यह हम सप्रमाण लिख चुके हैं। इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम 'शब्दाणंव' है।

# शब्दार्श्य का संस्कर्ता - गुणनन्दी (सं ० ६१०-६६० वि०)

आचार्य देवनन्दी के जैनेन्द्र व्याकरण में परिवर्तन और परि-वर्धन करके उसे नवीन रूप में परिष्कृत करने वाला आचार्य गुणनन्दी है। इसमें निम्न हेतु हैं —

१—सोमदेव सूरि ने 'शब्दार्णव' पर 'चन्द्रिका' नाम्नी लघ्वी टीका लिखी है। उसके अन्त में वह अपनी टीका को गुणनन्दी विर- चित शब्दार्णव में प्रवेश करने के लिये नौका समान लिखता है'। टीका का 'शब्दार्णवचन्द्रिका' नाम भी तभी उपपन्न होता है जब कि मूल ग्रन्थ का नाम 'शब्दार्णव' हो।

२. जैनेन्द्रप्रकिया के नाम से प्रकाशित ग्रन्थ के श्रन्तिम श्लोंक में खिखा है -गुणनन्दी ने जिसके शरीर को विस्तृत किया है, उस शब्दार्णव में प्रवेश करने के लिये यह प्रकिया साक्षात् नौका के समान है।\*

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि आचार्य गुणनन्दी ने हो मूल जैनेन्द्र ज्याकरण में परिवर्तन और परिवर्धन करके उसे इस रूप में सम्पादित किया है और गुणनन्दी द्वारा सम्पादित ग्रन्थ का नाम 'शब्दाणैव' है। अत एव सोमदेव सूरि ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में पूज्यपाद के साथ गुणनन्दी को भी नमस्कार किया है। इसी प्रकार 'शब्दाणंव' के धातुपाठ में चुरादिगण के अन्त में गुणनन्दी का नामोल्लेख' भी भी तभी सुसम्बद्ध हो सकता है, जब कि शब्दाणंव का सम्बन्ध गुण-नन्दी के साथ हो।

#### काल

जैन सम्प्रदाय में गुणनन्दी नाम के कई आचार्य हुए हैं। अतः किस गुणनन्दी ने शब्दाणंव का सम्पादन किया, यह अज्ञात है। जैन शाकटायन व्याकरण जैनेन्द्र शब्दानुशासन की अपेक्षा अधिक पूर्ण है, उस में किसी प्रकार के उपसंख्यान आदि की आवश्यकता नहीं है। अतीत होता है, गुणनन्दी ने जैन शाकटायन ब्याकरण की पूर्णता को देख कर ही पूज्यपाद विरचित शब्दानुशासन को पूर्ण करने का विचार किया हो और उस में परिवर्तन तथा परिवर्धन करके उसे इस

१. श्रीसोमदेवयतिनिमितमादचाति या नौः प्रतीतगुणनन्दितदाब्दार्णवाच्यौ ।

२. सँषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः राज्दार्णवनिर्णयं, नावस्याश्रयतां दिविक्सुमनसां साक्षात् स्वयं प्रक्रिया ।

३. श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमावरव्रतिपूजितपादयुग्मम् ।

४. शब्दब्रह्मा स जीयाद् गुणनिधिगुणनन्दिवतीयाः सुसौस्यः ।

५. इष्टिनेंच्टा न वक्तन्यं वक्तन्यं सूत्रतः पृथक् । संख्यानं नोपसंख्यातं यस्य खब्दानुशासने । चिन्तामणि टीका के प्रारम्भ में ।

हप में सम्पादित किया हो। शाकटायन व्याकरण अमोघवर्ष (प्रथम) के राज्यकाल में लिखा गया है। अमोघवर्ष का राज्यकाल सं० ८७१-६२४ तक है। अतः शब्दार्णव की रचना उस के अनन्तर काल की है।

श्रवणवेल्गोल के ४२, ४३ और ४७ वें शिलालेख में किसी गुण-नन्दी श्राचार्य का उल्लेख मिलता है। ये बलाकिएच्छ के शिष्य और गृध्रिपच्छ के प्रशिष्य थे। इन्हें न्याय, व्याकरण श्रीर साहित्य का महाविद्वान् लिखा है। अतः सम्भव है ये ही शब्दाणंत्र व्याकरण के सम्पादक हों। कर्नाटककविचरित के कर्ता ने गुणनन्दी के प्रशिष्य श्रीर देवेन्द्र के शिष्य पम्प का जन्मकाल सं० ६५६ लिखा है। अतः गुणनन्दी का काल विक्रम की दशम शताब्दी का उत्तरार्ध है।

चन्द्रप्रभचरित महाकान्य के कर्ता वीरनन्दी का काल शक सं ० ६०० (वि० सं० १०३४) के लगभग है। वीरनन्दी गुणनन्दी की शिष्य परम्परा में तृतीय पीढ़ी में है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। अप्रति पीढ़ी न्यूनातिन्यून २५ वर्ष का अन्तर मानकर गुणनन्दी का काल सं० ६६० के लगभग सिद्ध होता है। अतः स्थूलतया गुणनन्दी का काल सं० ६१०—६६० तक मानना अनुचित न होगा।

शब्दार्गाव का व्याख्याता - सोमदेव सूरि (सं० ११६२)

सोमदेव सूरि ने शब्दाणंव व्याकरण की 'चन्द्रिका' नाम्नी श्रल्पाक्षर वृत्ति रची है। यह वृत्ति काशी की सनातन जैन ग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुकी है।

शब्दार्णवचित्रका के प्रारम्भ के द्वितीय श्लोक से विदित होता है कि सोमदेवसूरि ने यह वृत्ति मूलसंघीय मेघचन्द्र के शिष्य नागचन्द्र (भूजञ्जसुधारक) ग्रीर उनके शिष्य हरिश्चन्द्र यित के लिये बनाई है।

इस के विषय में विस्तार से ग्रागे शाकटायन के प्रकरण में लिखेंगे ।

२. तन्छिष्योः गुणनन्दिपण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वरः, तर्कव्याकरणादि-शास्त्रनिपुणः साहित्यविद्यापितः। ३. पूर्व पृष्ठ ५६५।

श्रीमूलसंघजलजप्रतिवोधमानोमेंधेन्दुदीक्षितमुजङ्गसुधाकरस्य । राद्धान्त-नोधनिधिवृद्धिकरस्य वृत्ति रेभे हरीन्दुयतये वरदीक्षिताय ॥

काल—शब्दाणंवचिन्द्रका की मुद्रित प्रति के अन्त में जो प्रशस्ति छपी है उन से ज्ञात होता है कि सोमदेव सूरि ने शिलाहार वंशज भोजदेव (द्वितीय) के राज्यकाल में कोल्हापुर के 'अर्ज रिका' ग्राम के त्रिभुवनतिलक नामक जैनमन्दिर में शकाब्द ११२७ (वि० सं० १२६२) में इस टीका को पूर्ण किया।'

### शब्दार्गावप्रक्रियाकार

किसी अज्ञातनामा पण्डित ने शब्दाणंवचिन्द्रका के आधार पर शब्दाणंवप्रक्रिया ग्रन्थ लिखा है। इस प्रक्रिया के प्रकाशक महोदय ने ब्रन्थ का नाम जैनेन्द्रप्रक्रिया और ग्रन्थकार का नाम गुणनन्दी लिखा है, ये दोनों अधुद्ध हैं। प्रतीत होता है, ग्रन्थ के अन्त में 'सैथा गुणन-न्दितानितवपु:' श्लोकांश देखकर प्रकाशक ने गुणनन्दी नाम की कल्पना की है।

## y — वामन (सं० ३५० वा ६०० से पूर्व)

वामन ने 'विश्वान्तविद्याधर' नाम का व्याकरण रचा था। इस व्याकरण का उल्लेख धाचार्य हेमचन्द्र और वर्धमान सूरि ने अपने ग्रन्थों में किया है। वर्धमान ने गणरत्नमहोदिध में इस व्याकरण के ग्रनेक सूत्र उद्धृत किये हैं, श्रीर वामन को 'सह्वयचक्रवर्ती' उपाधि से विभूषित किया है।"

#### 30.100

संस्कृत वाङ्मय में वामन नाम के अनेक ग्रन्थकार हुए हैं। अतः नाम के अनुरोध से कालनिर्णय करना ग्रत्यन्त कठिन कार्य है। पुनरिप काशकुशावलम्ब न्यास से हम इसके कालनिर्णय का प्रयत्न करते हैं—

१. विक्रम की १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान ग्राचार्य

१. स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदेशांतवंत्यार्जुरिकामहास्थान निवनिक्षित्वालये श्रीकोल्हापुरदेशांतवंत्यार्जुरिकामहास्थान श्रीकोरभोज-विवक्षित्वालये शक्यपेकसहस्र सप्तिशिति (११२७) तमकोधनवत्सरे सोमदेवमुनीश्वरेण विरचितेयं शब्दार्णवचन्द्रिका नामवृत्तिरिति ।

२. सहृदयचकवर्तिना वामनेन तु हेम्नः इति सुत्रेण ..... पृष्ठ १६८ ।

हेमचन्द्र ने हैमशब्दानुशासन की स्वोपज्ञटीका में विश्वान्तविद्याधर का उल्लेख किया है।'

२. इसी काल का वर्धमान सूरि गणरत्नमहोदिध में लिखता

**\***—

दिग्वस्त्रभतृं हरिवामनभोजमुख्या · · · · · वामनो विश्वान्त-विद्याधरव्याकरणकर्ता । व

३. प्रभावकचरितान्तगंत मल्लवादी प्रवन्य में लिखा है -शब्दशास्त्रे च विश्वान्तविद्याधरवराभिष्ठे । न्यासं चक्रेऽल्पघीवृन्दबोधनाय स्फुटार्थकम् ॥³

इस से स्पष्ट है कि मल्लवादी ने वामनप्रोक्त विश्वान्तविद्याधर ब्याकरण पर 'न्यास' लिखा था। आचार्य हेमचन्द्र ने भी हैम व्याकरण की स्वोपज्ञ टीका में इस न्यास को उद्धृत किया है।

इस प्रमाण के अनुसार वामन का काल निश्चय करने के लिये मल्लवादी का काल जानना आवश्यक है। अतः प्रथम मल्लवादी के काल का निर्णय करते हैं—

मल्लवादी का काल - श्राचार्य मल्लवादी का काल भी अनि-दिचत है। अतः हम यहां उन सब प्रमाणों को उद्घृत करते हैं, जिन से मल्लवादी के काल पर प्रकाश पड़ता है।

१. हेमचन्द्र अपने व्याकरण की बृहती टीका में लिखता है-

'भ्रनुमल्लवादिनः तार्किकाः ।\*

२. घर्मकीर्तिकृत न्यायिवन्दु पर घर्मोत्तर नामक बौद्ध विद्वान् ने टीका लिखी है, उस पर ग्राचार्य मल्लवादी ने घर्मोत्तरिटप्पण लिखा है। ऐतिहासिक व्यक्ति घर्मोत्तर का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानते हैं।

३. पं० नाथूराम जी प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास'

नामक ग्रन्थ में लिखा है-

३. निर्णयसागर सं० पृष्ठ ७८।

१. इ० - आगे हेमचन्द्र के प्रकरण में। २. पृष्ठ १, २।

४. २।२।३६॥ ५. महोनलाल दलीचन्य देसाईकृत 'जैन साहित्य नो संक्रिप्त इतिहास', पृष्ठ १३६।

'आचार्य हरिभद्र ने अपने 'अनेकान्तजयपताका' नामक ग्रन्थ में वादिमुख्य मल्लवादी कृत 'सन्मितिटीका' के कई अवतरण दिये हैं, और श्रद्धय मुनि जिनविजयजी ने अनेकानेक प्रमाणों से हरिभद्र सूरि का समय वि० सं० ७५७-६२७ तक सिद्ध किया है। अतः आचार्य मल्लवादी विकम की आठवीं शताब्दी के पहले के विद्वान् हैं, यह निश्चय है।''

हमारे विचार में हरिभद्रसूरि वि० सं० ७५७ से प्राचीन है।

४. राजशेखर सूरि कृत प्रवन्धकोश के अनुसार मल्लवादी वलभी के राजा शीलादित्य का समकालिक है। प्रवन्धकोश में लिखा है—मल्लवादी ने बौद्धों से शास्त्रार्थ करके उन्हें वहां से निकाल दिया था। वि० सं० ३७५ में म्लेच्छों के आक्रमण से वलभी का नाश हुआ था, और उसी में शीलादित्य की मृत्यु हुई थी। पट्टावलीसमुच्चय के अनुसार वीरिवर्गण से ६४५ वर्ष बीतने पर वलभीभंग हुआ। कई विद्वानों के मतानुसार वीर संवत् का आरम्भ विक्रम ४०० वर्ष पूर्व हुआ था। रावनुसार भी वलभीभंग का काल वि० सं० ३७५ स्थिर होता है। प्रवन्धकोश के सम्पादक श्री जिनविजयजी ने 'विक्रमादित्य-

हमारा विचार है पाश्चास्य विद्वानों द्वारा निर्धारित चीनी यात्रियों की तिथियां भी युक्त नहीं हैं। उन पर पुनः विचार होना चाहिए ।

३. पृष्ठ २१- २२ । विक्रमादित्य भूपालात् पञ्चिषित्रिक (३७४) वत्सरे जातोऽसं वलभीभङ्गो ज्ञानिनः प्रथमं ययुः । ४. अत्रान्तरे श्री वीरात् पञ्चचत्वारिकदिषकाष्टकात ६४४ वर्षातिकमे बलभीभंगः । पृष्ठ ४० ।

५. पट्टावलीसमुच्चय में लिखा है— "श्रीवीरात् ४४० विक्रमवंशः, तदनु वर्ष ३८ शून्यो वंशः"। पृष्ठ १९८ । तदनुसार वि० सं० २९४ में क्लभी अंग हुआ । हमें पट्टावली का यह लेख अशुद्ध प्रतीत होता है। ६. पृष्ठ १०६ ।

१. प्र० सं० पृष्ठ १६४, डि० सं० पृष्ठ १६६।

२. हरिमद्रसूरि का वि० सं० ५८५ में स्वर्गवास हुआ था, ऐसी जैन संप्रदाय में श्रुतिपरम्परा है (जैन साहित्य नो सं० इतिहास पृष्ठ १६५) यही काल ठीक है। हरिमद्रसूरि को सं० ७५७-८२७ तक मानने में मुख्य आधार इत्सिंग के बचनानुसार भर्तृंहरि और बमंपाल को वि० सं० ७०० के खास पास मानना है। इत्सिंग का भर्तृंहरि विषयक लेख आन्तियुक्त है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ३६१-३७५ तक) लिख चुके हैं।

सूपालात् पञ्चिषित्रिकवत्सरे' का ग्रर्थ ५७३ किया है, यह 'ग्रज्जानां वामतो गतिः' नियमानुसार ठीक नहीं है।

'प्रवन्यचिन्तामणि' में एक प्राकृत गाथा इस प्रकार उद्धृत है— पणसयरो बाससयं तिम्निसयाई' ग्रइक्कमेऊण । विक्कमकालाऊ तथ्रो बलीहभंगो समुपन्तो ॥

यही गाथा पुरातन्त्रबन्धसंग्रह में भी पृष्ठ द पर उद्घृत है। इस गाथा में भी विकाम से ३७५ वर्ष पीछे ही वलभीभंग का उल्लेख है।

५. अनेकान्तजयपताका (बड़ोदा, सन् १६४०) की अंग्रेजी भूमिका पृष्ठ १८ पर एक जैन गाथा उद्धृत है—

वीराम्रो वयरो वासाण पणसए दससएण हरिभद्दो। तेर्राह वयभट्टी ब्रट्ठीह पणयाल वलहि खब्रो।।

इस गाथा के अनुसार भी वलभीभंग वीर संवत् ८४५ (=वि० सं० ३७५) में हुआ था।

६. प्रभावकचरित में लिखा है-

श्रीवीरवत्सरादय शतादब्टके चतुरशीतिसंयुक्ते। जिग्ये मल्लवादी बौद्धांस्तद् व्यन्तरांश्चापि॥

इस के अनुसार महाबीर संवत् ८८४ में मल्लवादी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। बीर संवत् के ग्रारम्भ के विषय में जैन प्रत्यों में घनेक मत हैं। 'जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास' के लेखक ने विकम से ४७० वर्ष पूर्व वीर संवत् का प्रारम्भ मानकर वि० सं० ४१४ में मल्लवादी के शास्त्रार्थ का उल्लेख किया है।

यह काल संख्या ४, ४ के प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि प्रवन्धकोश प्रवन्धिचन्तामणि, और पुरातनप्रवन्धकोश में दिया हुआ ३७४ वर्षमान महाराज विक्रम की मृत्यु के समय से गिना जाय (जिसकी क्लोक और गाथा के शब्दों से अधिक सम्भावना है) तो प्रभावकचरित का लेख उपपन्न हो जाता है। विक्रम का राजकाल लगभग ३६ वर्ष का था।

१. निर्णयसागर संस्क० पृष्ठ ७४।

२. सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें ससुल्लास के अन्त में विकम का राजकाल

प्राचीन जैन-परम्परा के अनुसार मल्लवादी सूरि का काल वि० सं० ४०० के लगभग निश्चित है। और विश्वान्तविद्याधर पर न्यास ग्रन्थ लिखनेवाला भी यही व्यक्ति है। यदि प्रबन्धकोश के सम्पादक के मतानुसार संवत् ५७३ में वलभीभंग मानें,' तब भी मल्लवादी सं० ६०० से अर्वाचीन नहीं है। तदनुसार विश्वान्तविद्याधर के कर्ता वामन का काल वि० सं० ४०० और पक्षान्तर में ६०० से प्राचीन है, इतना निश्चित है।

एक किठनाई—हमने विश्वान्तविद्याधर के रचियता वामन का जो काल ऊपर निर्घारित किया है, उस में एक किठनाई भी है। उस का भी हम निर्देश कर देना उचित समभते हैं, जिस से भावी लेखकों को विचार करने में सुगमता हो। वह है—

वर्धमान 'गणरत्नमहोदधि' में लिखता है-

'भोजमतमाश्रित्य वामनोक्तः कलापिशध्यप्राच्यादिविशेषो नाश्रितः।

इसके अनुसार वामन सरस्वती-कष्ठाभरण से उत्तरकालिक प्रतीत होता है। परन्तु पूर्व-निर्दिष्ट सुपुष्ट प्रमाणों के श्राधार पर 'विश्वान्तविद्याधर' का कर्त्ता वि० सं० ६०० से उत्तरवर्ती किसी प्रकार नहीं हो सकता। श्रतः वर्षमान के लेख का भाव 'वामनोक्त विभाग हमने भोज के सत को श्राश्रय करके स्वीकार नहीं किया' ऐसा समभना चाहिए

### विश्रान्तविद्याधर के व्याख्याता

#### १-वामन

वर्धमानविरचित 'गणरत्नमहोदिध' से विदित होता है कि वामन ने अपने व्याकरण पर स्वयं दो टीकाएं लिखी थीं। वह लिखता है—

१३ वर्ष लिखा है। सम्भव है, उस में वा उस के मूल में (जिसके आधार पर स॰ प्र॰ में लिखा है) लेखक प्रमाद से ३६ के अंकों का विषयंय होकर १३ बन गया होगा।

 सम्पादक ने यह कल्पना पाश्चारयों द्वारा कल्पित वलमी संवत् की प्रयुद्ध गणना के साथ सामञ्जस्य करने के लिए की है, जो सर्वथा चिन्त्य है।

# 'वामनस्तु बृहद्वृत्तौ यवमावंति पठित ।''

इस उद्धरण में 'बृहत्' विशेषण का प्रयोग करने से व्यक्त है कि वामन ने स्वयं लघ्वो और बृहती दो व्याख्याएं रची थीं, अन्यथा 'बृहत्' विशेषण व्यर्थ होता है। वामनकृत दोनों वृत्तियां तथा मूल मूत्र ग्रन्थ इस समय अप्राप्त हैं।

### २—मह्लवादी

ताकिकशिरोमणि मल्लवादी ने वामनकृत विश्वान्तविद्याधर ज्याकरण पर न्यास ग्रन्थ लिखा था, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। इस न्यास का उल्लेख वर्धमान ने गणरत्नमहोदधि में कई स्थानों पर किया है। हैम शब्दानुशासन की बृहती टीका में भी यह असकृत् उद्धृत है।

# ६. भट्ट अकलङ्क (सं० ७००-८००)

भट्ट श्रकलङ्क ने किसी व्याकरण का प्रवचन किया था। उसके स्वोपज्ञ शब्दानुशासन की मञ्जरीमकरन्द टीका के प्रारम्भिक भाग का एक हस्तलेख इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसमें प्रथम पाद के अन्त में निम्न लेख है –

'इति श्रीभट्टाकलङ्कदेवविरचितायां स्वोपज्ञशब्दानुशासनवृत्ते-र्भावामञ्जयाद्यीकायां मञ्जरीमकरन्दसमाख्यायां प्रथमः पादः ।'

द्र० सूचीपत्र भाग २ खण्ड १। इस हस्तलेख की संख्या लिखनी रह गई, परन्तु यह संख्या ५०७६ से कुछ आगे है।

#### काल

अकलङ्कचरित के अनुसार भट्ट अकलङ्क का बौद्धों के साथ जो महान् वाद हुआ था, उसका काल वि० सं० ७०० है। सीताराम जोशी ने 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' में अकलङ्क का काल ७५० ई० = ८०७ वि० स्वीकार किया है। र

१ पृष्ठ २३७ । २. पूर्व पृष्ठ में प्रभावकचरित का इलोक । ३, विश्रान्तन्यासकृत् असमर्थत्वाद् वण्डपाणिरित्येव मन्यते । पृष्ठ ७१ । विश्रान्तन्यासस्तु किरात एव कैराठो म्लेच्छ इत्याह । पुष्ठ ६२ । ४. द्व० पूर्व पृष्ठ ४६४, टि० १ ।

### ७. पान्यकीर्ति (शाकटायन) (सं० =७१-६२४)

व्याकरण के वाङ्मय में शाकटायन नाम से दो व्याकरण प्रसिद्ध हैं। एक प्राचीन आर्ष और दूसरा अर्वाचीन जैन व्याकरण। प्राचीन आर्ष शाकटायन व्याकरण का उल्लेख हम पूर्व कर चुके । अब अर्वाचीन जैन शाकटायन व्याकरण का वर्णन करते हैं।

## जैन शाकटायन तन्त्र का कर्चा

उपलब्ध शाकटायन क्याकरण के कर्तृत्व के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के जो विचार रहे उनका निर्देश 'भारतीय ज्ञानपीठ काशी' द्वारा प्रकाशित शाकटायन व्याकरण की भूमिका में रावर्ट विरवे ने किया है। ग्रोपर्ट जिसने १८६३ ई० में शाकटायन व्याकरण को प्रकाशित किया, का मत है कि प्राचीन शाकटायन ही इस वर्तमान शाकटायन व्याकरण का कर्ता है। इसके विपरीत वर्नेल कीलहानं बूहलर ग्रादि का मत है कि यह व्याकरण चान्द्र जैनेन्द्र ग्रीर काशिका से भी ग्रवीचीन है।

शाकटायन व्याकरण का कर्ता—इस ग्रिभनव शाकटायन व्याकरण के कर्त्ता का वास्तविक नाम 'पाल्यकोर्ति' है। वादिराजसूरि ने 'पार्श्वनाथचरित' में लिखा है—

### कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्लेमंहीजसः । श्रीपदश्रवणं यस्य शाब्दिकान् कुरुते जनान् ॥

अर्थात्—उस महातेजस्वी पाल्यकीति की शक्ति का क्या कहना जो उस के 'श्री' पद का श्रवण करते ही लोगों को वैयाकरण बना देती है।

इस क्लोक में 'श्रीपदश्रवणं प्रस्य' का संकेत शाकटायन व्याकरण की स्वोपज्ञ अमोघा वृत्ति की ओर है। उसके मङ्गलाचरण का प्रारम्भ 'श्रीवीरममृतं ज्योतिः' से होता है। पाश्वनाथचरित की पञ्जिका टीका के रचयिता अभचन्द्र ने पूर्वोक्त श्लोक की व्याख्या में लिखा है—

१. इ०-पुष्ठ १६०-१६८।

तस्य पाल्यकीत्तर्महौजसः श्रीपदश्रवणं श्रिया उपलक्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि, तेषां श्रवणमाकर्णनम् ।

इससे स्पष्ट है कि शाकटायन व्याकरण के कर्ता का नाम पाल्यकीर्ति था। शाकटायन-प्रक्रिया के मङ्गलाचरण में भी पाल्यकीर्ति को नमस्कार किया है।

### परिचय

ग्राचार्य पाल्यकीर्ति को कुछ विद्वान् स्वेताम्बर सम्प्रदाय का मानते हैं, और कुछ दिगम्बर सम्प्रदाय का। परन्तु पाल्यकीर्ति यापनीय सम्प्रदाय के थे। यह दिगम्बर और स्वेताम्बर सम्प्रदायों का अन्तरालवर्ती सम्प्रदाय था। यापनीय सम्प्रदाय के नष्ट हो जाने से दोनों सम्प्रदाय वाले इन्हें अपना आचार्य मानते हैं। पाल्य-कीर्ति ने अमोघावृत्ति में छेदक सूत्र निर्यु क्ति और कालिक सूत्र आदि स्वेताम्बर ग्रन्थों का आदर पूर्वक उल्लेख किया है।

वंदा तथा शाकटायन नाम का हेतु —पाणिनि का एक सूत्र है, गोबदादिस्यो बृन् (१।२।६२) इससे गोषद् आदि से मत्वर्थ में अध्याय अथवा अनुवाक अर्थ गस्यमान होने पर वृन् प्रत्यय होता है। 'गोषद्' शब्द जिस अध्याय अथवा अनुवाक में होगा, वह 'गोष-दकः' कहलायेगा। इसी प्रकार इषेत्वकः देवस्यत्वकः आदि। पाल्यकीति ने इस गोषदादिगणिनर्देशक सूत्र के स्थान में घोषदादेवृं च्' (३।३।१७६) सूत्र पढ़ा है। इस प्रकार उसने प्राचीन परम्परा-प्राप्त 'गोषद्' शब्द को हटाकर 'घोषद्' का निर्देश किया है। यह विशिष्ट परिवर्तन किसी अतिमहत्त्वपूर्ण परिस्थिति का सूचक है। मैत्रायणी संहिता १।१।२ और काठक संहिता १।२ का आदि

१. यापनीययतिग्रामाग्रणीः । मलयगिरिकृत नान्दीसूत्र की टीका में, पृ०
 १५ । २. द्र० पं० महेन्दुकुमार न्यायत्वार्य की न्यायकुमुदचन्द्र भाग २ की प्रस्तावना ।

३. धाकटायन व्याकरण की अमोघा तथा चिन्तामणि वृत्तियों में घोषडा-देवुंच् पाठ है। वह प्रशुद्ध है, क्योंकि 'घोषड' किसी शासा में उपलब्ध नहीं होता है। हैम ने पाल्यकीति का अनुसरण करते हुए घोषडादि का ही निर्देश किया है।

मन्त्र है—गोषवसि । इसमें 'गोषदं शब्द-समूह श्रुत है । तैत्तिरीय संहिता १ । १ । २ में पाठ है यक्तस्य घोषवसि । इसमें 'घोषद्' शब्द श्रुत है । मन्त्रों की इस तुलना ख्रौर पाणिनि तथा पाल्यकीर्ति के सूत्रपाठों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि पाल्यकीर्ति मूलतः तैत्तिरीय शाखा अध्येता ब्राह्मण रहा होगा और इसका गोत्र 'शाक-टायन' होगा । ब्राह्मण धर्म का परिवर्तन हो जाने पर भी पाल्यकीर्ति के लिये शाकटायन गोत्रनाम का व्यवहार होता रहा । ऐसी अवस्था में शाकटायन के लिये गोत्र-सम्बन्ध वाचक शकट-पुत्र अथवा शकटा-क्रुज आदि पदों का प्रयोग युक्त है ।

#### माल

'स्याते दृश्ये' सूत्र के अमोधा वृत्ति में 'अरुणदेवः पाण्डधम्' श्रीर 'ग्रदहदमोधवर्षोऽरातीन्' उदाहरण दिये हैं। द्वितीय उदाहरण में अमीचवर्ष (प्रथम) द्वारा शत्रुओं को नष्ट करने की घटना का उल्लेख है। ठीक यही वर्णन राष्ट्रकृट के शक संव ५३२ (विव संव ६६७) के एक शिलालेख में 'मुपालान्' कण्टकाभान् वेष्टियत्वा ददाह' के रूप में किया है। शिलालेख अमोधवर्ष के बहुत पश्चात् लिखा गया है। अतः उस काल में उक्त घटना का प्रत्यक्ष न होने से 'अदहत्' के स्थान पर 'ददाह' किया का प्रयोग किया है। अमोघा वृत्ति में लड़ लकार का प्रयोग होने से विदित होता है कि पाल्य-कीर्ति अमोधवर्ष (प्रथम) के काल में वर्तमान था। इसका एक प्रमाण महाराज अमोघदेव के नाम पर स्वोपज्ञवत्ति का 'श्रमोघा' नाम रखना भी है। सम्भव है पाल्यकीति महाराज अमोघदेव का सभ्य रहा हो। महाराज अमोघदेव सं० ५७१ में सिहासनारूढ़ हए थे। उनका एक दानपात्र सं० ६२४ का उपलब्ध हुआ है। अतः यही समय पाल्यकीर्ति का भी है। तदनुसार निश्चय ही शाकटायन व्याकरण और उनकी श्रमोघा वृत्ति की रचना सं० ८७१-६२४ के मध्य में हुई।

### शाकटायन तन्त्र की विशेषता इस व्याकरण का टीकाकार यक्षवर्मा लिखता है—

१. शाकटायन ४ । ३ । २०७ ॥

२. जिलालेख का मूलपाठ 'भूपालात्' है, यह प्रत्यक्ष अपपाठ है।

. . . .

शाकटायन व्याकरण में इष्टियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सूत्रों से पृथक् वक्तव्य कुछ नहीं है, उपसंख्यानों की भी आवश्यकता नहीं है। इन्द्र चन्द्र आदि आचार्यों ने जो शब्दलक्षण कहा है वह सब इस में है। और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। गणपाठ घातुपाठ लिङ्गानुशासन और उणादि इन चार के अतिरिक्त समस्त ब्याकरण कार्य इस वृक्ति के अन्तर्गत है।

इस ब्याकरण में पाल्यकीति ने लिङ्ग और समासान्त प्रकरण को समास प्रकरण में और एकशेष को इन्द्र प्रकरण में पढ़कर ब्याकरण की प्रक्रियानुसारी रचना का बीज-बपन कर दिया था। उत्तर काल में इस ने परिवृद्ध होकर पाणिनीय ब्याकरण पर भी ऐसा आधात किया कि समस्त पाणिनीय ब्याकरण ग्रन्थकर्नृ कम की उपेक्षा करके प्रक्रियानुसारी बना दिया गया। उससे पाणिनीय ब्याकरण अत्यन्त दुष्टह हो गया।

इस व्याकरण के सूत्र पाठ में आयंबका (१।२।१३) सिद्ध-नन्दी (२।१।२२६) और इन्द्र (१।२।३७) नामक प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। अमोधावृत्ति में आपिशलि काशकृत्तिन (३।१।१६६) पाणिनि वैयाध्रपद्य (३।२।१६१) आदि का उल्लेख भी मिलता है।

#### अन्य अन्य

१—घातुपाठ, २—उणादिसूत्र, ३—गणपाठ, ४—लिङ्गानु-शासन, ५—परिभाषापाठ का निर्देश अगले अध्यायों में यथास्थान करेंगे ।

१. इष्टिनेंट्रा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः प्रथक् । संस्थातं नोपसंस्थातं यस्य शब्दानुशासने ॥ ६ ॥ इन्द्रश्चन्द्रादिभिः शब्द्यंदुक्तं शब्दलक्षणम् । तिद्दृष्टित समस्तं च यन्नेहास्ति न तत् क्कचित् ॥ १० ॥ गणधातुपाठयोगेन चासून् चिङ्गानुशासने लिङ्गगतम् । श्रौणादिकानुणादौ शेषं निदशेषमत्र वृक्तो विद्यात् ॥ ११ ॥

२. शाकटायन ग्रमोघावृत्ति की प्रस्तावना में डा० ग्रार बिरवे ने भी शाकटायन व्यवरण की प्रक्रियानुसारी माना है (द्र० सन्दर्भ सं० २५)।

### सरस्वतीकएठाभरमा का आधार

'सरस्वतीकण्ठाभरण' का मुख्य ग्राचार पाणिनीय ग्रीर चान्द्र-व्याकरण हैं। सूत्ररचना और प्रकरणिवच्छेद ग्रादि में ग्रन्थकार ने पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी की ग्रपेक्षा चान्द्रव्याकरण का श्राक्षय ग्रधिक लिया है। यह इन तीनों ग्रन्थों की पारस्परिक तुलना से स्पष्ट है। पाणिनीय शब्दानुशासन के ग्रध्ययन करनेवालों को चान्द्रव्याकरण और सरस्वतीकण्ठाभरण का तुलनात्मक ग्रध्ययन श्रवश्य करना चाहिये।

### सरस्वतीकएठाभरण के व्याख्याता

#### १-भोजराज

भोजराज ने स्वयं अपने शब्दानुशासन की व्याख्या लिखी थी। इस में निम्न प्रमाण हैं—

१. गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान लिखता है-

'भोजस्तु सुखादयो दश क्यज्विधी निरूपिता इत्युक्तवान्'।'

वर्धमान के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भोजराज ने स्वयं अपने ग्रन्य की वृत्ति लिखी थी। वर्धमान ने यह उद्धरण 'जातिकालसुखा-दिभ्यक्व' भूत्र की वृत्ति से लिया है।

२. क्षीरस्वामी श्रमरकोष १।२।२४ की टीका में लिखता है— 'इल्वलास्तारकाः । इल्वलोऽसुर इति उणादौ श्रीभोजदेवो ब्याकरोतु' ।

क्षीरस्वामी ने यह उद्धरण सरस्वतीकण्ठाभरणान्तर्गत 'तुस्व-लेल्वलपल्वलादयः' उणादिसूत्र की वृत्ति से लिया है। यद्यपि यह पाठ दण्डनाथ की वृत्ति में भी उपलब्ध होता है, तथापि क्षीरस्वामी ने यह पाठ भोज के ग्रन्थ से ही लिया है, यह उसके 'श्रीभोजदेवो ब्याकरोत्' पदों में स्पष्ट है।

वर्धमान और क्षीरस्वामी ने भोज के नाम से अनेक ऐसे उद्ध-रण दिये हैं, जो सरस्वतीकण्ठाभरण की व्याख्या से ही उद्घृत किये

१. गणरत्नमहोदधि पृष्ठ ७ । २. सरस्वतीकण्ठाभरण ३ ३ ३ । १०१ ॥ ३. सरस्वतीकण्ठाभरण २ । ३ । १२२ ॥

इसकी पुष्टि दण्डनाथविरिचत हृदयहारिणी टीका के प्रत्येक पाद की अन्तिम पुष्पिका से भी होती है। उस का पाठ इस प्रकार है—

'इति श्रोदण्डनाथनारायणभट्टसमुद्धृतायां सरस्वतीकण्ठाभर-णस्य लघुवृत्तौ हृदयहारिण्यां .....ं।

इस पाठ में 'समुद्धृतायां और लघुबृत्तां' पद विशेष महत्व के हैं। इनसे सूचित होता है कि नारायणभट्ट ने किसी विस्तृत व्याख्या का संक्षेपमात्र किया है, अन्यया वह 'समुद्धृतायां' न लिखकर 'विर-चितायां' आदि पद रखता। प्रतीत होता है कि उसने भोजदेव की स्वोपज्ञ बृहद्वृत्ति का उसी के शब्दों में संक्षेप किया है।' अत एव झीर वधमान आदि अन्यकारों के द्वारा भोज के नाम से उद्घृत वृत्ति के पाठ प्रायः नारायणभट्ट की वृत्ति में मिल जाते हैं।

भोज के ग्रन्य ग्रन्थ—महाराज भोजदेव ने व्याकरण के ग्रति-रिक्त योगशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, साहित्य और कोष ग्रादि विषयों के ग्रनेक ग्रन्थ रचे हैं।

## २-दण्डनाथ नारायण भट्ट (१२ वी शतीब्दी वि०)

दण्डनाथ नारायणभट्ट नामक विद्वान् ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'हृदयहारिणी' नाम्नी व्याख्या लिखी है। दण्डनाथ ने अपने ग्रन्थ में अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। श्रतः इसके देश काल आदि का वृत्त श्रज्ञात है।

दण्डनाथ का नाम-निदंश-पूर्वक सबसे प्राचीन उल्लेख देवराज की निचण्टु-व्याख्या में उपलब्ध होता है। यह उसकी उत्तर सीमा है।

१. त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित सरस्वतीकण्डाभरण के सम्पादक ने इस प्रभिप्राय को न समभक्तर 'समुद्घृतायां' का संबन्ध काशिकावृत्ति के साथ बोड़ा है। द्र० — चतुर्थ भाग की भूमिका, पृष्ट १२।

र. निचण्ड टीका पृष्ठ २१८, २६०, २६७ सामध्यमी संस्करण । विवेन्द्रम संस्करण चतुर्थ भाग के भूमिकालेखक के एस. महादेव बास्त्री ने दण्डनाथ के कालनिर्णय पर लिखते हुए सायण का ही निर्देश किया है, देवराज का उल्लेख नहीं किया है। द्र०—भूमिका, भाग ४, पृष्ठ १७।

देवराज सायण से पूर्ववर्ती है। सायण ने देवराज की निघण्डुटीका को उद्धृत किया है। देवराज का काल विक्रम की १४ वीं शताब्दी उत्तरार्घ माना जाता है। इसलिये दण्डनाथ उससे प्राचीन है, इतना ही निश्चय से कहा जा सकता है।

हृदयहारिणी व्याख्या सहित सरस्वतीकण्ठाभरण के सम्पादक साम्बशास्त्री ने 'दण्डनाथ' शब्द से कल्पना की है कि नारायणभट्ट भोजराज का सेनापित वा न्यायाघीश था।

हृदयहारिणी टीका के चतुर्थ भाग के भूमिका-लेखक के. एस. महादेव शास्त्री का मत है कि दण्डनाथ मुग्धवीधकार वीपदेव से उत्तरवर्ती है। इस बात को सिद्ध करने के लिये उन्होंने कई पाठों की तुलना की है। उनके मत में दण्डनाथ का काल १३५०-१४५० ई० सन् के मध्य है।

हमें महादेव शास्त्री के निर्णय में सन्देह है। क्योंकि मुग्वबोध के साथ तुलना करते हुए जिन मतों का निर्देश किया है, वे मत मुग्ध-बोध से प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलते हैं। यथा निष्ठा में स्फायी को विकल्प से स्फी भाव का विधान क्षीरस्वामी कृत क्षीरतरिङ्गिणी में भी उपलब्ध होता है—

'निष्ठायां स्कायः स्की (६।१।१२) स्कीतः । ईदित्वं स्काये-रादेशानित्यत्वे लिङ्गम् —स्कातः ।१।३२६॥'

३—कृष्णलीलागुक मुनि (सं० १२२४-१३५० वि० के मध्य) कृष्णलीलागुक मुनि ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'पुरुषकार' नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख द्रिवेण्ड्रम के हस्तलेख संग्रह में है। देखो —सूचीपत्र भाग ६, ग्रन्थाङ्क ३५। पं० कृष्णमाचार्य ने भी ग्रपने 'हिस्ट्री ग्राफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' ग्रन्थ में इसका उल्लेख किया है। इस टीका में ग्रन्थकार ने पाणिनीय जाम्बवतीकाव्य के श्रनेक श्लोक उद्धृत किये हैं।

वृष्णलीलाशुक वैष्णव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य है। इसका वनाया हुआ कृष्णकर्णामृत वा कृष्णलीलामृत नाम का स्तोत्र वैष्णवो

१. वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १, लण्ड २, पृष्ठ २११।

२. द्र०-भाग १, भूमिका पृष्ठ २, ३ । ३. द्र०-पृष्ट ३३६।

में ब्रत्यन्त प्रसिद्ध है। इसने धातुपाठविषयक 'दैवम्' ग्रन्थ पर 'पुरुष-कार' नाम्नी व्यास्था लिखी है। इससे ग्रन्थकार का व्याकरण-विषयक प्रीढ़ पाण्डित्य स्पष्ट विदित होता है।

कई विद्वान् कुष्णलीलाशुक को बंगदेशीय मानते हैं, परन्तु यह चिन्त्य है। 'पुरुषकार' के अन्त में विद्यमान श्लोक से विदित होता है कि वह दाक्षिणात्य है, काञ्चीपुर का निवासी है। इसका निश्चित काल अज्ञात है। कृष्णलीलाशुक-विरचित 'पुरुषकार' व्याख्या की कई पंक्तियां देवराज-विरचित निघण्डुटीका में उद्घृत हैं।' देवराज का समय सं० १३५०-१४०० के मध्य माना जाता है। अतः कृष्ण-लीलाशुक सं० १३५० से पूर्ववर्ती है। यह उसकी उत्तर सीमा है। पुरुषकार में आचार्य हेमचन्द्र का मत तीन बार उद्घृत है।' हेमचन्द्र का ग्रन्थलेखन काल सं० ११६६-१२२० के लगभग है। यह कृष्ण-लीलाशुक की पूर्व सीमा है। पं० सीताराम जयराम जोशी ने 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' में कृष्णलीलाशुक का काल सन् ११०० ई० (वि० सं० ११५७) के लगभग माना है, वह चिन्त्य है।

पुरुषकार में 'कविकामधेनु' नामक ग्रन्थ कई बार उद्धृत है। यह ग्रमरकोष की टीका है। इस ग्रन्थ में पाणिनीय सूत्र उद्धृत हैं। दे

कृष्णलीलाशुक के देश काल ग्रादि के विषय में हमने स्वसम्पा-दित दैवपुरूषकारवातिक के उपोद्घात में विस्तार से लिखा है। ग्रतः इस विषय में वहीं (पृष्ठ ५-८) देखें। कृष्णलीलाशुक मुनि के अन्य ग्रन्थों का भी विवरण वहीं दिया है। पिष्टपेषणभय से यहां पुन नहीं लिखते।

१. क्षुष् प्रेरत्षे, क्षपि आन्त्यामिति कथादिषु [ग्र]पठितेऽपि बहुलमेतिक्ष-दर्शनमित्यस्योदाहरणत्येन धानुबृत्ती पठचते । क्षपेः अपयन्ति आन्त्यां प्रेरत्षे अपयेत् इति देवम् । निष्णुः दीका पृष्ठ ४३ । देखो – दैवम् पुरुषकार, पृष्ठ ६५ ।

२. द्र०--पृष्ठ २२, २४, ३७; हमारा संस्कृ पृष्ठ १६,२१, २३।

३. द्र०—पृष्ठ २४६ । ४. यथा—प्रमुनं कुसुमं सुमम् (ग्रमर २ । ४ । १७) इत्यत्र कविकामधेनुः षुड् प्राणिप्रसवे । १० पृष्ठ ३३: हमाराः संस्क० पृष्ठ २६ । ४. 'स्यादाच्छ्रितकं हासः इत्यमर्राग्रहस्च (१ । ६ । ३४) तच्चैतत् छुर छेदने कः । याबादिभ्यः कन् (ग्रष्टा० ४ । ४ । २६ ) इति कामधेनौ व्याख्यातम् । पृष्ठ १०३; हमारा संस्क० पृष्ठ ६४ ।

### ४-रामसिहदेव

रामसिंहदेव ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'रत्नदर्पण' नाम्नी व्याख्या लिखी है। ग्रन्थकार का देशकाल श्रज्ञात है।

प्रक्रियाग्रन्थकार(सं० १५०० वि० से पूर्ववर्ती)

प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका में लिखा है— 'तथा च सरस्वतीकण्ठाभरणप्रक्रियायां पदिसन्धुसेतावित्युक्तम् ।''

इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'पदिसन्धुसेतु' नामक कोई प्रक्रियोग्रन्थ रचा गया था। ग्रन्थकार का नाम तथा देशकाल अज्ञात है। विठ्ठल द्वारा उद्घृत होने से यह ग्रन्थकार सं० १५०० से पूर्ववर्ती है, यह स्पष्ट है।

## १०. बुद्धिसागर स्रीर (सं० १०=० वि०)

आचार्यं बुद्धिसागर सूरि ने 'बुद्धिसागर' अपर नाम 'पञ्चग्रन्थी' व्याकरण रचा था । आचार्यं हेमचन्द्र ने स्वीय लिङ्गानुशासन विवरण' ग्रीर हैम श्रभिधानचिन्तामणि' की व्याख्या में इसका निर्देश किया है ।

### परिचय

बुद्धिसागर' द्वेताम्बर सम्प्रदाय का आचार्य था। यह चन्द्र कुल के वर्धमान सूरि का शिष्य और जिनेदवर सूरि का गुरुभाई था। कुछ विद्वान् जिनेदवर सूरि को बुद्धिसागर सूरि का सहोदर भाई मानते हैं।

#### काल

## बुद्धिसागर व्याकरण के अन्त में एक श्लोक है-

१. ड०---भाग २, पृष्ठ ३१२।

३. [उदरम्] विलिङ्गोऽयमिति बुद्धिसागरः। पृष्ठ २४५।

२. उदरम् जाठरच्याचियुद्धानि । जठरे त्रिलिङ्गमिति चुद्धिसागरः । पृष्ठ १० । इसी प्रकार पृष्ठ ४, १०३, १३३ पर भी निर्देश मिलता है ।

४. बुद्धिसागर सूरि का उल्लेख पुरातनप्रबन्धसंग्रह पृष्ठ १४ के अभयदेव सूरि के प्रबन्ध में मिलता है।

'श्रीविकमादित्यनरेन्द्रकालात् साशीतिके याति समासहस्रे । सश्रीकजाबालिपुरे तदाद्यं दृब्धं मया सप्तसहस्रकल्पम्'।।'

तदनुसार बुद्धिसागर ने वि० सं० १०८० में उक्त व्याकरण की रचना की थी। ग्रत: बुद्धिसागर का काल विकम की ११ वीं शताब्दी का उक्तरार्घ है, यह स्पष्ट है।

### व्याकरण का परिमाण

उपर जो क्लोक उद्धृत किया है, उसमें 'बुद्धिसागर व्याकरण' का परिमाण सात सहस्र क्लोक लिखा है। प्रतीत होता है कि यह परिमाण उक्त व्याकरण के खिलपाठ और उसकी वृत्ति के सहित है। प्रभावकचरित में इस व्याकरण का परिमाण आठ सहस्र क्लोक लिखा है। यथा—

### 'श्रीबुद्धिसागरसूरिश्चके व्याकरणं नवम् । सहस्राष्टकमानं तद् श्रीबुद्धिसागराभिषम्' ॥

मद्रास विश्वविद्यालय हारा प्रकाशित हर्षवर्धनकृत लिङ्गानुशासन की भूमिका पृष्ठ ३४ पर सम्पादक ने बुद्धिसागरकृत लिङ्गानुशासन का निर्देश किया है। इसके उद्धर्रण हेमचन्द्र ने स्वीय लिङ्गानुशासन के विवरण श्रीर श्रीभधान चिन्तामणि की व्याख्या में दिये हैं। यह व्याकरण पद्य-बद्ध है।

# ११. भद्रेश्वर सूरि (सं० १२०० वि० से पूर्व)

भद्रेश्वर सूरि ने 'दीपक' व्याकरण की रचना की थी। यह ग्रन्थ इस समय अनुपलव्ध है। गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान ने लिखा है— 'मेधाबिनः प्रवरवीपककर्त्त युक्ताः'।

इसकी व्याख्या में वह लिखता है—'दीपककर्ता भद्रेश्वरसूरिः। प्रवरश्चासौ दीपककर्ता च प्रवरदीपककर्ता। प्राधान्यं चास्याधनिक-वैयाकरणापेक्षयां।

१. पं॰ चन्द्रसागर सूरि सम्पादित सिडहैमशब्दानुशासन बृहद्वृति ग्रस्तावना, पृष्ठं 'सं' ।

२. द्र०--पूर्व पृष्ठ ६१३, टि०२, ३। ३. गणरत्नमहोदिधि, पृष्ठ १। ४. गणरत्नमहोदिधि, पृष्ठ २।

आगे पृष्ठ ६८ पर 'दीपक' व्याकरण का निम्न अवतरण दिया है—

'भद्रेश्वराचायंस्तु—

किञ्च स्वा दुर्भगा कान्ता रक्षान्ता निदिचता समा। सिचवा चपला भक्तिबल्यिति स्वादयो दश ॥ इति स्वादौ बेत्यनेन विकल्पेन पुंबद्भावं मन्यते।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भृद्रेश्वर सूरि ने कोई शब्दानुशासन रचा था, और उसका नाम 'दीपक' था। सायणविरचित माधवीया घातुवृत्ति में श्रीभद्र के नाम से व्याकरणविषयक अनेक मत उद्धृत हैं। सम्भव है कि वे मत भद्रेश्वर सूरि के दीपक व्याकरण के हों। घातुवृत्ति पृष्ठ ३७६, ३७६ से व्यक्त होता है कि श्रीभद्र ने अपने घातुपाठ पर भी कोई वृत्ति रची थी। इसका वर्णन इस अन्य के द्वितीय भाग द्वितीय संस्करण में (पृष्ठ १११ पर) देखिए।

#### 有何

वर्षमान ने गणरत्नमहोदिध की रचना वि० सं० ११६७ में की थी। उसमें भद्रेश्वर सूरि और उसके दीपक व्याकरण का उल्लेख होने से इतना स्पष्ट है कि भद्रेश्वर सूरि सं० ११६७ से पूर्ववर्ती है, परन्तु उससे कितना पूर्ववर्ती है, यह कहना कठिन है।

पं० गुरुपद हालदार ने भद्रेश्वर सूरि और उपाङ्गी भद्रवाहु सूरि की एकता का अनुमान किया है। जैन विद्वान् भद्रवाहु सूरि को चन्द्रगुप्त मीर्य का समकालिक मानते हैं। अतः जब तक दोनों की एकता का बोधक सुदृढ़ प्रमाण न मिले, तब तक इनकी एकता का अनुमान व्यर्थ है।

१२. वर्धमान (सं० ११४०-१२२४ वि०)

गणरत्नमहोदधि संज्ञक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्थ के द्वारा वर्धमान

१. सप्तन्वत्यधिकेष्वेकादशमु शतेष्वतीतेषु । वर्षाणा विकमतो गणरत्न-महोदर्षिविहितः ॥ पृष्ठ २५१ ।

२. व्याकरण दर्शनेर इतिहास, पृष्ठ ४४२। ३. जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ३४, ३४ ।

वैयाकरण-निकाय में सुप्रसिद्ध है। परन्तु वर्षमान ने किसी स्वीय शब्दानुशासन का प्रवचन किया था, यह सज्ञात है।

संक्षिप्तसार की गोयीचन्द्र कृत टीका में एक पाठ है -

चन्द्रोऽनित्यां वृद्धिमाह । भागवृत्तिकारस्तु नित्यं वृद्धधभावम् । 'वौ श्रमेवी' इति वर्धमानः ।'

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वर्धमान ने कोई शब्दानुशासन रचा था। ग्रीर उसीके श्रनुरूप उसने गणपाठ को श्लोकबद्ध करके उसकी व्याख्या लिखी थी।

#### काल

वधंमान ने गणरत्नमहोदधि के ग्रन्त में उसका रचनाकाल विक सं ११६६ लिखा है। वधंमान ने स्वविरचित 'सिद्धराज' वर्णन काव्य का उद्धरण गणरत्नमहोदधि (पृष्ठ ६७) में दिया है। आरम्भ में तृतीय इलोक की व्याख्या के पाठान्तर स्वशिष्यः कुमारपालहरि-पालमुनिचन्द्रप्रभृतिभिः' में कुमारपाल का स्वशिष्य के रूप में वर्णन किया है। ग्रतः वधंमान का काल विक सं ११५०-१२२५ तक मानना युक्त है।

वर्षमान-विरचित गणरत्नमहोदधि का वर्णन गणपाठ के प्रवक्ता स्रीर व्यास्थाता के प्रकरण में करेंगे।

## १३. हेमचन्द्र सूरि (सं० ११४४-१२२६ वि०)

प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचन्द्र ने 'सिद्धहैमशब्दानुशासन' नामक एक सांगोपाञ्ज बृहद् व्याकरण लिखा है।

### परिचय

बंश—हेमचन्द्र के पिता का नाम 'चाचिग' (अथवा 'चाच') और माता का नाम 'पाहिणी' (पाहिनी) था। पिता वैदिक मत का अनुयायी दा, परन्तु माता का भुकाव जैन मत की स्रोर था। हेमचन्द्र का उन्म मोढवंशीय वैश्यकुल में हुआ था।

जन्म-काल-हेमचन्द्र का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सं० ११४५ में

हुम्रा था।

जन्म-नाम हेमचन्द्र का जन्म-नाम 'चांगदेव' (पाठा० 'चंग-देव') था।

जन्म-स्थान-ऐतिहासिक विद्वानों के मतानुसार हेमचन्द्र का जन्म 'घुन्घुक' ('धन्धुका') जिला श्रहमदाबाद में हुआ था।

गुर —हेमचन्द्र के गुरु का नाम 'चन्द्रदेव सूरि' था। इन्हें देव-चन्द्र सूरि भी कहते थे। ये व्वेताम्बर सम्प्रदायान्तर्गत कव्यशाखा के आचार्य थे।

दोक्ता—एक बार माता के साथ जैन मन्दिर जाते हुए चांगदेव (हेमचन्द्र) की चन्द्रदेव सूरि से भेंट हुई। चन्द्रदेव ने चांगदेव को विलक्षण प्रतिभाशाली होनहार बालक जानकर शिष्य बनाने के लिये उन्हें उनकी माता से मांग लिया। माता ने भी अपने पुत्र को श्रद्धा-पूर्वक चन्द्रदेव मुनि को समिपत कर दिया। इस समय चांगदेव के पिता परदेश गये हुए थे। साधु होने पर चांगदेव का नाम सोमचन्द्र रखा गया। प्रभावक-चरितकार के मतानुसार वि० सं० ११५० माधसुदी १४ शनिवार के बाह्यमुहूर्त में पांच वर्ष की वय में पार्वनाय चैत्य में भागवती प्रक्रज्या दी गई। मेरुतुंगसूरि के मतानुसार वि० सं० ११५४ माधसुदी ४ शनिवार को ६ वर्ष की ब्रायु में प्रव्रज्या दी गई। सं० ११६४ माधसुदी ४ शनिवार को ६ वर्ष की ब्रायु में प्रव्रज्या दी गई। सं० ११६२ में मारवाड़ प्रदेशान्तगंत 'नागौर' नगर में १७ वर्ष की वय में इन्हें सूरि पद मिला, और इनका नाम हेमचन्द्र हुया। कई विद्वान् सूरि पद की प्राप्ति सं० ११६६ वैशाखसुदी ३ (अक्षय तृतीया), मध्याह्न समय २१ वर्ष की वय में मानते हैं।

पाण्डित्य हेमचन्द्र जैन मत के इवेताम्बर सम्प्रदाय का एक प्रामाणिक आचार्य है। इसे जैन ग्रन्थों में 'कलिकालसर्वज्ञ' कहा है। जैन लेखकों में हेमचन्द्र का स्थान सर्वप्रधान है। इसने व्याकरण, न्याय, छन्द, काव्य ग्रीर धर्म ग्रादि प्राय: समस्त विषयों पर ग्रन्थ-रचना की है। इसके ग्रन्क ग्रन्थ इस समय ग्रप्राप्य हैं।

सह।यक - गुजरात के महाराज सिद्धराज और कुमारपाल आचार्य हेमचन्द्र के महान् भक्त थे। उनके साहाय्य से हेमचन्द्र ने अनेक प्रन्थों की रचना की, और जैन मत का प्रचार किया।

१. 'जैन सत्यप्रकाश' वर्ष ७, दीपोत्सवी संक (१६४१)पृष्ठ ६३. टि॰ २ [१] । २. वही, पृष्ठ६३, टि॰ २ [२] । ३. वही, पृष्ठ ६३, २४।

निर्वाण—ग्राचार्य हेमचन्द्र का निर्वाण सं० १२२६ में ८४ वर्ष की वय में हुग्रा। ग्राचार्य हेमचन्द्र का उपर्युक्त परिचय हमने प्रवन्ध-चिन्तामणि ग्रन्थ (पृष्ठ ८३-६४) श्रीर मुनिराज सुशीलविजयजी के 'कलिकालसर्वज हेमचन्द्राचार्य' लेख' के श्रनुसार दिया है।

शब्दानुशासन की रचना — हमचन्द्र ने गुजरात के सम्राट् सिद्ध-राज के ग्रादेश से शब्दानुशासन की रचना की। सिद्धराज का जयसिंह भी नामान्तर था। सिद्धराज का काल सं० ११५०-११६६ तक माना जाता है।

## हैम शब्दानुशासन

हैमचन्द्रविरचित सिद्ध हैमशब्दानुशासन संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का व्याकरण है। प्रारम्भिक ७ अध्यायों के २८ पादों में संस्कृतभाषा का व्याकरण है। इसमें ३५६६ मून हैं। आठवं अध्याय में प्राकृत, शीरसेनी, मागधी, पंशाची, चूलिका पंशाची और अपभ्रंश आदि का अनुशासन है। आठवं अध्याय में समस्त ११९६ सून हैं। जैन आगम की प्राकृतभाषा का अनुशासन पाणिनि के ढंग पर 'आर्थम्' कह कर समाध्त कर दिया है। इस प्रकार अनेकिंविय प्राकृत भाषाओं का व्याकरण सर्वप्रथम हेमचन्द्र ने ही लिखा है। जैनप्रसिद्धि के अनुसार हैमशब्दानुशासन की रचना में केवल एक वर्ष का समय लगा था। हैमनृहद्वृत्ति के व्याख्याकार थी प० चन्द्रसागर सूरि के मतानुसार हेमचन्द्राचार्य ने हैमव्याकरण की रचना मंवत् ११६३-११६४ में की थी। हमारा विचार है कि आचार्य हेमचन्द्र ने व्याकरण की रचना संवर् ११६३-११६४ में की थी। हमारा विचार है कि आचार्य हमचन्द्र ने व्याकरण की रचना संवर् ११६६ के मध्य की है। व्याकरण की रचना संवर् ११६६ के मध्य की है। व्याकरण की रचना संवर्ष हमारा विचार है कि आचार्य हमचन्द्र ने व्याकरण की रचना संवर्ष ११६६ के मध्य की है। व्याकरण की रचना संवर्ष ११६६ के मध्य की है। व्याकरण की रचना संवर्ष हमारा विचार है कि आचार्य हमचन्द्र ने व्याकरण की रचना संवर्ष ११६६ के मध्य की है। व्याकरण की रचना संवर्ष हमारा विचार है कि आचार्य हमचन्द्र ने व्याकरण की रचना संवर्ष ११६६ के मध्य की है। व्याकरण की रचना संवर्ष ११६६ के सम्बर्ण है। व्याकरण की रचना संवर्ष हमारा विचार है। व्याकरण की रचना संवर्ष हमारा विचार ह

१. जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ७ शीपोरसवी शंक (१६४१) पृष्ठ ६१-१०६।

२. प्रबन्धिचिन्तामणि, पृष्ट ६०। ३. सं० ११४० पूर्व श्रीनिद्धराज-जयिनहृदेवेन वर्ष ४२ राज्यं कृतम्। प्रबन्धिचन्तामणि, पृष्ट ७६। इस का पाटान्तर भी देखें।

४. श्रीहंमचन्द्राचार्यः श्रीसिद्धहेमाभिधानमभिनवं व्याकरणं भपादलक्ष प्रमाणं संदत्सरेण रचयांचक्री । प्रयन्यचिन्तामणि, पृष्ठ ६० ।

श्री पं वन्द्रसागर सूरि प्रकाशित हैमनृहद्वृत्ति भाग १ को भूमिका
 पृष्ठ 'कौ' ।

से पूर्व हेमचन्द्र ने ब्याकरण लिखा होता, तो वर्धमान उसका निर्देश स्रवस्य करता।

हैमब्याकरण का कम प्राचीन शब्दानुशासनों के सदृश नहीं है। इसकी रचना कातन्त्र के समान प्रकरणानुसारी है। इसमें यथाकम संज्ञा, स्वरसन्धि, ब्यञ्जनसन्धि, नाम, कारक, पन्व, स्वीप्रत्यय, समास, ग्राख्यात, कृदन्त ग्रौर तद्वित प्रकरण हैं।

### व्याकर्ण के अन्य प्रन्थ

१—हैमशब्दानुशासन की स्वोपज्ञा लघ्वो वृत्ति (६००० इलोक परिमाण) ।

२—मध्य वृत्ति ( १२००० श्लोक परिमाण ) ।

३ - बृहती वृत्ति (१८००० इलोक परिमाण)।

४ - हैमशब्दानुशासन् पर बृहन्त्यास ।

इन चारों का वर्णन अनुपद किया जायेगा।

५- घातुपाठ और उसकी धातुपारायण नाम्नी व्याख्या।

६-गणपाठ और उसकी वृत्ति।

७ — उणादिसूत्र स्रोर उसकी स्वोपज्ञा वृत्ति ।

लङ्कानुशासन ग्रोर उसकी वृत्ति ।

इन ग्रन्थों का वर्णन यथास्थान तत्तत् प्रकरणों में किया जायेगा।

# हैमच्याकरण के व्याख्याता

हेमचन्द्र

बाचार्य हैमचन्द्र ने ब्रापने समस्त मूल ग्रन्थों की स्वयं टीकाएं रची हैं। उसने ग्रपने व्याकरण की तीन व्याख्याएं लिखी हैं। शास्त्र में प्रवेश करनेवाले बालकों के लिये लध्वी वृत्ति, मध्यम बुद्धिवालों के लिए मध्य वृत्ति, भीर कुशाग्रमित प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये बृहती वृत्ति की रचना की है। लध्वी वृत्ति का परिमाण लगभग ६ सहस्र इलोक है, मध्य का १२००० सहस्र इलोक, बीर बृहती का १८ सहस्र

<sup>।</sup> १. मुनिराज सुशीलविजयजी का लेख जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ७, दीपोत्सवी संक, पृष्ठ ८४।

२. जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ७, दीपोत्सवी ग्रंक, पृष्ठ ६६।

श्लोक। आचार्य हमचन्द्र ने अपने व्याकरण पर ६० सहस्र श्लोक परिमाण का 'शब्दमहाणंव न्यास' अपर नाम 'बृहस्त्रचास' नामक विवरण लिखा था। यह चिर काल मे अप्राप्य था। श्रोविजयलावण्य-सूरिजी के महान् प्रयत्न से यह आरम्भ से पञ्चम अध्याय तक ५ भागों में प्रकाशित हो चुका है।

हैमशब्दानुशासन में स्मृत ग्रन्थकार—इस व्याकरण तथा इसकी वृत्तियों में निम्नलिखित प्राचीन ग्राचार्यों का उल्लेख मिलता है—

ग्रापिशलि, यास्क, शाकटायन गाग्यं, वेदिमित्र, शाकत्य, इन्द्र, वन्द्र, शेषभट्टारक, पतञ्जलि, वास्तिककार, पाणिनि, देवनन्दी, जयादित्य, वामन, विश्वान्तिवद्याधरकार, विश्वान्तिन्यासकार (मल्लवादी सूरि), जैन शाकटायन, दुर्गसिह, श्रुतपाल, भर्तृहरि, क्षोरस्वामी, भोज, नारायणकण्ठी, सारसंग्रहकार, द्रमिल, शिक्षाकार, उत्पल उपाध्याय (कंयट), कीरस्वामी, जयन्तीकार, न्यासकार और पारायणकार।

#### अन्य व्याख्याकार

हैमच्याकरण पर अनेक विद्वानों ने टीका टिप्पणी आदि लिखे। उनके ग्रन्थ प्राय: दुष्प्राप्य और अज्ञात हैं। श्री अम्बालाल प्रेमचन्द शाह ने 'मध्यकालीन भारतना महावैयाकरण' शीर्षक लेख में हैम ज्याकरण के निम्न व्याख्याकारों का निर्देश किया है'—

१. रामचन्द्र सुरि (हेमचन्द्रा-चार्यशिष्य) लघन्यास (५३०० श्लोक) ,, (६००० श्लोक) २. धमंघोष इ. देवेन्द्र (हेमचन्द्र-शिष्य उदयसागर का शिष्य) कतिचिद् हैम दुर्गपद ब्याख्या ४. कनकप्रभ (देवेन्द्र-शिष्य) न्यासोद्धार हैम लघवत्ति ५. काकल (केंक्कल कायस्थ) ६. सीभाग्य-सागर(सं० १५६१) हैम बृहद्बृत्ति द् ढिका हैम (संस्कृत) इं ढिका ७. विनयचन्द्र हैम लघवृत्ति दुं दिका प्रमिशेखर

१. 'जैन मत्यप्रकाश' वर्ष ७, दीपोत्सवी संक,पृष्ठ ६६।

२. वही, पृष्ठ ६६ ।

है. बनचन्द्र हैम श्रवचूरि १०. उदय सोभाग्य (सं० १५६१) हैम चतुर्थपाद वृत्ति ११. जिन सागर हैम व्याकरणदीपिका १२. रत्नशेखर हैम ब्याकरण श्रवचूरि

१३. वल्लभ (सं० १६६१ ज्ञान विमलशिष्य) १४. श्रीप्रभमुरि (सं० १२५०)

हैम दुर्गपदब्याख्या हैम कारकसमुज्ज्य हैमवृत्ति

डा० वेल्वालकर ने 'सिस्टम्स ग्राफ संस्कृत ग्रामर' नामक ग्रन्थ में हैम व्याकरण के ७ व्याक्याकारों का उल्लेख किया है। उनमें पूर्व सूची से निम्न नाम अधिक हैं—

१५. विनय विजयगणी

हैम ल बुप्रक्रिया हैम कोमुदी

१६. मेघविजय

डा० वेल्वाल्कर ने अज्ञातनामा व्यक्ति के शब्दमहार्णव न्यास का भी उल्लेख किया है, वह वस्तुतः आचायं हेमचन्द्र का स्वोपज्ञ न्यास है।

१७. काकल कायस्थ कृत लघुवृत्ति --इसका निर्देश हेमहंसगृषि

के न्यायसंग्रह के न्यास में मिलता है।

ग्राचार्य हेमचन्द्र के साहित्यिक कार्य के परिचय के लिए 'जैन सत्यप्रकाश' वर्ष ७, दीपोत्सवी ग्रंक (१६४१) में पृष्ठ ७४-६० तक श्री ग्रम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह का 'मध्य कालीन भारतना महावैया-करण' लेख, ग्रौर पृष्ठ ६१-१०६ तक श्री मुनिराज सुशीलविजयजी का 'कलिकालसवंज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ग्रने तेमनुं साहित्य' लेख देखना चाहिये।

# १४. मलयगिषि (मं० ११८८-१२५० वि०)

जैन आचार्य मलयगिरि ने 'शब्दानुशासन' के नाम से एक साष्ट्रीपाष्ट्र व्याकरण लिखा है। यह शब्दानुशासन सं० २०२२ (मार्च १६६७ ई०) में प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पादक श्री पं०

१. काकलकायस्यकृतलक्षणलघुवृत्तिस्यः .....। पृष्ठ १८७।

वेचरदास जीवराज दोशी ने ब्राचार्य मलयगिरि का जो परिचय बंग्रेजीभाषा-निबद्ध भूमिका में दिया है, प्रधानतया उसी के आधार पर हमें मलयगिरि का परिचय दे रहे हैं—

#### परिचय

वंश -सम्भवतः मलयगिरि आचायं मूलतः वैदिक मतानुयायी बाह्मण कुल के थे। वैदिक मतानुयायी रहते हुए ही उन्होंने १२ वर्ष को अवस्था में संन्यास लिया था। इस अनुमान का आधार नाम के अन्त में प्रयुक्त गिरि शब्द है। यह ब्राह्मण संन्यासियों के दण्डी आदि १० प्रसिद्ध विभागों में अन्यतम है। संन्यास के सात वर्ष पश्चात् मलयगिरि जैन साधु बने। इन्होंने अपने गुरु वा गच्छ आदि का उल्लेख किसी अन्थ में नहीं किया, ना ही अन्य सोतों से इस विषय की जानकारी प्राप्त होती है।

जन्म-काल-मलयगिरि का जन्म श्री दोशी जी ने वि० सं० ११८८ माना है।

देश-मलयगिरि-विरिचत जैन आगमों की टीकाओं में प्रयुक्त सब्दिविशेषों के आधार पर श्री दोशी जी ने इनका जन्मस्थान सीराष्ट्र स्वीकार किया है।

काल—जिनमण्डनगणि (१५ वीं शती वि०) विरचित 'कुमारपाल-प्रबन्ध' में लिखा है कि छाचार्य हेमचन्द्र ने देवेन्द्र सूरि और मलयगिरि के साथ गीड़देश के लिये प्रस्थान किया, और वे खिल्लुर ग्राम में पहुंचे।

शब्दानुशासन-रचनाकाल—पुराने वैयाकरणों ने स्वकाल-वोधक विशिष्ट उदाहरण जैसे अपने शब्दानुशासनों में दिये हैं, उसी प्रकार मलयिगिर ने भी क्याते दृश्ये (कृदन्त ३।२३) सूत्र की वृत्ति में स्वहृदरातीन् कुमारपालः विशिष्ट उदाहरण दिया है। इस से स्पष्ट है कि मलयिगिर कुमारपाल के किसी युद्धकाल के समय विद्यमान थे। कुमारपाल ने सं० १२०७ में शाकम्भरि के राजा को पराजित किया था। उसने वि० सं० १२१७-१२२७ के मध्य मिलकार्जुन पर

चित्तीत् के समिद्धं स्वर मन्दिर का सं० १२०७ का शिलालेख।
 इसमें शाकम्मरिराज विजयवाले वर्षे में ही कुमारपाल का यहां पूंजायं आना

विजय प्राप्त की थी, ऐसा ऐतिहासिकों का मत है। चन्द्रावतीराज-विजय इन दोनों के मध्य मानी जाती है। निश्चय ही कुमारपाल की इन तीन प्रधान विजयों में से किसी एक की ओर मलयगिरि का संकेत है, अथवा अरातीन् बहुवचन से यह भी सम्भावना हो सकती है कि इस उदाहरण में कुमारपाल की तीनों प्रधान विजयों का संकेत है। इस प्रकार मलयगिरि द्वारा प्रस्तुत व्याकरण स्रीर उसकी स्वोपज्ञ टीका की रचना का काल वि० स० १२२७ के पश्चात् स्वीकार किया जासकता है। श्री दोशी जी ने भी लिखा है कि म्राचार्य हेमचन्द्र के निर्वाण (स० १२२६) से कुछ पूर्व मलयगिरि ने स्वीय शब्दानुशासन की रचना की थी। दोशी जी के इस लेख में १४ वर्ष की अवस्था में शब्दानुशासन की रचना बताई गई है। निश्चय ही यहां fourty के स्थान में fourteen शब्द का प्रयोग अनवधानता-मुलक अथवा मुद्रणप्रमादजन्य है। क्योंकि सं० ११८८ में जन्म मानने और ग्राचार्य हेमचन्द्र के निर्वाणकाल सं० १२२६ से पूर्व व्याकरण-रचना स्वीकार करने पर ४० वर्ष की सबस्था में ही ब्याकरण-रचना सिद्ध होतो है।

निर्वाण—मलयगिरि का कितने वर्ष की अवस्था में कब निर्वाण हुआ, इसका कोई संकेत प्राप्त नहीं होता। मलयगिरि ते जैन आगमों तथा अन्य जैन प्रत्यों पर जो लगभग दो लक्ष क्लोंक परिमाण आगमों तथा अन्य जैन प्रत्यों पर जो लगभग दो लक्ष क्लोंक परिमाण का वृत्ति-वाङ्मय लिखा, उसमें स्वीय शब्दानुशासन के सुत्रों का निर्देश होने से स्पष्ट है कि यह अति विस्तृत वृत्ति-वाङ्मय शब्दानुशासन को रचना(सं० १२२६) के पश्चात् लिखा गया है। इतने विशाल वृत्ति-वाङ्मय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आचार्य मलयगिरि शब्दानुशासन की रचना(सं० १२२६) के पश्चात् २०-२५ वर्ष अवस्य जीवित रहे होंगे। अतः हमने आचार्य मलयगिरि का काल सं० ११६६-१२५० वि० तक सामान्यरूप से माना है।

## श्ब्दानुशायन

याचार्यं मलयगिरि न स्व शब्दानुशासन प्रक्रियाकमानुसार

लिखा गया है। नाडेल प्राम के सं० १२१३ के जिलालेख में भी इस विजय का वर्णन मिलता है।

र निय नाम प्राख्यात कृदन्त यौर तद्धित ४ भागों में विभक्त करके लिखा है। प्रत्येक विभाग में पादसंज्ञक अवान्तर विभाग हैं, जिन-की संख्या कमदाः ५.+६.+१०+६.+११ है, अर्थात् ४१ पाद हैं। इपलब्ध ग्रन्थ खण्डित है, अतः सूत्र संख्या कितनी है, यह नहीं कहा जा सकता।

नामान्तर—मलयगिरि-विरचित बृहत् व लपवृत्ति की पूर्ति क्षेम-कीति ने की थी। उसमें इस शब्दानुशासन का उल्लेख मुख्ट क्याकरण के नाम से किया है।

स्वोपज्ञवृत्ति—वैयाकरण-सम्प्रदाय के अनुसार मलयगिरि ने भी अपने शब्दानुशासन पर वृत्ति लिखी है। यह शब्दानुशासन के साथ मुद्रित हो चुकी है।

परिमाण-मलयगिरि-रचित शब्दानुशासन एवं उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति का परिमाण पांच सहस्र स्लोक है।

#### अन्य ग्रन्थ

व्याकरण-सम्बन्धी—मलयगिरि ने शब्दानुशासन से सम्बद्ध उषादि घातुपारायण गणपाठ और लिङ्गानुशासन की भी रचना की थी, परन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं। इन्होंने 'प्राकृतव्याकरण' भी रचा धा। सम्भव है कि प्राचार्य हेमचन्द्र के अनुकरण पर उन्होंने संस्कृत-व्याकरण के प्रन्त में ही उसे निबद्ध किया हो। यह प्राकृत-व्याकरण भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

जैनमत-सम्बन्धी—मलयगिरि ने जैनमत के ६ आगमों, तथा हरिसद्र सद्दा बाचायों के ग्रन्थों पर भी वृत्तियां लिखी हैं। ये वृत्तियां अति विस्तीणं और प्रीढ़ हैं। इन वृत्तियों का परिमाण नगभग दो लक्ष क्लोक है।

बृत्ति-लेखन से पूर्व शब्दानुशासन की रचना—मलयगिरि ने सपनी वृत्तियों में स्वीय शब्दानुशासन के सूत्र ही उद्धृत किये हैं। इससे स्पष्ट है कि मलयगिरि ने इतने विशाल वृत्ति-वाङ्मय की रचना से पूर्व ही शब्दानुशासन की रचना करली थी।

## श्रत्यवीक्कालिक वैयाकरण

आचार्य हेमचन्द्र और आचार्य मलयगिरि संस्कृत-शब्दानुसासन

के अन्तिम रचयिता हैं। इनके साथ ही उत्तर भारत में संस्कृत के उत्कृष्ट मौलिक ग्रन्थों का रचनाकाल समाप्त हो जाता है। उसके अनन्तर विदेशी मुसलमानों के स्राक्षमण स्रौर स्राधिपत्य से भारत की प्राचीन घामिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भारी उथल-पुषल हुई। जनता को विविध असह्य यातनायें सहनी पड़ीं। ऐसे भयकर काल में नये उत्कृष्ट वाङ्मय की रचना सर्वया असम्भव थी। उस काल में भारतीय विद्वानों के सामने प्राचीन वाङ्मय की रक्षा की ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो गई थी। अधिकतर आर्य राज्यों के नष्ट हो जाने से विद्वानों को सदा से प्राप्त होनेवाला राज्याश्रय भी प्राप्त होना दुलंभ हो गया था। अनेक विष्त-वाधाओं के होते हुए भी तास्कालिक विद्वानों ने प्राचीन ग्रन्थों की रक्षार्थ उन पर टीका-टिप्पणी लिखने का कम दरावर प्रचलित रक्खा। उसी काल में संस्कृतभाषा के प्रचार को जीवित-जागृत रखने के लिये तत्का-लीन वैयाकरणों ने अनेक नये छोटे-छोटे व्याकरण ग्रन्थों की रचनायें कीं। इस काल के कई व्याकरण-ग्रन्थों में साम्प्रदायिक मनोवृत्ति भी परिलक्षित होती है। इस ध्रवींचीन काल में जितने व्याकरण बने, उनमें निम्न चार ब्याकरण कुछ महत्त्वपूर्ण है-

१-जीमर २-सारस्वत ३-मुग्धबोघ ४-मुपद्म अब हम इनका नामोदेशमात्र से वर्णन करते हैं-

१५. कमदीश्वर (सं १३०० वि० से पूर्व)

कमदीश्वर ने 'संक्षिप्तसार' नामक एक ब्याकरण रचा है। यह सम्प्रति उसके परिष्कर्त्ता जुमरनन्दी के नाम पर 'जौमर' नाम से प्रसिद्ध है। कमदीश्वर ने स्वीय ब्याकरण पर रसवती नाम्नी एक वृत्ति भी रची थी। उसी वृत्ति का जुमरनन्दी ने परिष्कार किया। इसीलिये अनेक हस्तलेखों के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है—

'इति वादोन्द्रचक्रच्डामणिमहापण्डितथीक्रमदीश्वरकृतौ संक्षिप्त-सारे महाराजाधिराजजुमरनन्दिशोधितायां वृत्तौ रसवत्यां ...... ।'

## परिष्कर्ता-जुमरनन्दी

उपयुंक्त उद्धरण से व्यक्त है कि जूसरनन्दी किसी प्रदेश का

राजा था। कई लोग जुमर शब्द का संबन्ध जुलाहा से लगाते है, यह चिन्त्य है।

## परिशिष्टकार-गोथीचन्द्र

गोयीचन्द्र औत्थासनिक ने सूत्रपाठ, उणादि और परिभाषापाठ पर टीकाएं लिखीं, और उसने जीमर व्याकरण के परिशिष्टों की रचना की । इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्कालय में =३६ संख्या का एक हस्तलेख है, उस पर 'गोयीचन्द कृत जीमर व्याकरण परिशिष्ट' लिखा है ।

#### गोयीचन्द्र-टीका के व्याख्याकार

१—न्यायपञ्चानन-विद्यविनोद के पुत्र न्यायपञ्चानन ने सं । १७६६ में गोयीचन्द्र की टीका पर एक व्याख्या लिखी है ।

२—तारकपञ्चानन - तारक पञ्चानन ने दुर्घटोद्घाट नाम्नी व्याख्या लिखी है। उसके अन्त में लिखा है-

'गोयीचन्द्रमतं सम्यगबुद्ध्वा दूषितं तु यत् । ग्रन्यथा विवृतं यद्वा तन्मया प्रकटोकृतम् ॥

३ - चन्द्रशेखर विद्यालंकार ४ - वंशीवादन

५-हरिराम

इन का काल अज्ञात है।

६—गोपाल चक्रवर्ती—इसका उल्लेख कोलब्रुक ने किया है। गोयीचन्द्र टीका के व्याख्याकारों का निर्देश हमने डा० बेल्वा-ल्कर के 'सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर' के आधार पर किया है।

इस व्याकरण का प्रचलन सम्प्रति पश्चिमी वंगाल तक सीमित है।

१६. मारस्वत-व्याकरणकार(मं० १२५० वि० के लगभग)

सारस्वत व्याकरण के विषय में प्रसिद्ध है कि अनुभूतिस्वरूपा-चार्य के मुख से वृद्धावस्था के कारण दन्तविहीन होने से किसी विद्वत्सभा में पुंसु के स्थान पर पुंसु अपशब्द निकल गया। विद्वानों द्वारा अपशब्द के प्रयोग पर उपहास होने पर अनुभूतिस्वरूप ने उक्त अपशब्द के साधत्व ज्ञापन के लिये घर पर आकर सरस्वती देवी से प्रार्थना की। उसने प्रसन्न होकर ७०० सूत्र दिये। उन्हीं के आधार पर अनुभूतिस्वरूप ने इस व्याकरण की रचना की। सरस्वती देवी के द्वारा मूल सूत्रों का आगम होने से इसी कारण इस का 'सारस्वत' नाम हुआ।

इस किवदन्ती में कहां तक सत्यता है, यह कहना कठिन है।
पुनरिप इस किवदन्ती से इतना स्पष्ट है कि मध्यकालीन विद्वान्
असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये भी तत्पर हो जाते थे। वस्तुतः
आर्थ और अनार्थ अन्थों की रचना में यह प्रमुख भेद है। इसीलिये
श्रीदण्डी स्वामी विरजानन्द और उनके शिष्य स्वामी दयानन्द
सरस्वती ने आर्थ यन्थों के अध्ययन एवं अनार्थ यन्थों के परित्याग पर
विशेष बल दिया है।

यद्यपि सारस्वत व्याकरण के अन्त में प्रायः 'अनुमूतिस्वरूपा-वार्यविरचिते' पाठ मिलता है, तथापि उसके प्रारम्भिक स्लोक-

> 'प्रणम्य परमात्मानं बालघीवृद्धिसिद्धये । सरस्वतीमृजुं कुवें प्रक्रियां नातिविस्तराम् ॥'

से विदित होता है कि अनुभूतिस्वरूपाचार्य इस व्याकरण का मूल लेखक नहीं है। वह तो उसकी प्रक्रिया को सरल करनेवाला है।

#### सारस्वत सूत्रों का रचयिता

क्षेमेन्द्र अपनी सारस्वतप्रिक्षया के अन्त में लिखता है— 'इति श्रीनरेन्द्राचार्यकृते सारस्वते क्षेमेन्द्रटिप्पनं समाप्तम् ।'

इससे प्रतीत होता है कि सारस्वत सूत्रों का मूल रचयिता 'नरेन्द्राचायं' नामक वैयाकरण है। अमरभारती नामक एक अन्य टीकाकार भी लिखता है

'यन्नरेन्द्रनगरिप्रभाषितं यच्च वैमलसरस्वतीरितम् । तन्मयात्र लिखितं तथाधिकं किञ्चिदेव कलितं स्वया धिया॥'

बिठ्ठल ने प्रक्रियाकीमुदी की टीका में नरेन्द्राचार्य को असकृत् उद्घृत किया है।

१. द्र०—सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास ३, पठन-पाठन विधि, पृष्ट ६६-१०६ (रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण) । विशेष द्र०—पृष्ट ६६ ।

एक नरेन्द्रसेन वैयाकरण 'प्रमाणप्रमेयकलिका' का कर्ता है। इस के गुरु का नाम कनकसेन, और उसके गुरु का नाम अजितसेन था। नरेन्द्रसेन का चान्द्र, कातन्त्र, जैनेन्द्र और पाणिनीय तन्त्र पर पूरा अधिकार था। इसका काल शकाब्द ६७५ अर्थात् वि० सं० १११० है। यद्यपि नरेन्द्राचार्य और नरेन्द्रसेन की एकता का कोई उपोइलक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, तथापि हमारा विचार है कि ये दोनों एक हैं।

उपयुंक्त प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि नरेन्द्र या नरेन्द्राचार्य ने कोई सारस्वत ब्याकरण अवस्य रचा था, जो अभी तक मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि वर्तमान सारस्वत-ध्याकरण की प्रथम वृक्ति तद्धितभाग पर्यन्त है। इस में किवदन्ती में प्रसिद्ध ७०० सूत्रसंख्या पूर्ण हो जाती ह। अतः इन ७०० सूत्रों का रचयिता नरेन्द्राचार्य हो सकता है।

यत यह सम्भावना प्रधिक युक्त प्रतीत होता है कि सारस्वत व्याकरण का प्रथम ७०० सूत्रात्मक भाग नरेन्द्राचायं विरचित हो, और शेष भाग अनुभूतिस्वरूपाचायं विरचित । संस्कृत वाङ्मय में अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके लेखक दो-दो व्यक्ति है । परन्तु पूरा ग्रन्थ उनमें से किसी एक के नाम पर ही प्रसिद्ध हो जाता है । यथा स्कन्द और महेश्वरविरचित निश्वत टीका स्कन्द के नाम से, बाण और उसके पुत्र द्वारा विरचित कादस्वरी बाण के नाम से, शबंबर्मा और वरस्वि विरचित कातन्त्र शबंबर्मा के नाम से ही प्रसिद्ध है ।

सारस्वत के दो पाठ जैसे जैनेन्द्र व्याकरण का मूल पाठ आचार्य देवनन्दी प्रोक्त है, और उसका दूसरा शब्दाणंव के नाम से प्रसिद्ध पाठ गुणनन्दी द्वारा परिवृहित पाठ है, उसी प्रकार सारस्वत व्याकरण के भी दो पाठ हैं। इसका दूसरा परिवृहित पाठ सिद्धान्त- चिन्द्रका नाम से प्रसिद्ध है। इस का परिवृहिण रामाश्रम भट्ट ने किया है। दोनों पाठों में लगभग ८०० सूत्रों का न्यूनाधिक्य है।

इसके साथ ही प्रक्रियांश में भी कहीं-कहीं भेद है। इन दोनों के उणादिपाठ में भी अन्तर है। सारस्वत में उणादिसूत्रों की संख्या केवल ३३ है, परन्तु सिद्धान्तचिन्द्रका में उणादिसूत्रों की संख्या ३७० हो गई है। कई बिद्धान् दोनों व्याकरणों के वैषम्य को देखकर 'सिद्धान्तचिन्द्रका' को स्वतन्त्र व्याकरण मानते हैं, परन्तु हमारे विचार में उसे सारस्वत का परिवृहित रूप ही मानना अधिक युक्त है।

## सारस्वत के टीकाकार

सारस्वत व्याकरण पर अनेक वैयाकरणों ने टीकाएं रची । उन-में से जिनकी टीकाए प्राप्य वा ज्ञात हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं -

## १-क्षेमेन्द्र (सं० १२६० वि०?)

क्षेमेन्द्र ने सारस्वत पर 'टिप्पण' नाम से एक लघु व्याख्यान जिखा है। यह हरिभट्ट वा हरिभद्र के पुत्र कृष्णशर्मा का शिष्य था। अतः यह स्पष्ट है कि यह कष्मीर देशज महाकिव क्षेमेन्द्र से भिन्न है।

# २-धनेडबर (सं० १२७५ वि०?)

धनेश्वर ने सारस्वत पर 'लेमेन्द्र-टिप्पण-खण्डन' लिखा है। यह घनेश्वर प्रसिद्ध वैयाकरण वोपदेव का गुरु था। इसने तद्धित प्रकरण के अन्त में अपनी प्रशस्ति में पांच श्लोक लिखे हैं। उनसे जात होता है कि घनेश्वर ने महाभाष्य पर 'चिन्तामणि' नामक टीका, 'प्रक्रियामणि' नामक नया व्याकरण, और पद्मपुराण के एक स्तोत्र पर टीका लिखी थी। महाभाष्यटीका का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं।'

३-- प्रनुभूतिस्वरूप (सं० १३०० वि०)

ग्रनुभूतिस्वरूप ग्राचार्य ने सारस्वत-प्रक्रिया लिखी है।

४-- ग्रमृतभारती (सं० १४५० वि० से पूर्व)

अमृतभारती ने सारस्वत पर 'सुबोधिनी' नाम्नी टीका लिखी है। यह अमल सरस्वती का शिष्य था।

१. अगला टीकाकारों का सक्षिप्त वर्णन हमने प्रधानतथा डा० बेल्बाल्कर के 'सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर' के घाषार पर किया है, परन्तु कम ग्रीर काल-निर्देश हमने अपने मतानुसार दिया है। २. द्र०—पूर्व पृष्ठ ४०४।

इसके हस्तलेखों में विविध पाठों के कारण लेखक ग्रीर उसके गृह के नामों में सन्देह उत्पन्न होता है। कुछ ग्रह्म सरस्वती के शिष्य विश्वेद्वराध्यि का उत्लेख करते हैं, कुछ ग्रह्मसागर मुनि के शिष्य सत्यप्रवोध भट्टारक का निवंश करते हैं। इस टीका का सब में पुराना हस्तलेख सं० १५५४ का है। इस का निर्माण 'क्षेत्रे व्यथायि पृक्षोत्तमसंज्ञकेऽस्मिन्' के ग्रनुसार पृक्षोत्तम क्षेत्र में हुग्रा था।

## ४ - पुञ्जराज (सं० १४४० वि०)

पुञ्जराज ने सारस्वत पर 'प्रक्रिया' नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह मालवा के श्रीमाल परिवार का था। इसने जिससे शिक्षा ग्रहण की, वह मालवा के बादशाह गयासुद्दीन खिलजी का ग्रर्थ-मन्त्री था। गयासुद्दीन का काल वि० सं० १५२६-१५५७ तक है।

नरसिरुद्दीन द्वारा पुञ्जराज की हत्या—गयासुद्दीन खिलजी का लड़का नरसिरुद्दीन बड़ा कामी(ऐयाश) था। वह राज्य के घन का अपव्यय करता था। पुञ्जराज ने इस अपन्थय की सूचना गया-सूद्दीन को दी। इस कारण नरसिरुद्दीन पुञ्जराज का शत्रु बन गया। उसने एक दिन अवसर पाकर घर पर लौटते हुए पुञ्जराज को भरवा दिया। गयासुद्दीन अपने लड़के के इस कुकृत्य पर अत्यन्त कुड़ हुआ। इससे भयभीत होकर नरसिरुद्दीन राज्य छोड़कर चला गया। दो तीन वर्ष पश्चात् सैन्य-संग्रह करके 'माण्ड्र' पर चढ़ाई कर अपने पिता को कैंद करके माण्डू का अधिकारी बना।

ग्रन्थ ग्रन्थ—पुञ्जराज ने अलंकार पर शिशु-प्रबोध और ष्वनि-प्रबोध दो ग्रन्थ लिखे हैं।

# ६ - सत्यप्रबोध (सं० १५५६ वि० से पूर्व)

सत्यप्रबोध ने सारस्वत पर एक वीषिका लिखी है। इसका सब से पुराना हस्तलेख सं०१५५६ का है। डा० बेल्वाल्कर ने इसका निर्देश नहीं किया है।

# ७-माधव (सं० १५६१ वि० से पूर्व)

माधव ने सिद्धान्तरस्नावली नामक टीका लिखी है। इसके पिता का नाम काहनू और गुरु का नाम श्रीरङ्ग था। इस टीका का सब से पुराना हस्तलेख सं० १४६१ का है।

## द-चन्द्रकोर्ति (सं०१६०० वि० ?)

चन्द्रकीति ने सुबोधिका वा दीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है। ग्रन्थ के श्रन्त में दी गई प्रशस्ति के अनुसार इसका लेखक जैन मता-नुयायी था, ग्रीर नागपुर के बृहद् गच्छ से सम्बन्ध रखता था। यह ह्षंकीति का शिष्य था। प्रशस्ति में लिखा है—

'श्रीमत्साहिसलेमभूपतिना सम्मानितः सादरम्। सूरिः सर्वकलिन्दि (का)कलितघीः श्रीचन्द्रकोर्तिः प्रभुः॥

देहली के बादशाह शाही सलीम का राज्यकाल सं० १६०२-१६१० (=सन् १४४४-१४४३) है। अतः चन्द्रकीति ने इसो समय में सुबोधिका व्याख्या लिखी।

चन्द्रकीति विरचित सारस्वत दीपिका का एक हस्तलेख 'कल-कत्ता संस्कृत कालेज' के पुस्तकालय में है। उसके अन्त में निम्न पाठ है—

'इति श्रीमन्नागपुरीयतपागगच्छाधीद्याराजभट्टारकचन्द्रकीतिसूरि-विरचितायां सारस्वतव्याकरणस्य दीपिकायां सम्पूर्णाः । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु सं० १३६५ वर्षे।'

द्र०-सूचीपत्र भाग ६, व्याकरण हस्तलेख संख्या १११। सं० १३६५ को शक संवत् भानने पर भी वि० सं० १५३० होता है, वह भी संभव नहीं है। बतः हमारे विचार में हस्तलेख में जो संवत् दिया है, उसमें लेखकप्रमाद से अशुद्धि हो गई है। यहां सम्भवतः सं० १५६५ देना चाहिए था। दीपिकायां सम्पूर्णाः पाठ से भी प्रतीत होता है कि लेखक विशेष पठित नहीं था।

चन्द्रकीति नागपुरीय वृहद् गच्छ के संस्थापक देवसूरि से १५ वीं पीढ़ी में थे। देवसूरि का काल संवत् ११७४ है। अतः चन्द्रकीति का काल १६ वीं शती का अन्त और १७ वीं शती का आरम्भ मानना अधिक युक्त प्रतीत होता है।

# ह रघुनाथ (सं० १६०० वि० के लगभग)

रघुनाथ ने पातञ्जल महाभाष्य के अनुकरण पर सारस्वत सूत्रों पर लघुभाष्य रचा। इसके पिता का नाम विनायक था। यह प्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजि दीक्षित का शिष्य था। भट्टोजि दीक्षित का काल अधिक से अधिक वि० सं० १४७०-१६४० माना जा सकता है। (द्र०-पूर्व पृष्ठ ४८७)। अतः रघुनाथ ने सं० १६०० के लगभग रह भाष्य लिखा होगा। डा० बेल्बाल्कर ने इसका काल ईसा की १७वीं शती का भध्य माना है, वह चिन्त्य है।

### १० - मेघरत्न (सं० १६१४ वि० से पूर्व)

मेघरत्न ने दुं हिका अथवा दीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह जैन मत के बृहत् खरतर गच्छ से संबद्ध श्रीविनयसुन्दर का शिष्य था। इस व्याख्या का हस्तलेख सं० १६१४ का मिलता है।

## ११-मण्डन (सं० १६३२ वि० से पूर्व)

मण्डन ने सारस्वत की एक टीका लिखी है। इसके पिता का नाम 'वाहद' था। 'वाहद' का एक भाई पदम था। वह मालवा के धलपशाही वा ग्रलाम का मन्त्री था, और वाहद एक संघेश्वर वा संघपति था। यह संकेत ग्रन्थकार ने स्वयं टीका में किया है। इस-का सब से पुराना हस्तलेख सं० १६३२ का उपलब्ध है।

#### १२-वासुदेवभट्ट (सं० १६३४ वि०)

वासुदेवभट्ट ने प्रसाद नाम की एक ब्याख्या लिखी थी। यह चण्डीइवर का शिष्य था। वासुदेव ने ग्रन्थरचना-काल इस प्रकार दिया है—

'संवत्सरे वेदविह्नरसभूमिसमन्विते । शुचौ कृष्णद्वितीयायां प्रसादोऽयं निकृषितः' ।।

इस क्लोक के अनुसार सं० १६३४ आषाढ़ कृष्णा द्वितीया की ारस्वत प्रसाद' टीका समाप्त हुई।

#### १३-रामभट्ट (सं० १६५० वि० के लगभग)

रामभट्ट ने बिद्धत्-प्रबोधिनी नाम्नी टीका लिखी है। इसने प्रपने ग्रन्थ में श्रपना और ग्रपने परिवार का पर्याप्त वर्णन किया है। रामभट्ट के पिता का नाम 'नरसिंह' था, श्रीर माता का 'कामा'। यह मूलतः तैलाङ्ग देश का निवासी था, संभवतः वरङ्गल का। वहां से यह श्रांध्र में श्राकर वस गया था। उन दिनों वहां का शासक प्रतापक्द्र था। इसके दो पुत्र थे—लक्ष्मीधर और जनादंन। उनका विवाह करके ७७ वर्ष की वय में वह तीर्थाटन को निकला। इस यात्रा

में ही उसने यह व्याख्या लिखी। इस कृति का मुख्य लक्ष्य है—पवित्र तीर्थों का वर्णन। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में किसी न किसी तीर्थ का वर्णन मिलता है। यद्यपि यात्रा का पूर्ण वर्णन नहीं है, तथापि इसमें आज से ३५० वर्ष पूर्व के समाज का चित्र अच्छे प्रकार चित्रित है। इसने रत्नाकर नारायण भारती क्षेमकर और महीवर आदि वा उल्लेख किया है।

१४ - काकीनाथ भट्ट (सं० १६७२ वि० से पूर्व)

काशीनाथ भट्ट ने भाष्य नामक एक टीका लिखी। परन्तु यह नाम के अनुरूप नहीं है। यह सम्भवतः सं० १६६७ से पूर्व विद्यमान था। इस संवत् में बुरहानपुर में इस टीका की एक प्रतिलिपि की गई थी। द०—भण्डारकर इंस्टीटचूट पूना सन् १८६०-६१ के संग्रह का २६२ संख्या का हस्तलेख।

१५-भट्ट गोपाल (सं० १६७२ वि० से पूर्व)

भट्ट गोपाल की 'सारस्वत ब्याख्या' का एक हस्तलेख संव १६७२ का मिलता है। उससे ग्रन्थकार के विषय में कुछ भी जात रहीं होता।

१६ - सहजकीर्ति (सं० १६८१ वि०)

सहजकीर्ति ने प्रक्रियावार्तिक नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। यह जैन मतावलम्बी था, धौर खरतर गृब्ध के हेमनन्दनगणि का शिष्य था। लेखक ने ग्रन्थलेखनकाल स्वयं लिखा है—

'वत्सरे भूमसिद्धचङ्गकाश्यपीप्रमितिथिते । शावस्य शुक्लपञ्चम्यां दिवसे पूर्णतामगात् ॥' श्र्यात् सं० १६८१ माघ शुक्ला पञ्चमी को ग्रन्थ पूरा हुम्रा ।

१७ - हंसविजयगणि (सं० १७०८ वि०)

हंसविजयगणि ने शब्दायंचित्रका नाम्नी व्याख्या लिखी है। यह जैन मतावलम्बी था, और विजयानन्द का शिष्य था। यह संव १७०६ में विद्यमान था। यह टीका अति साधारण है।

१६—जगन्नाथ (?)

जगन्नाथ का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इस का निर्देश धनेन्द्र नामक टीकाकार ने किया है। इस टीका का नाम 'सारप्रदीपिका' है। इन टीकाओं के स्रतिरिक्त सारस्वत व्याकरण के साथ दूरतः सम्बन्ध रखनेवाली कुछ व्याख्याएं ग्रीर भी हैं। परन्तु वे वस्तुतः सारस्वत के ख्पान्तर को उपस्थित करती हैं। ग्रीर कुछ में तो वह ख्यान्तर इतना हो गया है कि वह स्वतन्त्र व्याकरण बन गया है, यथा रामचन्द्राथम की सिद्धान्तचन्द्रिका।

#### सारस्वत के रूपान्तर

अब हम सारस्वत के रूपान्तरों को उपस्थित करनेवाली ज्याख्याओं का उल्लेख करते हैं—

१—तकंतिलक भट्टाचार्य (सं० १६७२ वि०)

तकंतिलक भट्टाचायं ने सारस्वत का एक रूपान्तर किया, और उस पर स्वयं व्याख्या लिखी। यह द्वारिका वा द्वारिकादास का पुत्र था। इसका वड़ा भाई मोहन मधुसूदन था। इसने अपने रूपान्तर के लिए लिखा है—

'इदं परमहंसधीमदनुभूति लिखने क्षीरे नीरमिय प्रक्षिप्तम्।' श्रर्थात् मैंने धनुभूतिस्वरूप के क्षीररूपी ग्रन्थ में नीर के समान प्रक्षेप किया है। श्रर्थात् जैसे क्षीर नीर मिलकर एकाकार हो

जाते हैं, वैसे ही यह ग्रन्थ भी बन गया है।

ग्रन्थकार ने वृत्तिलेखन का काल इस प्रकार प्रकट किया है— नयनमुनिक्षितिपांके (१६७२) वर्षे नगरे च होडाख्ये। वृत्तिरियं संसिद्धा क्षिति भवति श्रीजहांगीरे॥

अर्थात्—जहांगीर के राज्यकाल में सं० १६७२ में 'होडा' नगर में यह वृत्ति पूरित हुई ।

२--रामाधम (सं० १७४१ वि० से पूर्व)

रामाश्रम ने भी सारस्वत का रूपान्तर करके उस पर सिद्धान्त-चन्द्रिका नाम्नी व्याख्या लिखी है।

रामचन्द्र का इतिवृक्त अज्ञात है। कुछ विद्वानों के मत में भट्टो-जि दीक्षित के पुत्र भानुजि दीक्षित का ही रामाश्रम वा रामचन्द्राश्रम नाम है। इस पर लोकेशकर ने सं० १७४१ में टीका लिखी है। अतः यह उससे पूर्वभावी है, इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इसने अपनी टीका का एक संक्षेप 'लघुसिद्धान्तचन्द्रिका' भी लिखी है।

#### सिद्धान्त-चिन्द्रका के टीकाकार

(१) लोकेशकर- लोकेशकर ने सिद्धान्तचन्द्रिका पर तत्त्व-

दोषिका नाम्नी टीका लिखी है। यह रामकर का पौत्र श्रौर क्षेमकर का पुत्र था। ग्रन्थलेखनकाल श्रन्त में इस प्रकार दिया है—

चन्द्रवेदहयभूमिसंयुते वत्सरे नभिस सासे शोभने। शुक्लपक्षदशमीतिथावियं दीपिका बुधप्रदीपिका कृता।।

अर्थात् सं० १७४१ श्रावण शुक्लपक्ष दशमी को दीपिका पूर्ण हुई।

(२) सदानन्द—सदानन्द ने सिद्धान्तचिन्द्रका पर सुबोधिनी टीका लिखी है। इसने इस टीका का रचनाकाल निधनन्दावंभूवर्षे

(१७६६) लिखा है।

(३) ब्युत्पत्तिसारकार—हमारे पास सिद्धान्तचित्रका के डणादि प्रकरण पर लिखे गए 'ब्युत्पित्तसार' नामक ग्रन्थ के हस्तलेख हैं। ग्रन्थकार का नाम ग्रज्ञात है। इसने सम्पूर्ण सिद्धान्तचित्रका की टीका की वा उणादि भाग की ही, यह ग्रज्ञात है। इस का विशेष वर्णन हमने उणादि प्रकरण में (भाग २, पृष्ठ २२० पर) किया है।

## ३ - जिनेन्द्र वा जिनरतन

्रिजनेन्द्र वा जिनरत्न ने सिद्धान्तरत्न टीका लिखी है। यह बहुत सर्वाचीन है।

#### नियन्ध-ग्रन्थ

डा० बेल्वाल्कर ने सारस्वत-प्रकरण के अन्त में निम्न ग्रन्थकारों के ग्रन्थों का ग्रीर निर्देश किया है—

१-हवंकीतिकृत तरिङ्गणी-यह चन्द्रकीति का शिष्य था।

हर्षकीर्ति ने सं० १७१७ में तरिङ्गणी लिखी है।

२-ज्ञानतीर्थ-इसने कृत तिद्धत और उणादि के उदाहरण दिए हैं। इसका एक हस्तलेख सं० १७०४ का मिला है।

३-माध्य-इसने सारस्वत के शब्दों के विषय में एक ग्रन्थ

विखा है, सम्भवतः सं० १६८० में।

डा० बेल्बाल्कर की मूल—डाक्टर बेल्बाल्कर ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सारस्वत के उणादि परिभाषापाठ और घातुपाठ पर टीकाएं नहीं है। यह लेख चिन्त्य है। परिभाषापाठ के अतिरिक्त बातुपाठ और उणादिपाठ की टीकाओं का वर्णन हम द्वितीय भाग में यथास्थान करेंगे।

# १७. वोपदेव(सं० १३२५-१३७० वि०)

वोपदेव ने मुग्धबोध नामक लघु तन्त्र की रचना की है।

परिचय—वोपदेव के पिता का नाम केशव था। यह अपने समय का प्रसिद्ध भिषक था। गुरु का नाम धनेश अथवा घनेश्वर था। यह वही धनेश्वर है, जिसकी 'चिन्तामणि' नाम्नी महाभाष्य व्याख्या का उल्लेख हम पूर्व (पृष्ठ ४०५) कर चुके हैं।

वोपदेव की जन्मभूमि स्राधुनिक दौलताबाद (दक्षिण) के समीप थी। उस समय देवगिरि पर यादवों का राज्य था। हेमाद्रि महादेव स्रौर राम राजा का सचिव था। वोपदेव ने हेमाद्रि सचिव के लिये भागवत का संक्षेप किया था।

मिल्लिनाथ ने कुमारसम्भव की टीका में वापदेव को उद्धृत किया है। मिल्लिनाथ का काल वि० सं० १४०० माना जाता है।

ग्रन्य ग्रन्थ—वोपदेव ने कविकल्पद्रुम नाम से घातुपाठ का संग्रह किया, और उस पर 'कामधेनु' नाम्नी व्याख्या लिखी। इसका वर्णन घातुपाठ के प्रकरण में किया जायगा। इसके ग्रतिरिक्त मुक्ताफल, हरिलीला विवरण, शतक्लोकी (वेद्यक ग्रन्थ) ग्रीर हेमाद्रि नाम का घर्मशास्त्र पर नियन्थ लिखा है।

#### टीकाकार

वोपदेव के मुख्यवोध पर अनेक लेखकों ने व्याख्याएं लिखी हैं, उनमें से जिनका नाम विज्ञात है, अथवा जिनके ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं, उनका निदेश हम नीचे करते हैं—

१-नन्दिक शोर भट्ट (सं० १४५५ वि०)

नन्दिकशोर भट्ट ने गगननयनकालक्ष्मामित शकसंबत्सर (१३२०=वि॰ सं० १४५५) में मुख्यबोध के परिशिष्ट लिखे, और मुख्यबोध पर व्याख्या भी लिखी।

२-प्रदीपकार (सं० १५२० वि० से पूर्व)

विठ्ठल ने प्रक्रियाकीमुदी-प्रसाद (भाग २, पृष्ठ १०२) में मुख्यबोधप्रदीप नाम्नी किसी व्याख्या की उद्धृत किया है। यह व्याख्या नन्दिकशोर कृत है अथवा अन्यकृत, यह अज्ञात है। यदि

१. डा॰ बेल्वाल्कर के लेखानुसार।

अन्यकृत हो, तो इसका काल सं० १५२० से पूर्व होगा। क्योंकि विठ्ठल ने प्रक्रियाकीमुदी की प्रसाद टीका सं० १५२० के लगभग लिखी थी, यह हम पूर्व (पृष्ठ ५३०) लिख चुके हैं।

३—रामानन्द ४—देवीदास ५—काशीइवर ६—विद्यावागीश ७ - रामभद्र विद्यालङ्कार ८ - भोलानाय

इन टीकाकारों का उल्लेख दुर्गादास ने श्रपनी मुखबोध की टीका में किया है, ऐसा डा॰ बेल्वाल्कार ने 'सिस्टम्स आफ संस्कृत

ग्रामर' (पैरा ५४) में लिखा है।

इन में से रामानन्द देवीदास रामभद्र और भोलानाथ की व्याख्याओं के हस्तलेख इण्डिया ग्राफिस लन्दन के हस्तलेख-संग्रह में विद्यमान हैं। द्र०—सूचीपत्र हस्तलेख संख्या कमशः ५५२, ६५१, ६६१, ६७०। उक्त सूचीपत्र में भोलानाथ की टीका का नाम सन्दर्भामृततोषिणी लिखा है।

€—विद्यानिवास

विद्यानिवास कृत मुखबोघ टीका का उल्लेख दुर्गादास ने आरम्भ में ही नामोल्लेखपूर्वक किया है। डा॰ बेल्वाल्कर ने इस नाम का निर्देश क्यों नहीं किया, यह अज्ञात है।

१० - दुर्गादास विद्यावागीक्ष (सं० १६६६ वि०)

दुर्गादास विद्यावागीश की टीका प्रसिद्ध है। दुर्गादास के पिता का नाम वासुदेव सार्वभीम भट्टाचार्य है। डा० वेल्वाल्कर ने दुर्गा-दास का काल ई० सन् १६३६ (वि० सं० १६६६) लिखा है।

इन के प्रतिरिक्त इण्डिया ग्राफिस के सूचीपत्र में निम्न व्याख्या-कारों के हस्तलेख ग्रीर विद्यमान हैं—

हस्तलेख संख्या नाम टीकाकार काल टीका का नाम **5** ¥ ₹ ११-श्रीराशर्मा 244 १२-श्रीकाशीश CXD शब्ददीपि का १३-गोविन्दशर्मा 572 १४-धोवल्लभ सुबोधा **E E ?** १५-कोति केय 337 १६-मध्सूदन

इनमें संख्या १२ का श्रीकाशीश पूर्वनिर्दिष्ट काशीववरं(संख्या ४) से भिन्न व्यक्ति है, अथवा अभिन्न यह अज्ञात है।

#### रूपान्तरकार

इन व्याख्याकारों ने मुख्यबोध के यथावस्थित पाठ पर ही व्याख्या की, अथवा उसमें कुछ ख्पान्तर भी किया यह अज्ञात है।

डा० बेल्वाल्कर ने अपने 'सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर' में

लिसा है—
'इसने (रामतकं वागीश ने) कुछ स्वतन्त्रतापूर्वक मुग्धबोध में
परिवृद्धि और परित्याग किया।' पैराग्राफ ८४।

### परिशिष्टकार

डाक्टर बेल्वाल्कर के मतानुसार विभिन्न लेखकों ने मुग्धबोध के परिशिष्ट लिखे—

१—नन्दिकशोर २—काशीव्यर ३—रामतर्कवागीश इनमें से रामतर्कवागीश ने उणादि की वर्णानुकम सूची बनाई।

इनके अतिरिक्त — ४ — रामचन्द्र तर्कवागीश ने परिभाषापाठ की वृत्ति लिखी। इसका काल वि० सं० १७४५ (शक सं० १६१०)है।

# १८. पद्मनाभदत्त (सं० १४०० वि०)

पद्मनाभदत्त ने सुपद्म नामक एक संक्षिप्त व्याकरण लिखा या। इस की उणादिवृत्ति में सुपद्मनाभ नाम मिलता है।

पद्मनाभ के पिता का नाम दामोदरदत्त और पितामह का नाम श्रीदत्त था।

काल -- पद्मनाभ ने पृषोदरादि-वृत्ति शक सं० १२६२ (वि० मं० १४२७) में लिखी है।

#### अन्य ग्रन्थ

पद्मनाभदत्त ने स्वीय परिभाषावृत्ति में जिन स्वविरचित ग्रन्थों का उल्लेख किया है, वे निम्न हैं—

दह्मृत क्लोक ।

१. सुपद्मनाभेन सुपद्मसम्मतं, विविः समग्रः सुगमं समस्यते । इण्डिया धाफिस पुस्तकालय लन्दन का सूचीपन, ग्रन्थांक ८६१ । द्र०—सं० व्या० इतिहास भाग २, पृष्ठ २२१ । २. सिस्टम्स ग्राफ संस्कृत ग्रामर, पैराग्राफ ६१ । ३. द्र०—इसी (सं० व्या० इति०) ग्रन्थं के भाग २, पृष्ठ २७१ में

१-स्पदापञ्जिका ७ बानन्दलहरी टीका

२—प्रयोगदीपिका (माघपर) ३ - उणादिवत्ति =—छन्दोरत्न

४ घातुकीमुदी ६ - आचारचन्द्रिका

५-यङ्सुग्वृत्ति १०-मूरिप्रयोग कोश

६-गोपालचरित ११-परिभाषावृत्ति

इनमें व्याकरण-प्रत्यों का वर्णन यथास्थान किया जायगा।

#### सुपद्म के टीकाकार

१-पद्मनाभदत्त-पद्मनाभ ने अपने व्याकरण पर स्वय पञ्जिका नाम्नी टीका लिखी है।

२ -- विष्णुमिश्र ४ -- श्रीधर चक्रवर्ती

३-रामचन्द्र ५-काजीइवर

इन विद्वानों ने भी सुपद्म पर टीकाएं लिखी हैं। इन में विष्णु-भिश्र की सुपद्ममकरन्द टीका सर्वश्रेष्ठ है।

इस ब्याकरण का प्रचार बंगाल के कुछ जिलों तक ही सीमित है।

#### अन्य व्याकरणकार

ये ग्रन्थ नाममात्र के व्याकरण हैं, और इनका प्रचार भी नहीं है। इसलिये हमने इनका वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया।

१. इसका उल्लेख शुभचन्द्र ने पाण्डवपुराण के प्रन्त में फिया है। इ०— जैनवन्य प्रशस्तिसंग्रह, पृष्ठ ४०, श्लोक १७१।

हमने 'संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' के इस प्रथम भाग में पाणिनि से प्राचीन २६ और अर्वाचीन १८ व्याकरणकार आचार्यो स्या उनके शब्दानुशासनों पर विविध व्याख्याएं रचनेवाले लगभग २६० वैयाकरणों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इसके दूसरे भाग में व्याकरणशास्त्र के खिलपाठ (ग्रर्थात् घातुपाठ, गणपाठ, उणादि, लिङ्गानुशासन), फिट्-सूत्र और प्रातिशास्यों के प्रवक्ता तथा व्याख्याताओं का वर्णन होगा । ग्रन्थ के ग्रन्त में व्याकरण के दार्शनिक इन्यों और व्याकरणप्रधान काव्यों के रचियताओं का भी उल्लेख किया जायगा।

इत्यज्ञयभेर (अजमेर)मण्डलान्तर्गत विरञ्ज्याबासाभिजनेन श्रीयमुनादेवी-गौरीलालाचार्ययोर् ग्रात्मजेन पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ-महावैयाकरणानां श्रीब्रह्मदत्ताचार्याणामन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रबरेण माध्यन्दिनिना

> युधिष्ठिर-मीमांसकेन विरचिते

... संस्कृत-व्याकरणशास्त्रेतिहासे प्रथमो भागः

पूर्तिमगात्।

शुभं भवतु लेखकपाठकयोः।

पुनः परिवर्धन-काल पुनः शोधन-काल सं० २०१६ सं० २००६

पुनः परिष्कार वा परिवर्षनकाल वि० सं० २०२६

#### 中中

२. यह भाग भी प्रकाशित हो चुका है। इसके प्रनुसार संवत् २००३ के यन्त में लाहीर में ग्रन्थ का छपना कारमभ हुआ था। १४२ पृष्ठ तक छप पाया था कि देश-विभाजन के कारण छपा हु। सन्य वहीं नष्ट हो गया। ' २. यह संवत् २००७ में प्रकाशित हुआ।

३. सं० २०२० में प्रकाशित हुआ। ४. सं० २०३० में प्रकाशित हुआ।

# श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के शुद्ध सुन्दर प्रामाणिक प्रकाशन

१. यजुबँदभाष्य-विवरण (प्रथम भाग)—इस गन्य मे महिषि दयानन्द प्रणीत यजुबँदभाष्य के प्रथम दस ग्रध्यायों पर ऋषिभक्त येदममंत्र स्वर्गीय श्री पं॰ बहादत जिजासु कृत विवरण प्रस्तृत किया गया है। मूल बदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखों से मिलान करके छापा गया है। विस्तृत भूमिका तथा वेदविषयक विविध टिप्यणियों से मुक्त। सुन्दर मुद्रण, सुदृह जिल्द (ग्रप्राच्य)। द्वितीय भाग-पूर्ववत्। मूल्य १६-००

२. ऋस्बेद-भाष्य ऋषि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी) हस्तलेखों तथा विविध प्रमाणों से युक्त, पूर्वमृदणों में हुई ऋशुद्धियों को दूर करके विविध टिप्पणियों के सहित शुद्ध संस्करण छापा गया है। प्रथम भाग मुल्य २५-००

#### दूसरा भाग-छप रहा है।

३. ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका—लेखक महिष दयानन्द सरस्वती । पं॰ युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा संपादित, मोटं टाइप, बड़े भाकार में सुन्दर खुद ग्रीर सटिष्यण संस्करण । प्रस्करण ।

भूमिका पर किये गए आक्षेपों के उत्तर के लिये परिशिष्ट । मू १-५०

- ४. साध्यन्दिनपद्याठः सं० पं० युविष्ठिर मीमांसक । इसमें यजु-वेंद के मूल प्राचीन पदमाठ का ग्रति बुद्ध पाठ दिया है। प्रारम्भ में १२ पृष्ठों में पदपाठसम्बन्धी ग्रनेक महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन, तथा ४ परिविष्ठों में पदपाठ मन्त्रपाठ सम्बन्धी कुछ विधिष्ट विषयों पर विचार किया गया है। सुन्दर टाइप, पक्की जिल्द। सून्य ११-००
- ४. वैदिक-स्वर-मीमांसा—लेखक पं० पुरिष्ठिर मीमांसक । संशो-धित परिविधित द्विलीय संस्करण । वैदिक-स्वर-विधयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक प्रन्य । उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । मृल्य ५-००
- ६. ऋरवेद की ऋवसंख्या—लेखक पं० युधिव्टिर मीगाराक । इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की शृद्ध संख्या दर्शाई है। और अनेक विदानों दारा दर्शाई बाबुद्ध ऋवसंख्या की ब्रालोचना की गई है। मृत्य १-१०

७. वेद-संज्ञा-मीमांमा - ले० पं० पुचिष्ठिरं भीमांसक । मू० ०--७%

द. देवापि भीर शन्तनु के बंदिक ग्राक्यान का वास्तविक स्वकृप-ले० पंज्यादत्त जिलासु ।

ह. वेद और निरुवत—ले॰ पं॰ बहादत जिज्ञासु। मृत्य ॰-७१

१०. निरुक्तकार ग्रीर वेद में इतिहास— नि॰ पं० श्रहादत्त मूल्य ०-७५

११. त्वार्ट्री-सरण्यू ग्राह्यान का वास्तविक स्वरूप-ले॰ पं॰ धर्मदेव निरुक्ताचार्य ।

१२. येद में आयं दास युद्ध सम्बन्धी पाइचात्यमत का खण्डन-ले॰ पं॰ रामगोपाल जास्त्री वैद्य ।

१३. संस्कारविधि — ले॰ महर्षि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण पर ग्राबृत; ग्रजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; महत्त्वपूर्ण टिप्पणियो से युक्त । मूल्य २-००, सजिल्द २-५०

१४. संस्कार-समुख्यय—लेखक पं० मदनमोहन विद्यासागर। भंस्कारविधि की आख्या, तथा परिजिष्ट में मनेक समयोपयोगी कर्मों का संग्रह।

१४. वैदिक नित्यकमं विधि — ले० पं० युधिव्टिर मीमांसक । प्रातः मे शयनपर्यन्त समस्त नैत्यिक कर्म, पञ्चमहायज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, ग्रीर वृहद्यज्ञ के मन्त्रों के विस्तृत सरस झब्दार्च भावार्च सहित । प्रार्थना के मन्त्र, पदा एवं भजनों से युक्त । मृत्य लागतमात्र १-५०

१६. पंचमहायज्ञविधि - ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती । मूल्य ०-३४

१७. शिक्षा-सूत्राणि-ग्रापिशल गाणिनीय चान्द्र शिक्षाम्बीं का संग्रह ।

मूस्य १-५०

१८. निरुक्त-शास्त्र- पं० भगवद्दल कृत नैरुक्त-प्रक्रियानुसारी हिन्दी-भाष्य सहित । मूल्य २०-००

१६. निरुक्तसमुच्चयः — याचार्य वश्विकृत नैरुक्तसम्प्रदाय का वामाणिक ग्रन्थ । सं० प० युधिष्ठिर मीमांसक मूल्य ५-००

२०. म्रव्टाध्यायीसूत्रपाठः —पं बद्धादत्त जिज्ञासु द्वारा परियोजित मंस्करण । मृत्य १—००, साधारण जिल्द १-१५

विशिष्ट संस्करण-विविध पाठ भेद, फिट् सूत्र, उणादिसूत्र, परिभाषा .तथा सत्र प्रत्यों की सुवसूची सहित । सूत्र्य ३-००। २१. घातुपाठ: -- प्रकारादि क्रम से वातुसूची सहित । मूल्य १-००

२२. संस्कृत-धातुकोष: — सं० पं० युविष्ठिर मीमांसक। सकारादि कम से पाणिनीय अर्थ सहित धातुओं के हिन्दी में विविध अर्थ तथा उपसर्थ योग से प्रयुज्यमान विविध अर्थ सहित। मूल्य ३-००

२३. झब्टाध्यायी-भाष्य (प्रथमावृत्ति)—ले॰ पं॰ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रत्येक सुत्र का पदच्छेद, विभक्ति समास अनुवृत्ति, वृत्ति उदाहरण, उदाहरण-सिद्धि सहित, संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में । मूल्य कमशः प्रथम भाग—१५—००, द्वितीय भाग—१२—५०, तृतीय भाग—१२—५०।

२४. महाभाष्य — महाँच पतञ्जलि-प्रणीत । पं॰ युधिष्ठिर मीमांसक कृत हिन्दी अनुवाद और व्याख्या सहित । भाग २ (अ० १, पाद २-४ तक) । मूल्य २०-०० । तीसरा भाग छप रहा है ।

२५. कादाकृत्स्न-धातु-व्याख्यानम् — चन्नवीर कविकृत कन्नड टीका का पं॰ युविष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत-रूपान्तर। मूल्य ६-२५

२६. संस्कृत पठनपाठन की अनुमूत सरलतम विधि ले॰ पं॰ वह्यदत्त जिज्ञासु। इस पत्थ के द्वारा विना रटे संस्कृतभाषा और पाणिनीय व्याकरण का बोध कराया गया है। प्रथम भाग मूल्य ४-००

द्वितीय भाग--ले॰ पं॰ युविष्टिर सीमांसक । प्रथम भाग के निर्देशों के सनुसार। मूल्य ४--४०

२७. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ले॰ पं॰ युधिष्ठिर मीमांसक। प्रत्य में प्राज तक के प्रमुख वैयाकरणों तथा उनके प्रत्यों का 'इतिहास दिया गया है। नवीन संस्करण, तीन भागों में। मूल्य ६० -००

२८. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि—ने डा॰ कपिनदेव। मूल्य १०-००

२६. लिट् ग्रौर लुङ् लकार की रूपबोधक सरल विधि—ले॰ राजा गोविन्दलाल बंसीलाल। मूल्य १-४०

३०. शब्दरूपावली—लेखक पं धुविष्ठिर मीमांसक। इस यन्थ के द्वारा शब्दों के रूप बिना रटे समक्ष पूर्वक बड़ी सुगमता से स्मरण हो बाते हैं।

पूर्व प-७१

३१. संस्कृतवाक्यप्रयोध—स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत । इस पर पं ग्रम्बिकादत्त व्यास द्वारा किये गये ग्राक्षेपों के उत्तर सहित । मूल्य १-२४ ३२. सत्यार्थ-प्रकाशः — जे० महाँव दयानन्द सरस्वनी । द्वितीय संस्करण पर आध्त, अन्य प्रकाशकों द्वारा मृद्धित संस्करणों के दोषों से रहित, २५०० टिप्पणियों एव ११ परिशिष्टों से युक्त शुद्ध मृद्धण । १८ × २३ अटपेजी साकार के ११०० पृष्टों में सुन्दर सजिल्द संस्करण । मृत्य १२-०० । साधारण संस्करण (विना परिशिष्टों के)२० × ३० सोलह पेजी प्राकार में । मृत्य १-००, सजिल्द ६-०० ।

१ ३३. स्नासक्ति-योग मोक्ष की पगदण्डी ले वं जगन्नाथ पथिक। नाम के यनुरूप योगविषयक प्रत्युत्तम् ग्रन्थ। सूल्य १०-००

३४. ग्रायाभिविनय ऋषि दयानन्द । दुरंगी छपाई, गुटका आकार । सजिल्द मूल्य १-०० । ग्रंग्रेजी अनुवाद मूल्य ३-००; सजिल्द ४-०० ।

३५. विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम् (सत्यभाष्य-सहितम्) — लेखक पं ० सत्यदेव वासिष्ठ । विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्र की झाध्यात्मिक ध्याख्या संस्कृत तथा हिन्दी में बार भागों में। प्रत्येक भाग का मूल्य १२-५०

३६. वाल्मीकि-रामायण —हिन्दी-अनुवाद सहित । अनुवादक तथा परिशोधक —श्री पं० अखिलानन्दं भरिया । वालकाण्ड मूल्य ३-००। अयोध्याकाण्ड मूल्य १-००। अरण्य-किष्कित्थाकाण्ड मूल्य ६-००। सुन्दर काण्ड मूल्य ३-५०। युद्धकाण्ड मूल्य १०-५०।

३७. विदुरनीति - युविब्टिर मीमांसक कृत पदार्थ तथा विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित पून्य ४-५०

३८. सत्याग्रहनीतिकाव्य-ले० पं० सत्यदेव वासिष्ठ। मूल्य ४-०० ३८. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित मूल्य ०-५०

## [बड़ा सूचीपत्र बिना सूल्य मंगवावें ] प्रबन्धकः—

, रामलाल कपूर दूस्ट, बहालगढ़, जिला-सीनीपत (हरयाणा)



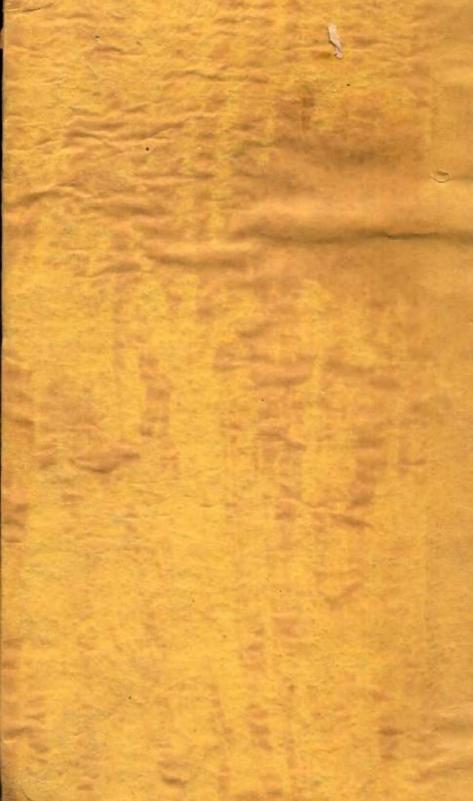